# 



#### ज्ञानपीठ मृतिंदेवी जैन ग्रन्थमाला [ प्राकृत ग्रन्थाङ्क ६ ]

# सिरि-भगवंतभूदबलिभडारयपणोदो

# म हा बं धो

[ महाधवल सिद्धान्तशास्त्री]

श्च चत्रथो पदेशवंधाहियारो
[ चतुर्थ प्रदेशवन्धाधिकार ]

पुस्तक ७

हिन्दीभाषानुवाद सहित



--सम्पादक-

पण्डित फूलचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री

# भारतीय ज्ञानपीठ, काशी

### स्व० पुण्यरलोका माता मृतिदेवीकी पवित्र स्मृतिमें तत्सुपुत्र साहू शान्तिप्रसादजी द्वारा

#### संस्थापित

# भारतीय ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी जैन-प्रनथमाला



इस प्रन्थमालामें प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, हिन्दी, कन्नड, तामिल आदि प्राचीन भाषाओं उपलब्ध आगमिक, दार्शनिक, पौराणिक, साहित्यिक और ऐतिहासिक आदि विविध-विषयक जैन साहित्यका अनुसन्धानपूर्ण सम्पादन और उसका मूल और यथासम्भव अनुवाद आदिके साथ प्रकाशन होगा। जैन भण्डारोंकी स्वियाँ, शिलालेख-संग्रह, विशिष्ट विद्वानोंके अध्ययन-ग्रन्थ और लोकहितकारी जैन-साहित्य ग्रन्थ भी इसी प्रन्थमालामें प्रकाशित होंगे।

मन्यमाला सम्पादक
डॉ. हीरालाल जैन,
पम॰ प॰, डी॰ लिट्॰
डॉ. आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये,
पम॰ प॰, डी॰ लिट्॰

प्रकाशक अयोध्याप्रसाद गोयलीय मन्त्री, भारतीय ज्ञानपीठ दुर्गाकुण्ड रोड, बाराणसी

स्थापनाब्द फाल्गुन कृष्ण १ बीर नि० २४७०

सर्वाधिकार सुरन्तित

विक्रम सं० २००० १८ फरवरी सन् १६४४

# भारतीय ज्ञानपीठ, काशी

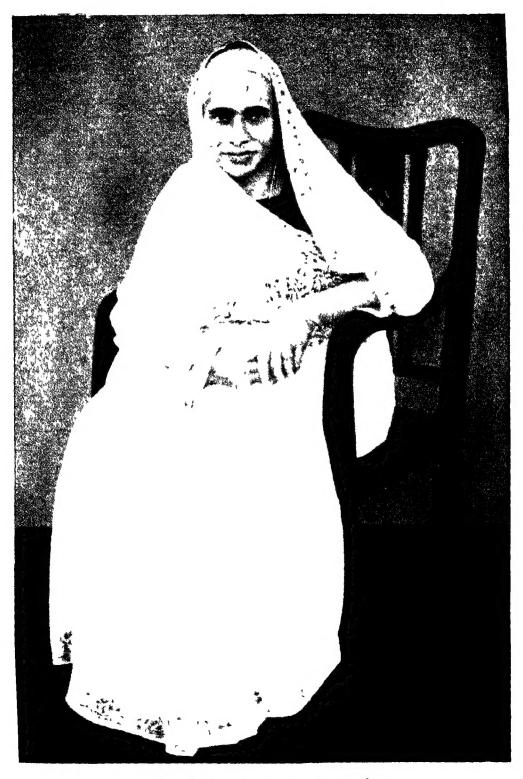

म्बर्गीय मितिदेवी, मातेब्बरी साह बान्तियसाद जेन

# JNÄNAPITHA MÜRTIDEVI JAIN GRANTHAMALÄ PRÄKRIT GRANTHA NO. 9

## MAHÁBANDHO

[ MAHĀDHAVALĀ SIDDHĀNTA SHAŠTRA ]

Chauttho Lades Bandahiyaro

#### PRADESH BANDHADHIKARA Vol. VII

WITH

HINDI TRANSLATION



Editor

Pandit, PHOOL CHANDRA Siddhant Shaistry

Published by

# BHĀRATĪYA JNĀNAPĪTHA KĀSHĪ

First Edition 1100 Copies

CHAITRA VIR SAMVAT 2484 VIKRAMA SAMVAT 2014 MARCH, 1958

Price Rs. 11/-

# BHARATIYA JNANA-PTHA Kashi

FOUNDED BY

#### SETH SHANTI PRASAD JAIN

IN MEMORY HIS LATE BENEVOLENT MOTHER

#### SHRI NURTI DEVI

#### BHARATIYA JNANA-PITHA MÜRTI DEVI JAIN GRANTHAMĀLĀ

#### PRAKRIT GRANTHA NO. 9

IN THIS GRANTHAVIAL TORITICALLY EDITED JAIN AGAMIC PHILOSOPHICAL,

PAURANIC, LITERARY, HISTORICAL AND OTHER ORIGINAL TEXTS

AVAILABLE IN PRAKRIT, SANSKRIT, APABHRANSHA, HINDI,

KANNADA TAMIL LTC, WILL BE PUBLISHED IN

THEIR RESPECTIVE LANGUAGE WITH THEIR

TRANSLATION IN MODERN LANGUAGES

AND

CATALOGUES OF JAIN BHANDARAS, INSCRIPTIONS STUDIES OF GOMPETENT SCHOLARS & POPULAR JAIN LITERATURE WILL ALSO BE PUBLISHED

General Editors

Dr. Hiralal Jain M. A., D. Litt. Dr. A. N. Upadhye M. A., D. Litt. Publisher

Äyodhya Prasad Goyaliya Secy., BHARATIYA JNANAPITHA DURGAKUND ROAD, VARANASI

Fonded on
Phalguna khrishna 9.
Vira Sam. 2470

All Rights Reserved

Vikrama Samavt 2000 18 Feb. 1944.

#### प्राथमिक वक्तव्य

महाबन्धकी इस सातवीं जिल्द्के साथ एक महान् साहित्यिक निधिका प्रकाशन सम्पूर्ण हो रहा है। इसके लिये उसके विद्वान् सम्पादक पं० फूलचन्द्र शास्त्री तथा भारतीय ज्ञानपीठके अधिकारियोंको जितना धन्यवाद दिया जाय, थोड़ा है।

विद्वान् पाठकोंको ज्ञात होगा कि प्रस्तुत महाबन्ध आचार्य पुष्पदन्त और भूतबिलकी अदितीय सूत्र-रचना षट्खण्डागमका ही छठा खण्ड है। इसके पूर्वके पाँच अर्थात् जीवहाण, खुइाबन्ध, बंधसामित्त, वेदणा और वग्गणा खण्डोंका सम्पादन व प्रकाशन कार्य भी विदिशा निवासी श्रीमन्त सेठ सितावराय छद्मीचन्द्रजी द्वारा स्थापित जैन-साहित्य उद्धारक प्रन्थमाला द्वारा सम्पूर्ण हो चुका है। इस प्रकार पूरा षट्खण्डागम अपनी वीरसेन कृत धवला टीका और आधुनिक हिन्दी अनुवाद सहित १६ + ७ = २३ जिल्दोंमें समाप्त हुआ है जिनकी पृष्ठसंख्या दस हजारसे ऊपर होती है। धवला टीकाकी ख़ोक-संख्या परम्परानुसार बहत्तर हजार ख़ोक प्रमाण और महाबन्धकी चालीस हजार ख़ोक प्रमाण मानी गई है। यदि अधिक नहीं तो इतना ही हम अनुवादका प्रमाण मान लें तो इस पूरी प्रकाशित रचनाका प्रमाण लगभग सवा दो लाख खलोक प्रमाण हो जाता है। धवलाका प्रथम भाग सन् १६३६ में प्रकाशित हुआ था और अब सन् १६५६ में उसका अन्तिम सोलहवाँ भाग और महाबन्धका अन्तिम सातवाँ भाग प्रकाशित हो रहा है। इस प्रकार गत अठारह-उन्नीस वर्षोंमें जो यह विपुल साहित्य व्यवस्थित रीतिसे प्रकाशित हो सका इसे इस युगकी विशेष साहित्यक अभिक्विका ही प्रभाव कहना चाहिये।

जैन तीर्थक्करों द्वारा उपिदृष्ट आचाराङ्ग आदि द्वादशाङ्ग श्रुतके अन्तर्गत जिस बारहवें अङ्ग दिद्विवादका समस्त जैन परम्परानुसार लोप हो गया है, उसके एक अंशका अर्थोद्धार आज से लगभग दो हजार वर्ष पूर्व भगवान पुष्पदन्त और भूतबलिने पट्खण्डागम सूत्रोंके रूपमें किया था। इसी महान् घटनाकी स्मृतिमें ज्येष्ठ शुक्ला पद्धमीकी तिथि आज तक श्रुतपद्धमी या ऋपिपद्धमीके नामसे मनाई जाती है। वर्तमान वीर निर्वाण संवत् २४५४ की श्रुतपद्धमी इस दृष्टिसे विशेष महत्त्वपूर्ण मानी जा सकती है कि इस वर्षमें वही पट्खण्डागम शताब्दियों तक शास्त्रभण्डारमें निरुद्ध रहनेके पश्चात् पुनः प्रकाशमें आया है।

प्राचीन साहित्यके प्रकाशनकी यह सफलता बड़ी सन्तोषजनक है। किन्तु यह समभ वैठना हमारी बड़ी भूल होगी कि इस साहित्यके उद्धारका कार्य परिसमाप्त हो गया। इन परमागम प्रन्थों और उनकी टीकाओं के सम्पादन-प्रकाशन कार्यको प्राचीन साहित्योद्धार कार्यकी प्रथम सीढ़ी कहना उचित होगा। जैसा कि उक्त प्रन्थ-भागों की प्रस्तावनाओं में हम बारम्बार कह चुके हैं, इनका पाठ-संशोधन सीधा मूल ताड़पत्रीय प्रतियों परसे नहीं हुआ, किन्तु उनपरसे की हुई प्रतिलिपियों के आधार से ही विशेषतः हुआ है। जो थोड़ा-बहुत मिलान सीधा ताड़पत्रीय प्रतियों से दूसरों के द्वारा कराया जा सका है, उससे सम्पादकों को पूरा सन्तोष नहीं हुआ। तथापि उस थोड़ेसे मिलानके द्वारा ही यह सिद्ध हो चुका है कि समस्त उपलभ्य ताड़पत्र प्रतियों से मिलान कितना आवश्यक और महत्त्वपूर्ण है। जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, मूडविद्रीमें पट्खण्डागमकी एक सम्पूर्ण और दो खण्डित ताड़पत्रीय प्रतियाँ हैं। इनके पाठों में भी परस्पर कहीं-कहीं भेद है, जैसा धवला भाग तीनमें प्रकाशित पाठान्तरोंसे देखा जा सकता

है। सत्प्ररूणाके सूत्र ६३ के पाठके सम्बन्धमें वह उतना मतभेद और बखेड़ा कभी न उत्पन्न होता, यदि प्रारम्भसे ही हमें ताड़पत्रीय प्रतियोंके मिलानकी सुविधा प्राप्त हुई होती और वह सब विवाद तभी समाप्त हो सका जब हमारे द्वारा अनुमानित पाठका ताड़पत्रीय प्रतियोंसे पूर्णतः समर्थन हो गया। तात्पर्य यह कि जब तक एक बार इस सम्पूर्ण प्रकाशित पाठका ताड़पत्रीय प्रतियों अथवा उनके चित्रोंसे विधिवत् मिलान कर मूलपाठ अङ्कित न कर लिये जायेंगे, तबतक हमारा यह सम्पादन-प्रकाशन कार्य अधूरा ही गिना जायगा और उन मूल प्रतियोंको आवश्यकता व अपेन्ना बनी ही रहेगी।

पाठ-संशोधन पूर्णतः प्रामाणिक रीतिसे सम्पन्न हो जानेके पश्चात् इन ग्रन्थोंके विशेष अध्ययनकी समस्या सम्भुख उपिथत होती है। इन ग्रन्थोंका विषय कर्म-सिद्धान्त है जो जैन धर्म और दर्शनका प्राण कहा जा सकता है। यह विषय जितने विस्तार, जितनी सूद्मता, और जितनी परिपूर्णताके साथ इन ग्रन्थोंमें—उनके सूत्रों और टीकाओंमें—वर्णित है उतना अन्यत्र कहीं नहीं। इसका जो हिन्दी अनुवाद और साथ-साथ थोड़ा बहुत तुल्जात्मक अध्ययन व स्पष्टीकरण इस प्रकाशनमें किया जा सका है वह विषय-प्रवेशमात्र ही समम्भना चाहिये। इस विषयसे हमारा उत्तर कालीन समस्त साहित्य ओत-प्रोत है। दिगम्बर और श्वेताम्बर साहित्यमें समान रूपसे अनेक ग्रन्थोंमें कर्मसिद्धान्तकी नाना शाखाओं और नाना तत्त्वोंका प्रतिपादन पाया जाता है। इस समस्त कर्म सिद्धान्तसम्बन्धी साहित्यका ऐतिहासिक क्रमसे अध्ययन करना आवश्यक है जिससे इसके भिन्न तत्त्वों और नाना मतोंका विकास स्पष्ट समभमें आ सके और उसका सर्वाग—सम्पूर्ण व्याख्यान आधुनिक रीतिसे किया जा सके। भारतीय साहित्यमें कर्मसिद्धान्तकी चर्चा इतनो व्यवस्थित रूपमें अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलती है।

जिन्होंने अपने विपुल दानों द्वारा हार्दिक उत्साहके साथ इन प्रन्थोंका सम्पादन-प्रकाशन कराया है, हम भली भाँति जानते हैं, कि वे साहू शान्ति प्रसादजी और उनकी धर्मपत्नी रमा रानी जी, किसी व्यापारिक बुद्धिसे प्रभावित नहीं हुए थे किन्तु शुद्ध धार्मिक और साहित्योद्धारकी भावनासे ही प्रेरित थे। अतएव हम आशा ही नहीं, किन्तु विश्वास भी करते हैं कि वे अपने विशुद्ध और उन्न कार्यके उक्त अवशिष्ट अंशोंपर अवश्य ध्यान देंगे और ऐसी योजना बना देंगे जिससे वह कार्य निर्विलम्ब प्रारम्भ होकर सन्तोष जनक रीतिसे गतिशोल हो जावे।

इस सिंहत्योद्धारकी जो यह एक मंजिल इस प्रथके प्रकाशनके साथ समाप्त हो रही है उसके लिए हम मूडाविद्रीकी सिद्धान्त वसिंदके महारकजी व अन्य सब अधिकारियों, प्रतिलिपियोंके स्वामियों, सम्पादकों, प्रकाशकों एवं अन्य विद्वानोंको हार्दिक धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस महान् कार्यको सफलतामें सहयोग प्रदान किया है।

> हीरालाल जैन आ० ने० उपाध्ये प्रधान सम्पादक

## सम्पादकीय

प्रदेशबन्धका मृलप्रकृतिप्रदेशबन्ध और उत्तरप्रकृतिप्रदेशबन्धके चौबीस अनुयोग द्वारोंमेंसे परिमाण अनुयोगद्वार तकका भाग सम्पादन होकर अनुवादके साथ प्रकाशित हुए लग्भग तीन माह हुए हैं। उसके कुछ हो दिन बाद उसका शेष भाग सम्पादन होकर अनुवादके साथ प्रकाशित हो रहा है। पूर्व भागके साथ यह भाग भी मुद्रित होने लगा था, इसलिए इसके प्रकाशित होनेमें अधिक समय नहीं लगा है।

पूर्व भागोंके समान इस भागके सम्पादनके समय भी हमारे सामने हो प्रतियाँ रही हैं—
एक प्रेस कापी और दूसरी ताम्रपत्र प्रति । मूल ताङ्गत्र प्रति तो अन्त तक नहीं प्राप्त हो सकी
है। इस भागके सम्पादनमें उक्त होनों प्रतियोंका समुचित उपयोग हुआ है। होनों प्रतियोंकी
सहायतासे जिन पाठोंका संशोधन करना सम्भव हुआ उनका संशोधन करनेके बाद भी बहुतसे
ऐसे पाठ रहे हैं जो चिन्तन द्वारा स्वतन्त्रक्षपसे सुभाए गये हैं। इस प्रकार जितने भी पाठ मूलमें
सम्मिलित किये गए हैं उन्हें स्वतन्त्रक्षपसे [] ब्रेकेटके अन्दर दिखलाया गया है और जिन
पाठोंका संशोधन नहीं हो सका है उन्हें वैसा ही रहने दिया है। अभी तककी जानकारीके
अनुसार यही कहना पड़ता है कि मूड़विद्रीमें महाबन्धकी एक ही ताड़पत्र प्रति उपलब्ध है।
वह भी अधिक मात्रामें दुटित और स्वलित है। उसमें भी प्रदेशबन्ध पर स्वलनका सबसे
अधिक प्रभाव दिखलाई देता है। इस भागमें ऐसे अनेक प्रकरण हैं जिनका यत्किक्चित् अंश भी
शेष नहीं बचा है। स्वामित्व आदिके आधारसे उनकी पूर्ति करना भी सम्भव नहीं था, इसलिए
उन्हें हमने ब्रुटित स्थितमें ही रहने दिया है।

महाबन्धकी उपलब्ध हुई ताद्दपत्र प्रति कितनी पुरानी है इसकी जानकारी अभी तक नहीं हो सकी है। स्थितिबन्ध और अनुभागबन्धके अन्तमें अलग-अलग प्रशस्ति उपलब्ध होती है। उन दोनों प्रशस्तियोंसे इतना बोध अवश्य होता है कि सेनकी पत्नी मिल्लकव्याने श्री पद्धमी व्रतके उद्यापनके फलस्वरूप महाबन्धको लिखाकर आचार्य माघनन्दिको भेट किया। इसी आशयकी एक प्रशस्ति प्रदेशबन्धके अन्तमें भी आई है। उसे हम अनुवादके साथ आगे उद्धृत कर रहे हैं। स्थितिबन्ध और प्रदेशबन्धके अन्तमें आई हुई प्रशस्तिमें मेघचन्द्र व्रतपिका विशेपरूपसे उल्लेख किया है और माघनन्दि व्रतपिको उनके पादकमलोंमें आसक्त बतलाया है।

मेरा विचार था कि इन प्रशस्तियों के आधारसे मैं कुछ लिखूँ। किन्तु वर्तमानमें इस प्रकारका प्रयत्न करना असामयिक होगा, क्योंकि धवला और सम्भवतः जयधवला के अन्तमें पुस्तक दान करनेवालेकी जो प्रशस्ति उपलब्ध होती है उसके अनुवादके साथ प्रकाशमें आनेके बाद ही इस पर सर्वाङ्गरूपसे विचार होना उचित प्रतीत होता है।

यह हम पिछले भागोंकी प्रस्तावनामें बतला आये हैं कि स्थितिबन्धके मुद्रित होनेके बाद हो हमें ताम्रपत्र प्रति उपलब्ध हो सकी थी। इसलिए अभी तक उस प्रतिसे स्थितिबन्धका मिलान होकर न तो पाठ-भेद लिए जा सके हैं और न शुद्धि-पत्र ही तैयार हो सका है। प्रकृतिबन्धका सम्पादन और अनुवाद तो हमने किया हो नहीं है, इसलिए उसके सम्बन्धमें हम विचार ही करनेके अधिकारी नहीं हैं। इतना अवश्य ही संकेत कर देना अपना कर्तव्य समभते हैं कि समस्त महाबन्धका योग्य रीतिसे सम्पादन होकर प्रकाशमें आनेमें जो थोड़ी बहुत न्यूनता रह गई है उस ओर ध्यान दिया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। प्रसङ्गसे हम यह आशा करें तो कोई अत्युक्ति न होगी कि समस्त महाबन्धका ताडपत्र प्रतिसे मिलान होनेकी ओर भी भारतीय ज्ञानपीठका ध्यान जायगा। दिगम्बर परम्परामें षट्खण्डागम और कषायप्राधृत मूल श्रुत माने गये हैं, इसलिए इनके प्रत्येक पद और वाक्यकी रक्षा करना दिगम्बर संघका कर्तव्य है।

इस भागके सम्पादनके समय भी हमें श्रीयुक्त पं॰ रतनचन्द्र मुख्तार और पं॰ नेमिचन्द्रजी वकील सहारनपुरवालोंने सहायता प्रदान की है, इसलिए हम उनके आभारी हैं।

इस भागकी समाप्तिके साथ महावन्ध समाप्त हो रहा है। अन्य अनेक अङ्चनोंके रहते हुए भी इस कार्यको सम्पन्न करनेके अनुकूछ हमारा मनोवछ बना रहा यह वीतराग मार्गकी उपासना का ही फछ है। वस्तुतः बाह्य साधन सामग्री ऐहिक है। अन्तरङ्गका निर्माण हुए बिना केवछ उसकी साधना पारमार्थिक जीवनके निर्माणमें सहायक नहीं हो सकती, यह बात पद-पद पर अनुभवमें आतो है। हमें ऐसे गुरुतर कार्यके निर्वाह करनेका सुअवसर मिछा और हम उसका समुचित रीतिसे निर्वाह करनेमें सफछ हुए, इसके छिए हम अपने भीतर प्रसन्नताका अनुभव करते हैं।

जिन्होंने वीतराग मार्गको जीवनमें उतारकर उसका प्रकाश किया वे महापुरुष सबके द्वारा तो वन्दनीय हैं ही किन्तु जो उस मार्ग पर चित्किक्कित् चळनेका प्रयत्न करते हैं और जो ऐसे कार्यमें समुचित साहाय्य प्रदान करते हैं वे भी अभिनन्दनीय हैं। किमधिकम्।

—फूलचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री

## अन्तिम प्रशस्ति

श्रीमलधारिम्नुनींद्रपदामलसरसीरुहभृंगनमलिनिकत्ते । प्रेमं मुनिजनकैरवसोमनेनल्माघनंदियतिपति एसेदं ॥१॥

जितपंचेषु प्रतापानलनमलतरोत्कृष्टचारित्ररारा-जिततेजं भारतिभासुरक्कचकलशालीढभाभारनत्ना-यततारोदारहारं समदमनियमालकृतं माघनंदि-व्यतिनाथं शारदाभ्रोज्वलविशुदयशोवब्रुरीचक्रवालं ॥२॥

जिनवक्त्रांभोजविनिर्गतहितनुतराद्धान्तिकंजल्कसुस्वा-दन.....ज-पदनुतभूपेंद्रकोटीरसेना..... तिनिकायभ्राजितांघिद्वयनिखलजगद्भव्यनीलोत्पलाह्ला-दनताराधीशनें केवलमे स्वनदोल् माघनंदित्रतीन्द्रम् ॥३॥

श्री मलधारी मुनीन्द्रके निर्मल चरणरूपी कमलमें भौरेके समान सुशोभित होनेवाले, निर्मल प्रेमी और मुनिजनरूपी कुमुद्के लिए चन्द्रमाके समान माघनन्दि यतीन्द्र हुए ॥१॥

जिन्होंने मन्मथको जीत लिया है, जिनकी प्रतापरूपी अग्नि व्याप्त हो रही है, जिनका तेज निर्मलतर उत्कृष्ट चारित्रसे शोभायमान हो रहा है, जो सरस्वतीके प्रकाशमान कुचरूपी कलशमें संलग्न हैं, जो प्रकाशमान हैं, नवीन और दीर्घतर उदार हारस्वरूप हैं, शम, दम और नियमसे अलंकृत हैं तथा जो शरत्कालीन मेघके समान उज्ज्वल और विस्तृत यशःसमृहसे विभूषित हैं ऐसे माघनिन्द यतीन्द्र हुए ॥२॥

जो जिनेन्द्रदेवके मुखरूपी कमलसे निकले हुए हितकारी और मान्य सिद्धान्तरूपी कमल के परागका रसास्वादन करनेमें भौरेके समान हैं, अनेक पृथिवीपित जिनके चरण-कमलोंमें नमस्कार करते हैं, जिनके पद्युगल अनेक सेनापितयोंके मुकुट-समूहसे सुशोभित हो रहे हैं और जो समस्त भव्यरूपी नील कमलोंको आह्वादित करनेके लिए चन्द्रमाके समान हैं ऐसे एकमात्र माधनन्दि व्रतिपति हुए ॥३॥

- १. 'नरकापुनन्वियतिपति नेसेदं' महाबन्ध प्रथक पुस्तक प्रस्तावना ए० ३१।
- २. 'जितप्रपंचेषु' स॰ प्र॰ पु॰ प्र॰ पु॰ ३६।
- १. 'यत् सारोदारहारं' म० प्र० पु० प्र० ५० ।
- ४. 'नीलोव्पलांगा दवताराथी**शने' म॰ प्र॰ पु॰** प्र॰ पृ॰ ४० ।

वरराद्धान्तामृतांभोनिधितरलतरंगोत्करचालितांतैः-करणं श्रीमेघचन्द्रत्रतिपतिपद्पंकेरुहासक्तषट्-चरणं तीत्रप्रतापोधतविनतवलोपेतपुष्पेषुभृत्सं-हरणं सेद्धान्तिकाग्रेसरनेने नेगल्दं माघनंदित्रतीन्द्रम् ॥४॥

श्रीपंचिमयं नोंतुद्यापनमं 'माडि बरेसि राद्धान्तमना । रूपवती सेनवधू जितकोपं 'श्रीमाघनंदिपतिगित्तरुं ।।४।।

भद्रं भृयात्, वर्धतां जिनशासनम्।

जिनका अन्तःकरण श्रेष्ठ सिद्धान्तकृषी अमृतजलनिधिके तरल तरङ्गकणांसे प्रचालित हुआ है, जो श्री मेथचन्द्र त्रतिपतिके चरणकृषी कमलमें आसक्त भौरेके समान हैं, जो तीत्र प्रवापी हैं, जिन्होंने विशाल बलशाली कामको जीत लिया है और सैद्धान्तिकांमें अनेसर हैं ऐसे माधनन्दि त्रतीन्द्र हुए ॥४॥

सिद्धान्तको माननेवाली रूपवती सेनकी पत्नीने श्री पञ्चमी व्रतका उद्यापन कर इस प्रत्थको लिखवा कर जितकोथ माघनन्दि यतिको समर्पित किया ॥५॥

मङ्गल हो, जिनशासनकी वृद्धि हो।

- १. '-कटचालितांनः' म० प्र० पु० प्र० पृ० ४०।
- २. 'करणं श्रीमेघचंद्वतपतिपंकेरुहासक्तपट्पद् ॥

चारणं सैद्धान्तिकाग्रेसरनेने नेगल्दमाघनंदिवतीन्द्रम्' ॥४॥ म० प्र० पु० प्र० प्र० ४० ।

- ३. 'नांतुद्यापनेयं' म० प्र० पु० प्र० पृ० ४०।
- ४. 'जितकोप' स० प्र० पुरु प्र० ए० ४०।
- ५. 'श्रीमाघनंदिवतपतिगित्तल्' म० प्र० पु० प्र० पृ० ४०।

# विषयानुक्रमणिका

|                              | 13 (3),       | <b>ુ</b> નગા ગામ                       |                        |
|------------------------------|---------------|----------------------------------------|------------------------|
| विषय                         | रुष           | विषय                                   | पृष्ठ                  |
| क्षेत्रप्ररूपणा              | 9-8           | स्वामित्वानुगम                         | १०५-१०६                |
| चेत्रप्ररूपणाके टो भेद       | 8             | <b>कालानुगम</b>                        | ११०-१११                |
| उत्कृष्ट चेत्रप्ररूपणा       | <b>१-</b> ४   | अन्तरानुगर्म                           | <b>१</b> १२-१४٤        |
| जघन्य चेत्रप्ररूणा           | <b>પ્ર-</b> ૬ | भागाभागानुगम                           | १५०                    |
| स्पर्शनप्ररूपणा              | 9.45          | परिमाणानुगम                            | १५०-१५२                |
| स्पर्शनप्ररूपणाके दो भेट     | 9             | चेत्रानुगम<br>चेत्रानुगम               | १५२<br>१५३             |
| उत्कृष्ट स्पर्शनप्ररूपणा     | 9-84          | स्पर्शनानुगम<br>स्पर्शनानुगम           | १५३<br>१५३-१⊏०         |
| जयन्य स्पर्शनप्ररूपणा        | <b>ሄ</b> ሂ-ሂ¤ |                                        | १६०-१६७                |
| कालप्ररूपणा                  | 48-63         | <b>कालानु</b> गम<br>अन्यपन्त्राप       |                        |
| कालप्ररूपणाके दो भेद         | 3,2           | अन्तरानुगम<br>भा <b>बा</b> नुगम        | १ <i>5</i> १-22<br>१६१ |
| उत्कृष्ट कालप्ररूपणा         | प्रश-६१       |                                        | 137<br>039-939         |
| जवन्य कालप्ररूपणा            | ६२-६३         | अल्पवहु:वानुगम्<br><b>५ द निक्षेप</b>  |                        |
| अन्तरप्ररूपणा                | ६३-६४         | यदानक्षय<br>तीन अनुयोगद्वारीका निर्देश | ३ <i>१</i> ५-७         |
| अन्तरप्ररूपणाके दो भेद       | ६३            |                                        |                        |
| उत्कृष्ट अन्तरप्रह्मपणा      | ६३-६४         | समुक्तीतँना                            | 180-185                |
| जधन्य अन्तरप्ररूपणा          | ६४            | समुत्कीर्तनाके दो भेद                  | ७३१                    |
| भावप्ररूपणा                  | Ę ų           | उत्क्रप्ट समुत्कीर्त्ना                | १९७-१९८                |
| भावप्ररूपणाके दो भेद         | Ę¥            | जघन्य समुत्कीर्तना                     | १६८                    |
| उत्कृष्ट भावप्ररूपणा         | Ęų            | स्वामित्व                              | १६८-२२५                |
| जघन्य भावप्ररूपणा            | ६५            | स्वामित्वके दो भेद                     | १६८                    |
| अरुपबहुरवप्ररूपण।            | €4-904        | उत्कृष्ट स्वामित्व                     | १९८-२२३                |
| अल्पबहुत्वप्ररूपणाके दो भेद  | ६५            | जवन्य स्वामित्व                        | २२३-२२५                |
| स्वस्थान अल्पबहुत्वके दो भेद | ६५            | अस्पबहुत्व                             | २२५-२२६                |
| उत्कृष्ट स्वस्थान अल्पबहुत्व | ६५-७५         | अल्पबहुत्वके दी भेद                    | २२५                    |
| जघन्य स्वस्थान अल्पबहुत्व    | ৬५-5१         | उत्हृष्ट अल्पबहुत्व                    | २२५-२२६                |
| परस्थान अल्पनहुत्वके दो भेद  | <b>5</b> १    | जघन्य अल्पबहुत्व                       | २२६                    |
| उत्कृष्ट परस्थान अल्पबहुत्व  | <b>=8-€</b> ₹ | अजघन्य वृद्धि आदिके विषयमें सूचना      | २२६                    |
| जधन्य परस्थान अल्पबहुत्व     | E8-804        | वृद्धिबन्ध                             | २२७-३०१                |
| भुजगारबन्ध                   | 104-180       | तेरह अनुयोगद्वारोंकी सूचना             | २२७                    |
| अर्थपद                       | १०५           | समुत्कीर्तना                           | २२७-२२६                |
| तेरह अनुयोगद्वारींका निर्देश | १०५           | स्वामित्व                              | २३०-२३५                |
| समुत्कीर्तनानुगम             | 208-209       | काल                                    | २३५-२३६                |
|                              |               |                                        |                        |

१ अन्तरकालके अन्तका अंश, भंगविचय पूरा और भागाभागकी अन्तकी एक पंक्तिको छोड़ कर पूरा भागाभाग त्रुटित है।

# [ 5 ]

| विषय                          | 28                       | विषय                         | 5.2         |
|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|
| अन्तर                         | २३७-२६७                  | अल्पबहुत्व                   | ३०३-३०६     |
| नाना जोवोंकी अपेदाा भङ्गविचय  | २६७-२६६                  | जीवसमुदाहार                  | ३०६-३१४     |
| नाना जीवोंकी अपेद्धा भागाभाग  | २६६-२७०                  | दो अनुयोगद्वारोंका नामनिदेंश | ३०६         |
| नाना जीवोंकी अपेद्धा परिमाण्  | २७१-२७६                  | प्रमाणानुगम                  | ३०६-३०६     |
| नाना जीवोंकी अपेद्धा चेत्र    | २७६-२८१                  | प्रमाणानुगमके दो अनुयोगद्वार | ३०६         |
| नाना जीवोंकी अपेद्धा स्पर्शन  | २ <b>८</b> २-२ <b>८४</b> | योगस्थानप्ररूपणा             | 308-306     |
| नाना जीवोंकी अपेचा काल        | २८५-२६०                  | प्रदेशक्रधस्थानप्ररूपणा      | ३०७-३०⊏     |
| नाना जीवोंकी अपेद्धा अन्तर    | <b>३</b> ६१-२ <b>६</b> ४ | जीवसमुदाहारमें ऋल्पबहुत्व    | ३०८-३१६     |
| नाना जीवोंकी अपेद्धा भाव      | २६५                      | अल्पबहुत्वके तीन अनुयोगद्वार | ३०⊏         |
| नाना जीवोंकी अपेचा अल्पनहुत्व | २६५-३०१                  | उत्हार अल्पबहुत्व            | ३०इ-३०६     |
| अध्यवसानसमुदाहार              | ३०१-३०६                  | जघन्य अल्पबहुत्व             | ३०६-३१०     |
| दो अनुयोगद्वारीका नामनिर्देश  | 301                      | जघन्योत्कृष्ट अल्पबहुत्व     | 38 - 0 9 \$ |
| परिमाणानुगम                   | ३०१-३०३                  | अन्तिम मङ्गलाचरण             | ३१६         |

# सिरि-भगवंतभूदबलिभडारयपणीदो

# महाबंधो

## चउत्थो पदेसबंधाहियारो

#### खेत्तपरूवणा

१. खेतं दुविधं-जहण्णयं उक्कस्सयं च । उक्कस्सए पगदं। दुवि०-ओघे० आदे०। ओघे० तिण्णिआउ०-वेउव्वियञ्ज०-आहार०२-तित्थ० उक्क० अणु० पदे०बं० केविछ खेते ? लोगस्स असंखेज्जिदिभागे। सेसाणं कम्माणं उक्क० पदे०बं० केव० ? लोगस्स असंखे०। अणु० पदे०बं० केव० ? सव्वलोगे। एवं ओघभंगे तिरिक्खोघो कायजोगि-ओरालि०-ओरालि०मि०-कम्मइ०-णवुंस०-कोघादि०४-मिद-सुद०-असंज०-अचक्खु०-किण्ण०-णील०-काउ०-भवसि०-अव्भवसि०-मिच्छा०-असिण्ण०-आहार०-अणाहारग ति।

#### न्नेत्रप्ररूपणा

१. चेत्र दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओव और आदेश । ओघसे तीन आयु, वैक्रियिकपट्क, आहारकिद्धक और तीर्थक्कर प्रकृतिका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्य करनेवाले जीवांका कितना चत्र है ? लोकके असंख्यातवं भाग-प्रमाण चेत्र है । शेप प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशवन्य करनेवाले जीवोंका कितना चेत्र है ? लोकके असंख्यातवं भागप्रमाण चेत्र है । अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्य करनेवाले जीवोंका कितना चेत्र है ? लोकके असंख्यातवं भागप्रमाण चेत्र है । अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्य करनेवाले जीवोंका कितना चेत्र है ? सर्व लोकप्रमाण चेत्र है । इसी प्रकार ओघके समान सामान्य तिर्यक्क, काययोगी, ओदारिककाययोगी, ओदारिककाययोगी, ओदारिकिमश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कपायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचजुदर्शनी, कृष्णलेखावाले, नीललेख्यावाले, कापोतलेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, आहारक और अनाहारक जीवोंमें जानना चाहिए।

विशेपार्थ—ओघसे सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध अपने-अपने म्वामिन्वके अनुसार संज्ञी जीव और तीन आयु आदि बारह प्रकृतियोंका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध किन्हींका असंज्ञो जीव आदि तथा किन्हींका संज्ञी जीव करते हैं, इसिलए सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका ज्ञेत्र और तीन आयु आदिके अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका ज्ञेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। यद्यपि मनुष्यायुका बन्ध एकेन्द्रिय आदि भी करते हैं पर ऐसे जीव असंख्यातवें भागप्रमाणसे अधिक नहीं होते और इनका ज्ञेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाणसे अधिक नहीं होता, इसिलए इस अपेज्ञासे भी उतना ही ज्ञेत्र कहा है। उक्त बारह प्रकृतियोंके सिवा शेष प्रकृतियोंका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका ज्ञेत्र सर्वलेक है यह स्पष्ट ही है, क्योंकि इनका

- २. सव्वणेरइएसु सव्वपगदीणं उक्क० अणु० पदे०बं० केव०? लोगस्स असंखे०। सेसाणं पि असंखेज्जरासीणं एवं चेव कादव्वं।
- ३. एइंदिएसु पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-सत्तणोक०-तिरिक्ख०-एइंदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंडसं०-वण्ण०४-तिरिक्खाण०-अगु०४-थावर-मुहुम०-पज्ज०-अपज्ज०-पत्ते०-साधार०-थिराथिर-सुभासुभ-दूभग-अणादे०-अजस०-णिमि०-णीचा०-पंचंत० उक्क० अणु० केव० १ सव्वलोगे । मणुसाउ० ओघं । मणुस०-मणुसाणु०-उच्चा० उक्क० लोग० असंखे० । अणु० केव० १ सव्वलोगे । सेसाणं उक्क० लोग० संखेज्जदि० । अणु० सव्वलो० । एवं बादरएइंदियपज्जत्तापज्जत्तगाणं । णवि तससंज्ञताणं उक्क० अणु० लोग० संखेज्ज० । णविर मणुसगदि०४ उक्क० अणु० लोग० असंखे० । सव्वसुहुमेसु सव्वपगदीणं उक्क० अणु० सव्वलो० । णविर मणुसाउ० उक्क० अणु० असंखे० ।

एकेन्द्रियादि अनन्त जीव बन्ध करते हैं और वे वर्तमानमें सर्व होकमें पाये जाते हैं। यहाँ सामान्य तिर्यक्ष आदि अन्य जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें बन्धको प्राप्त होनेवाली अपनी-अपनी प्रकृतियोंके अनुसार यह चेत्र प्ररूपणा बन जाती है, इसलिए उनमें ओघके समान चेत्रके जानगंकी सूचना की है।

२. सब नारिकयोंमें सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका कितना चेत्र हैं ? लोकके असंख्यातवं भागप्रमाण चेत्र हैं । शेप असंख्यात संख्यावाली गशियोंमें इसी प्रकार चेत्र घटित कर लेना चाहिए ।

विशेषार्थ—सव नारकी और यहाँ निर्दृष्ट अन्य मार्गणाओंका होत्र ही लोकके असंस्यान वे भागप्रमाण है, इसलिए इनमें सब प्रकृतियोंके दोनों पदोंकी अपेत्ता लोकके असंस्यान में भागप्रमाण होत्र कहा है।

३. एकेन्द्रियोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, सात नोकपाय, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, स्थावर, सूच्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, अनाद्य, अयशःकीर्ति, निर्माण, नीचगात्र और पाँच अन्तरायका उत्क्रप्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका कितना चेत्र है ? सब लोक त्तेत्र है। मनुष्यायुका भंग ओघके समान है। मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच-गोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका कितना चेत्र है ? लोकके असंख्यानवें भागप्रमाण नेत्र है। अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका कितना चेत्र है ? सब लोक चेत्र है। रोप प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका लोकके संख्यातवें भागप्रमाण होत्र है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका सर्वलोक त्तेत्र है। इसी प्रकार बादर एकेन्द्रिय और उनके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेपता है कि इनमें त्रस-संयुक्त प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्य करनेवाले जीवोंका लोकके संख्यातवें भागप्रमाण चेत्र है। उसमें भी इतनी और विशेषता है कि मनुष्यगतिचतुष्कका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवांका लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण देत्र है। सब सूद्रम जीवोंमें सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका सब लोकप्रमाण चेत्र है। इतनी विशेषता है कि मनुष्यायुका उत्क्रप्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीयोंका लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण चेत्र हैं।

४. पुढवि०-आउ०-तेउ०-बादरपुढवि०-आउ०-तेउ० सव्वपगदीणं उक्क० लोग० असंखे०। अणु० सव्वलो०। णविर बादरेसु सुहुमसंजुत्ताणं उक्क० लोग० असंखे०। अणु० सव्वलो०। तससंजुत्ताणं उक्क० अणु० लोगस्स असंखे०। बादरपज्जत्ताणं पंचिदियअपज्जत्तभंगो। बादरअपज्जत्ताणं एइंदियसंजुत्ताणं उक्क० अणु० सव्वलो०। सेसाणं उक्क० अणु० लोग० असंखे०। एवं वाउकाइगस्स वि। णविर यम्हि

विशोपार्थ-एकेन्द्रियोंमें पाँच ज्ञानावरणादिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध मारणान्तिक समुद्धातके समय बादर एकेन्द्रिय जीवोंके और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सब एकेन्द्रियोंके सम्भव है, इसलिए इनका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका सब लोक चेत्र कहा है। मनुष्यायुका भङ्ग ओवके समान है यह स्पष्ट ही है। विशेष खुलाशा ओघप्ररूपणाके समय कर आये हैं। एकेन्द्रियोंमें मनुष्यगतिद्विक और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध अनन्त जीव करते हुए भी वे लोकके असंख्यातवें भागप्रभाण चेत्रमें ही पाये जाते हैं, इसलिए यह चेत्र उक्त प्रमाण कहा है पर इनका अनुऋष्ट प्रदेशकाध स्वस्थानस्थित सब एकेन्द्रियोंके सम्भव है, इसिंछए यह चेत्र सब लोक कहा है। त्नके भित्रा जो शेप प्रकृतियाँ बचती हैं उनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध, जो बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त जांव म्वस्थान स्थित हैं उन्हींके होता है, इसलिए इनका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका लंकिक सं्यातवं भागप्रमाण चेत्र कहा है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध स्वस्थानगत सव एकेन्द्रियोंके सम्भव है, इसलिए यह चेत्र सर्व लोकप्रमाण कहा है। बाद्र एकेन्द्रिय तथा उनके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंमें यह चेत्र प्ररूपणा आविकल घटित हो जाती है, इसलिए इसे एकेन्द्रियांके समान जाननेकी सचना की है। मात्र बादर एकेन्द्रिय और इनके पर्याप्त और अपर्याप्त ऐसे जीय जो मनुष्यगतिद्विक और उच्चगोत्रका बन्ध करते हैं उनका स्वस्थान स्थित जैन्न छोकके असंस्थानवें भागप्रमाण ही पाया जाता है, क्यांकि वायकायिक जीव इन प्रकृतियोंका बन्ध न्हीं करते, इसिलिए इन तीन मार्गणाओंमें उक्त तीन प्रकृतियों और मनुष्याय इन चार प्रकृतियोंका उत्बाद और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका चेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। पर त्रमसंयुक्त अन्य प्रकृतियोंका बाद्र वायुकायिक जीव भी बन्ध करते हैं, इसिलए उनका उत्पृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवांका चेत्र लोकके संख्यातवें भागप्रमाण कता है। सब सूच्म जीव सब लोकमें पाये जाते है, इसिलए उनमें मनुष्यायुके सिवा अय सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका सर्व लोकप्रमाण चेत्र कहा है। यहां भी मनुष्यायुका दोनों पदोंकी अपेत्ता त्रेत्र छोकके असंख्यातवे भागप्रमाण है यह स्पष्ट ही है।

४ पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, बादर पृथिवीकायिक, बादर जलकायिक और वादर अग्निकायिक जीवोंमें सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका होत्र लाकके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका होत्र सर्व लोकप्रमाण है। इतनी विशेषता है कि बादरोंमें सूक्त्मसंयुक्त प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका होत्र लोक असंख्यातवें भागप्रमाण है और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका होत्र लोकप्रमाण है तथा त्रससंयुक्त प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका होत्र लोकप्रमाण है। इनके बादर पर्याप्तकोंमें पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्तकोंके भमान भङ्ग है। इनके बादर अपर्याप्तकोंमें एकेन्द्रियसंयुक्त प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका होत्र सर्व लोकप्रमाण है और शेष प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका होत्र सर्व लोकप्रमाण है और शेष प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका होत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है। इसी प्रकार वायुकायिक जीवोंमें भी जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि जहां लोकके असंख्यातवें भागप्त

लोगरस असंखे॰ तम्हि लोगस्स संखेज्ज॰। सन्ववगण्फिदि-णियोद॰ एइंदियभंगो। णवरि यम्हि लोगस्स संखेज्ज॰ तम्हि लोगस्स असंखे॰। बादरपत्ते॰ पुढविभंगोः

प्रमाण त्रेत्र कहा है वहां लोकके संख्यातवें भागप्रमाण त्रेत्र कहना चाहिए। सव वनस्पतिकायिक और निगोद जीवोंका भङ्ग एकेन्द्रियोंके समान है। इतनी विशेषता है कि जहां लोकके संख्यातवें भागप्रमाण त्रेत्र कहा है वहां लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण त्रेत्र कहना चाहिए। वादर प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीवोंमें वादर पृथिवीकायिक जीवोंके समान भङ्ग है।

विशेपार्थ—प्रथिवीकायिक आदि तीनमें और बादर प्रथिवीकायिक आदि तीनमें सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध बादर पर्याप्तक जीव करते हैं, इसलिए इनमें सामान्यसे सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण चेत्र कहा है, क्योंकि इनके पर्याप्तकोंका चेत्र स्वस्थान और समुद्धात दोनी प्रकारसे छोकके असंख्यातवें भाग-प्रमाण है। इनमें सब प्रकृतियोंका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सबके सम्भव है और पृथिवीकायिक आदि तीनका सर्व लोक चेत्र है, इसलिए इन मार्गणाओं में सब प्रकृतियों का अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका सर्व लोकप्रमाण चेत्र कहा है। मूलमें यह चेत्र सामान्यसे छहां मार्गणाओंमें कहा है, इसिंछए तीन बादर मार्गणाओंमें अपबाद बतलानके लिए श्रागे अलगसे विचार किया है। बात यह है कि बाद्रोंका सर्वलांक ज्ञेत्र मारणान्तिक और उपपाद पदके समय ही बन सकता है पर ऐसे समयमें इनके त्रससंयुक्त प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता, इसलिए तो वादर पृथिवीकायिक आदि तीनमे त्रससंयुक्त प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशवाध करनेवालोंका न्नेत्र लोकके असंख्यातवं भागप्रमाण कहा है। तथा जैसा कि स्वामित्व अनुयोगद्वारसे ज्ञात होता है बादरोंमें सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध बादर पर्याप्रक जीव ही करते हैं और इन तीन मार्गणाओंमें बादर पर्याप्तक जीवोका चेत्र किसी भी अधस्थामें लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही होता है, इसिंछए इनमें सद्मसंयुक्त प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका चेत्र लोकके अमंख्यातवे भागप्रमाण और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका चेत्र सर्वलोक प्रमाण कहा है । पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्तकांमें सब प्रकृतियोंके दोनों पदोकी अपेचा लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ज्ञेत्रका निर्देश पहले कर आये हैं वही ज्ञेत्र यहां बादर पृथिवीकायिक पर्याप्त आदि तीनमें प्राप्त होता है, इसिल् यह प्ररूपणा पञ्चिन्द्रिय अपर्याप्तकोंके समान जाननेकी सूचना की है। बादर पृथिवीकायिक अपर्याप्त आदि तीन मार्गणाओं मारणान्तिक समुद्रातके समय भी एकेन्द्रियसंयुक्त प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध हो सकता है, इसलिए इनमें इन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका मर्व लोकप्रमाण चेत्र कहा है। पर इनमें त्रससंयुक्त प्रकृतियोंका प्रदेशवन्ध रवस्थानमें ही सम्भव है, इसलिए यहां इन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका चेत्र लोकके असंख्यातवें भाग-प्रमाण कहा है। वायुकायिक जीव और उनके अवान्तर भेटोंमं पृथिवीकायिक और उनके अवान्तर भेदोंके समान ही चेत्रप्रहपणा घटित कर लेनी चाहिए। पर बादर दायुकायिक और उनके अवान्तर भेदोंका चेत्र लोकके संख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होता है, इसलिए वादर प्रथिवी-कायिक और उनके आवन्तर भेदोंमें जहाँ लांकका असंख्यातवां भागप्रमाण चेत्र कहा है वहां पर इनमें लोकके संख्यातवें भागश्रमाण चेत्र जानना चाहिए। सव वनस्पतिकायिक और निगोद जीवोंका चेत्र एकेन्द्रियोंके समान बन जानेसे उनमें एकेन्द्रियोंके समान चेत्र प्ररूपणा जाननेकी सूचना की है। बादर प्रत्येक वनस्पतिकायिक और उनके आवन्तर भेटोंमें वादर पृथिवीकायिक और उनके अवान्तर भेदोंके समान प्ररूपणा बन जानेसे उनमें बादर प्रथिवीकायिक और उनके

<sup>🗘</sup> ता०आ०प्रत्योः 'बादरपत्ते० बादर ४ पुढविभंगो' इति पाठः ।

- ४. जहण्णए पगदं । दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० तिण्णिआउ०-वेउव्वियस्छ०-आहार०२-तित्थ० जह० अजह० के० १ लोगस्स असंखे० । सेसाणं जह० अजह० के० १ सव्वलो० । एवं ओघभंगो तिरिक्खोघो कायजोगि-ओरालि०-ओरालि० मि०-कम्मइ०-णवुंस०-कोधादि०४-मदि-सुद०-असंज०-अचक्खु०-किण्ण-णील-काउ०-भवसि०-अव्भवसि०-मिच्छा०-असण्णि०-आहार०-अणाहारग ति ।
- ६. सेसाणं सन्वाणं संखेज्ज-असंखेज्जरासीणं सन्वपगदीणं जह० अजह० लोगस्स असंखे०। एइंदिएसु सन्वपगदीणं जह० अजह० सन्वलो०। शविर मणुसाउ० जह० अजह० लोगस्स असंखे०। एवं सन्वसुहुमाणं।

अवान्तर भेदोके समान प्ररूपणा जाननेकी सूचना की है। यहां पूर्वीक्त सव मार्गणाओं में मनुष्यायुके दोनों पदोका बन्ध करनेवाले जीवोंका चेत्र ओधके समान ही प्राप्त होता है, इसलिए उसका अलगसे निर्देश नहीं किया है।

४ जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे तीन आयु, वैकियिक छह, आहारकद्विक और तीर्थक्कर प्रकृतिका जघन्य और अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका कितना चेत्र है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण चेत्र है। शेप प्रकृतियोंका जघन्य और अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका कितना चेत्र है । शेप प्रकृतियोंका जघन्य और अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका कितना चेत्र है ? सर्व लोकप्रमाण चेत्र है । इसी प्रकार आघके समान सामान्य तिर्यक्क, काययोगी, औदारिककाययोगी, आदारिकमिश्र-काययोगी, कार्मणकाययोगी, नपुंसकवेदवाले, क्रोधादि चार कपायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, अतंयत, अचजुद्शनवाले, कृष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले, कापोतलेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्याहिष्ट, अमंज्ञी, आहारक और अनाहारक जीवोंमें जानना चाहिए।

विशेषार्थ—जीन आयु आदिका एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रिय जीव बन्ध नहीं करते। असंज्ञी पर्ळान्द्रिय आदिमें भी प्रारम्भकी नी प्रकृतियोंका असंज्ञी और संज्ञी जीव कदाचित् वन्ध करने हैं और अन्तकी तीन प्रकृतियोमें आहारकद्विकका अप्रमत्तसंयत आदि दो गुणस्थानवाले तथा तीर्थङ्करप्रकृतिका असंयत्तसस्यन्द्रष्टि आदि पाँच गुणस्थानवाले जीव कदाचित् और कोई कोई वन्ध करने हैं। यदि उक्त प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले इन सब जीवोके चेत्रका विचार करने हैं तो वह लोकके असंख्यातवें भागसे अधिक प्राप्त नहीं होता, इसलिए यहां आघसे उक्त सब प्रकृतियोंका जघन्य और अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका चेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। तथा शेष सब प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशवन्ध सृद्ध एकेन्द्रिय अपर्याप्त जीव योग्य सामार्थाके सद्धावमें करते हैं और अजघन्य प्रदेशवन्ध यथायोग्य सब जीवोंके सम्भव है, इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य प्रदेशोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका चेत्र सब लोकप्रमाण कहा है। यहां मूलमें कही गई सामान्य तिर्यक्क आदि मार्गणाओंमें यह ओघप्रसूपणा वन जाती है, इसलिए उनमें ओघके समान चेत्र प्रसूपणा जाननकी सूचना की है। मात्र जिन मार्गणाओंमें जितनी प्रकृतियोंका बन्ध सम्भव है उसे ध्यानमें रखकर ही ओघप्रसूपणाके अनुसार वहां चेत्रप्रसूपणा घटित करनी चाहिए।

६ शेष सब संख्यात और असंख्यात राशिवाली मार्गणाओंमें सब प्रकृतियोंका जघन्य और अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका चेत्र लोकके असंख्यानवें भागप्रमाण है। एकेन्द्रियोंमें सब प्रकृतियोंका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका चेत्र सब लोकप्रमाण है। इतनी विशेषता है कि इनमें मनुष्यायुका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवों ७. पुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ० ओघभंगो । तेसिं चेव बादराणं [बादरपज्जत्ताणं] एइंदियसंजुत्ताणं जह० लोगस्स असंखे० । अज० सव्वलो० । तससंजुत्ताणं जह० अजह० लोगस्स असंखे० । एवं बादरपुढविअपज्जत्तादि०४ । सव्ववणण्कदि—णियोदाणं सव्वे चेव भंगो सव्वलोगे० । बादरपज्जत्तपत्ते० बादरपुढविभंगो । एवं एदेण बीजेण णेदव्वं । एवं खेतं समत्तं

का चेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है। इसी प्रकार अर्थात् एकेन्द्रियोके समान सब सूच्म जीवोमें चेत्रप्ररूपणा जाननी चाहिए।

विशेषार्थ — पृथिवीकायिक आदि पाचकी छोड़कर अन्य जितनी असंख्यात संख्यावाली मार्गणाएँ हैं और संख्यात संख्यावाली मार्गणाएँ हैं उनका चेत्र ही लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है, इसिंछए उनमें सब प्रकृतियोंके दोनों पदवाले जीवोंका चेत्र उक्तप्रमाण जाननेकी सूचना की है। तथा एकेन्द्रियोंका चेत्र सर्व लोकप्रमाण है, इसिंछए इनमें मनुष्यायुकी छोड़कर सब प्रकृतियोंके दोनों पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका चेत्र सर्व लोकप्रमाण कहा है। इनमें मनुष्यायुके दोनों पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका चेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है यह स्पष्ट ही है। सब स्इम एकेन्द्रिय जीव भी सब लोकमें पाये जाते हैं, इसिंछए इनमें एकेन्द्रियोंके समान प्रकृषणा वन जानेसे उसे उनके समान जाननेकी सचना की है।

७. पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंसे ओघके समान भङ्ग है। उन्हींके वादरों व बादर पर्याप्तकोंसे एकेन्द्रियसंयुक्त प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है और अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र सर्व लोकप्रमाण है। तथा त्रसमंयुक्त प्रकृतियोंका जघन्य और अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है। इसी प्रकार बादर पृथिवीकायिक अपर्याप्त आदि चारोमें जानना चाहिए। सब वनस्पतिकायिक और सब निगोद जीवोंमें सब प्रकृतियोंके दोनों पदवाले जीवोंका क्षेत्र सर्व लोकप्रमाण है। बादर प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीवोंमें वादर पृथिवीकायिक जीवोंके समान भङ्ग है। इस प्रकार इस वीजपदके अनुसार ले जाना चाहिए।

विशेगार्थ—पृथिवीकायिक आदि चारों मार्गणाओंका क्षेत्र सब लोकप्रमाण है, इसलिए ्नमें सत्र प्रकृतियांके दोनों पद्वालोका क्षेत्र ओघके समान जाननेकी सूचना की है। इन चारोके बादरासे एकेन्द्रियजातिसंयुक्त प्रकृतियोंका जबत्य प्रदेशवत्थ स्वस्थानमें ही सम्भव है और अजवन्य प्रदेशवन्ध मारणान्तिक और उपपादपदके समय भी सम्भव है, इसलिए इनमें एकेन्द्रियजातिसंयुक्त प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र लांकके असंख्यानवें भागप्रमाण और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवांका क्षेत्र सर्व लोकप्रमाण कहा है। इनमें त्रमसंयुक्त प्रकृतियोंका बन्ध स्वस्थानमें ही सम्भव है, इसलिए इनके दोनों पदवालोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवं भागप्रमाण कहा है। बाद्र पृथिवीकायिक अपर्याप्त आदि चारमें भी इसी प्रकार अर्थात् बाद्र पृथिवीकायिक आदि चारके समान क्षेत्र घटित कर लेना चाहिए। सब वनस्पति-कायिक और सब निगोद जीवोंमें सब लोक क्षेत्र कहनेका कारण स्पष्ट ही है। तथा बादर प्रत्येक वनर्शातकायिक जीवोंका भङ्ग वाद्र पृथिवीकायिक जीवोंके समान है यह भी स्पष्ट है। यहां जिन मार्गणाओका क्षेत्र नहीं कहा है उसे जाननेके छिए इसी प्रकार इस वीजपदके अनुसार ले जाना चाहिए यह सूचना की है। यहां वादर वायुकायिक व उनके अपर्याप्तकोमें छोकके संख्यातवें भागश्रमाण क्षेत्र क्यों नहीं कहा यह विचारणीय है। वाद्र पृथिवीकायिक पर्याप्त आदि चारका क्षेत्र विलक्कल नहीं कहा । शायद इसोके लिए अन्तमें 'एवं एरंण वीजेण' इत्यादि सचना की है । पहले कह आये है कि जघन्य प्रदेशवन्ध वायुकायिक जीव तद्भवस्थके प्रथम समयमं जघन्य योग

#### फोसणपरूवणा

८. फोसणाणुगमेण दुविधं—जहण्णयं उक्तस्सयं च । उक्क्तस्सए पगदं । दुवि०ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा०-चदुदंसणा०-सादा०-चदुसंज०-पुरिस०-मणुसग०चदुजादि-ओरालि०अंगो०-असंपत्त०-मणुसाणु०-तस-बादर-जस०-उच्चा०-पंचंत० उक्क०
पदं०बंधगेहि केविडयं खेतं फोसिदं ! लोगस्स असंखेज्जदिभागो । अणु० सव्वलोगो ।
थीणगिद्धि०३-असादा०-मिच्छ०-अणंताणु०४-सणुंस०-पर०-उस्सा०-पज्ज०—थिर—सुम—
णोचा० उक्क० लोगस्स असंखे० अट्टचोह्स० सव्वलोगो वा । अणु० सव्वलोगो ।
णिहा-पयला-अपच्यत्वाण०४-छण्णोक०-तिरिक्खाउ०-आदाव० उक्क० लोगस्स असंखे०
अट्टचोह्स० । अणु० सव्वलो० । पच्चक्खाण०४-समचदु०-दोविहा०-सुभग-दोसर-आदे०
उक्क० छ० । अणु० सव्वलो० । दोआउ०-आहार०२ उक्क० अणु० खेत्तमंगो ।
मणुसाउ० उक्क० अट्टचो० । अणु० सव्वलो० । दोगदि०-दोआणु० उक्क० अणु०
सहितके होता है, किन्तु ऐसे जीव असंख्यात होते हुएभी बहुत कम होते हैं जो लोकके असंख्यातवें
भागमें ही पाये जाते है अतः लोकका संख्यातवाँ भाग नहीं कहा । पृथिवीकायिक आदि चागें
स्थावरोंका भङ्ग एकेन्द्रियोके समान कहा । तथा बादर सामन्य व बादर अपर्यातमें जो विशेषता
थी वह अलगसे खोल टी गर्या है ।

इस प्रकार क्षेत्र समाप्त हुआ। स्पर्शनानुगम

 म. स्पर्शनानुगम दो प्रकारका है-जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्टका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है-ओघ और आहेश। ओघसे पाँच ज्ञानावरण चार दर्शनावरण, सातावेदनाय, चार संज्वलन, पुरुपवेद, मनुष्यगति, चार जाति, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तासृपाटिका-संहत्तन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, त्रस, बादर यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका म्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने सब लोकका स्पर्शन किया है । स्यानगृद्धित्रिक, असातावेदनीय, मिथ्यात्व अनन्तानुबन्धीचतुष्क, नप् सकवेद, परचात, उच्छास, पर्याप्त, स्थिर, शुभ और नीचगोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवींने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण, त्रसनाळीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण और सर्वलोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। निद्रा, प्रचला, अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क, छह नोकपाय, तिर्यञ्चायु और आतपका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवांने लोकके असंख्यातवं भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध कर्ने-वाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। प्रत्याख्यानावरण चतुष्क, समचतुरस्रसंस्थान, दो विहायोगित, सभग, दो स्वर और आदेयका उत्हृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवांने त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। दो आयु और आहारकद्विक का उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। मनुष्यायुका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रामाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। दो गति और दो आनुपूर्वीका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवांने छचोहस०। तिरिक्ख०-एइंदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-वण्ण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०-उप०-थावर-सहुम-अपज्ज०-पत्ते०-साधा०-अथिर-असुभ-दूभग-अणादे०—अजस०--णिमि० उक्क० लोगस्स असंखे० सन्वलोगो वा। अणु० सन्वलोगो। उज्जो० उक्क० अट्ट-णव०। अणु० सन्वलो०। इत्थि०-चदुसंठा०-पंचसंघ० उक्क० अट्ट-बारह०। अणु० सन्वलो०। वेउन्वि०-वेउन्वि०अंगो० उक्क० अणु० बारह०। तित्थ० उक्क० खेत्तमंगो। अणु० अट्टचो०।

त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तिर्यक्रगति, एकेन्द्रियजाति, ओदािकरारीय, तैजमरारीय, कार्मणरारीय, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यक्रगत्यानुपूर्वी, अगुरुलयु, उपघात, स्थावय, सूद्म, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, अस्थिय, अशुभ, दुर्भग, अनाद्य, अयराःकीर्ति और निर्माणका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोने स्पर्शन किया है। तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोने त्रसनालीके कुछ कम बारह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोने त्रसनालीके जीवोने कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोने कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है।

विशेषार्थ-पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीक्ष, यशःकीर्ति, उज्जगीत्र और पॉच अन्तरायका उक्हप्ट प्रदेशबन्ध सूच्मसाम्पराय गुणस्थानमें होता है। चार संज्वलन और पुरुषवेदका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध नौवें गुणस्थानमें होता है। तथा मनुष्यगांप आदिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध निर्यञ्च और मनुष्यगतिके मिथ्यादृष्टि संज्ञी पर्याप्त जीवके होता है । इन सब जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण है, अतः इन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। तथा इन सब प्रकृतियोंका अनुन्कृष्ट प्रदेशबन्ध एकेन्द्रियादि जीवोंके भी सम्भव है, इसलिए इस अपेत्तासे इसका स्पर्शन सर्व लाकप्रमाण कहा है। इसी प्रकार नरकायु, देवायु, नरकगति, देवगति, वैक्रियिक-शरीर, आहारकशरीर, वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, आहारकशरीर आङ्गोपाङ्ग और तीर्थङ्करप्रकृतिको छोड़कर अन्य सब प्रकृतियोंका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी एकेन्द्रिय आदि जीव करते हैं, इसलिए उनकी अपेचा भी सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है। स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चतुष्क, नपुंसकवेट और नीचगोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध चारों गतिके संज्ञी मिथ्यादृष्टि पर्याप्त जीव करते हैं। असातावेदनीयका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध चारों गतिके संज्ञी पर्याप्तक मिथ्यादृष्टि या सम्यग्दृष्टि जीव करते हैं। तथा परघात आदिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध तीन गतिके संज्ञी पर्याप्तक मिथ्यादृष्टि जीव करते है। यतः इन जीवोंके इन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध स्वस्थानस्वस्थानमें, विहारवत्स्वस्थानके समय और मारणान्तिक समुद्धातके समय भी सम्भव है, इसलिए इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण, त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चीदह भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है। निद्रा, प्रचला और छह नोकपायका उत्कृष्ट

#### ६. णिरएसु छदंस०-बारसक०-सत्तणोक० उक्क० खेत्रभं०। अणु० छचोइस०।

प्रदेशबन्ध चारों गतिके पर्याप्रक सम्यग्दृष्टि जीव करते हैं। अप्रत्याख्यानावरण चारका चारों गतिके असंयतसम्यग्दृष्टि पर्याप्त जीव उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करते हैं। तिर्यञ्जायुका चारों गतिके संज्ञी पर्याप्तक मिथ्यादृष्टि जीव उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करते हैं। तथा आतपका तीन गतिके संज्ञी पर्याप्तक मिथ्यादृष्टि जीव उत्क्रप्ट प्रदेशबन्ध करते हैं। यतः इन जीवांके इन प्रकृतियोंका उत्क्रष्ट प्रदेशबन्ध स्वस्थान-स्वस्थानके समय और विहारवत्स्वस्थानके समय भी सम्भव है, अतः इनका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका दो गतिके संयतासंयत जीव, समचतरस्र-संस्थान, प्रशस्तविहायोगित, और सुभग आदि तीनका दो गतिके संज्ञी पर्याप्तक मिथ्यादृष्टि या सम्यग्दृष्टि जीव तथा अप्रशस्त विहायोगित और दुःस्वरका दो गतिके संज्ञी पर्याप्तक मिथ्यादृष्टि जीव उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करते हैं। यतः इन जीवांके स्वस्थानस्वस्थानके समय और मारणान्तिक समुद्धातके समय उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध हो सकता है, अतः इन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करने-वाले जीवोंका लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि अप्रशस्तविहायोगति और दुःखरका नीचे मारणान्तिक समुद्धात कराते समय तथा शेष प्रकृतियोंका ऊपर मारणान्तिक समुद्धात कराते समय उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध कराना चाहिए। तथा मूलमें स्वस्थानस्वस्थानकी अपेत्ता लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण स्पर्शन नहीं कहा है फिर भी वह सम्भव है, इसलिए विशेषार्थमें हमने उसका निर्देश कर दिया है। नरकाय, देवायु और आहारकद्विकके दोनों पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है यह स्पष्ट ही है। मनुष्यायुका उत्क्रप्ट प्रदेशवन्ध देवोंके विहारवत्त्वस्थानके समय भी सम्भव है, इसिलए इसका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौद्ह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। नरकर्गातद्विक और देवर्गातद्विकका दोनों प्रकारका प्रदेशबन्ध क्रमसे नारिकयोंमें और देवोंमें मारणान्तिक समुद्धातके समय भी सम्भव है, इसिलिए इनका दोनों प्रकारका प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्धात करते समय भी निर्यञ्जगति आदिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध सम्भव है। स्वस्थानमें तो यह सम्भव है ही, इसलिए इनका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करेनेवाले जीवोंका लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है। देव विहारवत्स्वस्थानके समय और एकेन्द्रियोंमें ऊपर मारणान्तिक समृद्धात करते समय भी उद्योतका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करते हैं, इसलिए इसका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। देवोंके विहारवत्स्वास्थानके समय तथा नारिकयों और देवोंके तिर्यक्कों और मनुष्योंमें मारणान्तिक समुद्धातके समय भी स्त्रीवेद आदिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसिलए इनका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम बारह वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। नारिकयों और देवोंमें मारणान्तिक समुद्धात करते समय भी वैक्रियिकद्विकका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए इनके दोनों पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका त्रसनालीके कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। तीर्थङ्कर प्रकृतिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध मनुष्य करते हैं, इसलिए इसका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण होनेसे इसे क्षेत्रके समान कहा है। तथा देवांके विहारवत्स्वस्थानके समय भी इसका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध होता है, इर्सालए इस अपेनासे इसका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण कहा है।

६. नारिकयांमें छह दर्शनावरण, बाहर कपाय और सात नोकषायोंका उत्क्रष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवांका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवांने दोआउ०-मणुसगदिदुग-तित्थ०-उचा० उक्क० अणु० खेत्तभंगो । सेसाणं सन्वपगदीणं उक्क० अणु० छचोदस० । एवं सन्वणेरहयाणं अप्पप्पणो फोसणं णेदन्वं ।

१०. तिरिक्खेसु पंचणा०-थीणगिद्धि०३—सादासाद०—मिच्छ०-अणंताणु०४—णवुंस०-तिरिक्ख०-एइंदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-[हुंड-] वण्ण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०४-थावर-सुहुम-पज्जतापज्जत-पत्तेप०-साधार०-धिराधिर-सुभासुभ-दृभग-अणादे०-अजस०-णिमि०-णीचा०-पंचंत० उक० लोगस्स असंखे० सव्वलोगो वा । अणु० सव्वलो०। छदंस०-बारसक०-सत्तणोक०-समचदु०-दोविहा०-सुभग-दोसर-आदे०-उचा० उक० छचोइस०। अणु० सव्वलो०। इत्थि० उक्क० दिवहुचोइस०। अणु० सव्वलो०। असनालोके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। हो आयु, मनुष्यगतिद्विक, तीर्थङ्करप्रकृति और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। शेप सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। शेप सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका त्रसनालोके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इसी प्रकार सय नारिकयोंका अपना अपना स्पर्शन ले जाना चाहिए।

विशेषार्थ — नरकमें छह दर्शनावरण आदिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध पर्याप्त सम्यग्दृष्टि ही करते हैं, इसिलए इनका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होनसे क्षेत्रके समान कहा है। यद्यपि छठेसे लेकर प्रथम नरक तकके सम्यग्दृष्टि नारकी मरकर मनुष्य होते हैं और इनके मारणान्तिक समुद्धातके समय उक्त प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है पर ऐसे जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागसे अधिक नहीं होता, इतना यहाँ स्पष्ट जानना चाहिए। हो आयुका प्रदेशबन्ध मारणान्तिक समुद्धातके समय सम्भव होनेपर भी स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही रहता है, इसिलए इन प्रकृतियोंके दोनों पदोंकी अपेचा भी स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। अब रहे प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव और शेष सत्र प्रकृतियोंके दोनों पदोंका बन्ध करनेवाले जीव सो मारणान्तिक समुद्धातके समय शेष प्रकृतियोंका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव और शेष सत्र प्रकृतियोंके दोनों पदोंका बन्ध करनेवाले जीव सो मारणान्तिक समुद्धातके समय शेष प्रकृतियोंका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसिलए इस अपेचासे यह स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। प्रथमादि पृथिवियोंमें यह स्पर्शन इसी प्रकार घटित होनेसे उसे सामान्य नारिकयोंके समान जाननेकी सूचना की है। मात्र सामान्य नारिकयोंका जहाँ कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है वहाँ अपना-अपना स्पर्शन घटित कर लेना चाहिए।

१०. तिर्यक्कोंमें पाँच ज्ञानावरण, स्यानगृद्धित्रिक, सातावेदनीय, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, नपुंसकवेद, तिर्यक्कगति, एकेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यक्कगत्यानुपूर्वी, अगुरु छघुचतुष्क, स्थावर, सूद्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, अयशःकीर्ति, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। छह दर्शनावरण, बारह कपाय, सात नोकपाय, समचतुरस्रसंस्थान, दो विह्योगति, सुभग, दो स्वर, आदेय और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। स्विवेदका

१ ता० आ० प्रत्योः 'दूभग दुस्सर अणादे०' इति पाटः ।

दोआउ० खेत्तभंगो । तिरिक्खाउ०-मणुस०-चदुजादि-चदुसंठा०-ओरालि०अंगो०-छस्संघ०-मणुसाणु०-आदा० [तस-] बादर० उक्क० खेत्तभंगो । अणु० सव्बलो० । दोगादि-दोआणु० उक्क० अणु० छचोइस० । वेउव्वि०-वेउव्वि०अंगो० उक्क० अणु० बारह० । उज्जो०-जस० उक्क० सत्त्वचेदस० । अणु० सव्वलो० ।

११. पंचिंदि०तिरिक्ख०३ पंचणा०-थीणगिद्धि०३-दोवेद०-मिच्छ०-अणंताणु०४-

उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम डेढ़ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्परान किया है। तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। दो आयुओंका भङ्ग क्षेत्रके समान है। तिर्यञ्चायु, मनुष्यगति, चार जाति, चार संस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप, त्रस और बादरका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। दो गति और दो आनुपूर्वीका उत्कृष्ट श्रीर अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। वैक्रियिकशरीर ओर वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्गका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। उद्योत और यशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम सात वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने स्पर्शन करनेवाले जीवोंने प्रसनाल क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है।

विशेषार्थ-एकेन्द्रियादि सबके यथासम्भव बॅधनेवाली प्रकृतियोंका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धकी अपेचा म्पर्शन सर्व लोकप्रमाण कहा है, इसलिए इस स्पर्शनका यहाँ व आगे हम अलग-अलग स्पष्टीकरण नहीं करेंगे । जहां विशेषता होगी उसका खुळासा अवश्य करेंगे । पाँच ज्ञानावरणादि का उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध संज्ञी पञ्चीन्द्रय पर्याप्त जीवोंके स्वस्थानके समान मारणान्तिक समुद्धातके समय भी सम्भव है, इसलिए इस अपेक्तासे इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है। देवोंमें मारणान्तिक समुद्धात करते समय छह दर्शनावरण आदिका तथा नारिकयोंमें मारणान्तिक समुद्धात करते समय अप्रशस्त विहायोगित और दुःस्वरका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका त्रसनालीके कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है । देवियोंमें मारणान्तिक समुद्धात करनेवाले तिर्यक्चोंके स्वीवेदका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव होनेसे इसका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका त्रसनालीके कुछ कर्म डेढ् बटे चौदह भागप्रमाण म्पर्शन कहा है। नरकायु और देवायुका प्रदेशवन्ध मारणान्तिक समुद्धातके समय नहीं होता, इसलिए इनके दोनों पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होनसे वह क्षेत्रके समान कहा है। तिर्यक्रायुका प्रदेशबन्ध तो मारणान्तिक समुद्धातके समय होता ही नहीं । शेपका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध मारणान्तिक समुद्धातके समय भी होता है फिर भी यह स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागसे अधिक नहीं होता, इसलिए इसका भंग क्षेत्रके समान कहा है। दो गति और दो आनुपूर्वीकी अपेत्ता स्पर्शन तथा वैक्रियिकद्विककी अपेत्ता स्पर्शन जिस प्रकार ओघ प्ररूपणाके समय घटित करके बतलाया है उसी प्रकार यहांपर भी घटित कर लेना चाहिए। जो ऊपर एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्धात करते हैं उनके भी उद्योत और यश:कीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध होता है, इसलिए इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका त्रसनालीके कुछ कम सात वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है।

११. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें पाँच ज्ञानात्ररण, स्त्यानगृद्धित्रिक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व,

णवंस०-णीचा-पंचंत० उक्क० अणु० लोग० असंखे० सव्वलो० । छदंस०-बारसक०हस्स-रिद-अरिद-सोग-भय-दु० उक्क० छचोह्म० । अणु० लोग० असंखे० सव्वलो० ।
इत्थि० उक्क० अणु० दिवङ्कचोह्स० । पुरिस०-दोगिद-समचदु०-दोआणु०-दोविहा०सुभग-दोसर-आदे०-उच्चा० उक्क० अणु० छचोह० । चदुआउ०-मणुसग०-तिण्णिजादिचदुसंठा०-ओरा०अंगो०-छस्संघ०-मणुसाणु०-आदा० उक्क० अणु० लोग० असं० ।
तिरिक्ख०-एइंदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-वण्ण०४-तिरिक्खाणु-अगु०४--थावरसुहुम-पज्जतापज्जत-पत्ते०-साधार०-थिराथिर-सुभासुम-दूभग-अणादे०-अजस०-णिमि०
उक्क० अणु० लोगस्स असं० सव्वलो० । वेर्जाव्य०-वेउव्वि०अंगो० उक्क० अणु०
बारह० । पंचिंदि०-तस० उक्क० खेत्तभंगो । अणु० बारहचोह्स० । उज्जो०-जस० उक्क०
अणु० सत्त्वो० । बादर० उक्क० खेत्तभंगो । अणु० तेरह० ।

अनःतानुबन्धीचतुष्क, नपुंसकवेद, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका औरसर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। छह दर्शनावरण, बाग्ह कपाय, हाम्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्साका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका म्पर्शन किया है तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवांने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। स्नीवेदका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम डेढ़ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। पुरुपवेद, दो गति, समचतुरस्रसंस्थान, दो आनुपूर्वी, दो विहायोगति, सुभग, दो स्वर, आदेय और उन्नगोत्रका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्परीन किया है। चार आयु, मनुष्यर्गात, तीन जाति, चार संस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहतन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और आतपका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोने लोकके असंख्यातवें मागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, औदानिक-शरीर, तेजसशरीर, कार्मेणशरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरूलघुचतुष्क, स्थावर, सूच्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, अनाद्य, अयशःकीर्ति और निर्माणका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सर्व ठोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। वैक्रियिकशरीर और वैकियिकशरीर आङ्गोपाङ्गका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवान त्रसनालीके कुछ कम बाग्ह बटे चीद्ह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। पञ्चे दियज्ञाति और त्रसका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। तथा अनुत्कष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम धारह वटे चौद्ह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। उद्योत और यश:र्कार्तिका उत्कृष्ट और अनुत्कष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनार्लके कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। वादरप्रकृतिके उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। तथा अनुत्कष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंन त्रसनालीके कुछ कम तेरह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है।

विशेषार्थ — उक्त तीन प्रकारके तिर्यक्ष स्वस्थान और एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्रात करते समय दोनों अवस्थाओंमें पाँच झानावरणादिका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करते हैं, इसिलिए यहाँ इन दोनों पदोंको अपेचा लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है। छह दर्शनावरण आदिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध ऊपर आनत कल्पतकके देवोंमें

१२. पंचिदि०तिरि०अपञ्ज० पंचणा०-णवदंस०-दोवेद०-मिच्छ०-सोलसक०-सत्तणोक०-तिरिक्ख०-[एइंदि०-]ओरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-वण्ण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०४-थावर-सहुम-पञ्जतापञ्जत-पत्ते०-साधार०-थिराथिर-सुभासुभ-दूभग-अणादे०-अजस०-णिमि०-णीचा०-पंचंत० उक्क० अणु० लोगस्स असंखे० सव्वलो०।इत्थि०-पुरिस०-दोआउ०-[मणुस०-] चदुजा०-पंचसंठा०-ओरालि०अंगो०-छ्रस्संघ०-मणुसाणु०-आदा०-दोविहा०-तस-सुभग-दोसर-आदे०-उचा० उक्क० अणु० खेत्तभंगो। उज्जो०-जस० उक्क० अणु० सत्तचो०। बादर० उक्क० खेत्तभंगो। अणु० सत्तचोहस०। एवं सव्वअपञ्जतयाणं

मारणान्तिक समुद्धातके समय भी सम्भव है, इसिलए यहाँ इस पदकी अपेचा त्रसनालीके र्रुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन जैसा पाँच ज्ञानावरणादिकी अपेचा घटित करके बतला आये हैं उसी प्रकार यहां भी घटित कर लेना चाहिए। तथा आगे तिर्यक्रगति आदि प्रकतियोंकी अपेत्ता भी यह स्पर्शन कहा है सो वह इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। देवियोंमें मारणान्तिक समुद्धातके समय स्त्रीवेदके दोनों पद सम्भव हैं, इसलिए यहां स्त्रीवेदके दोनों पदोंक्री अपेचा त्रसनाळीके कुछ कम डेड़ बटे चीट्ह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। ऊपर आनत कल्पतक के देवोंमें मारणान्तिक समुद्धात करनेवाले जीवोंके पुरुपवेद आदिके दोनों पद सम्भव होनेसे इनकी अपेचा त्रसनालीके कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। चार आयु आदिके दोनों पद्वालोंका स्पर्शन छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है यह स्पष्ट ही है, क्योंकि चार आयुओंका वन्ध स्वस्थानमें ही होता है और शेप प्रकृतियोंका बन्ध मारणान्तिक समुद्धातके सम्रय होते हुए भी न्पर्शन छोकके असंख्यातवें भागसे अधिक नहीं होता। वैक्रियिकद्विककी अपेह्ना त्रसनार्लाके कुछ कम वारह बटे चौद्ह भागप्रमाण स्पर्शन ओघप्ररूपणामें घटित करके बतला आये हैं उसी प्रकार यहां भी घटित कर लेना चाहिए। तथा इसी प्रकार यह स्पर्शन पञ्चेन्द्रियजाति और त्रसप्रकृतिके अनुत्कृष्टपद्की अपेचा भी घटित कर लेना चाहिए। तथा इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है यह स्पष्ट ही है। ऊपर एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्धात करनेवाले जीवोंके उद्योत और यशःकीर्तिके दोनों पद सम्भव हैं, इसलिए इनके दोनों पदवालोंका त्रसनालीके कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। बादग्प्रकतिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है यह भी स्पष्ट है। तथा नीचे छह राजु और ऊपर सात राजु क्षेत्रके भीतर मारणान्तिक समुद्रात करनेवाले जीवोके बादर प्रकतिका अनुत्कप्ट प्रदेशवन्ध सम्भव है, इसिलए यह स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम तेरह बटे चौहह भागप्रमाण कहा है।

१२. पञ्चीन्द्रय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, सात नोकपाय, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, ओदारिकशरीर, तेजसरासीर, कार्मणरारीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुम्लघुचतुष्क, स्थावर, सृद्दम, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, थ्यिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, अयशःकीर्ति, निर्म्मण, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। स्त्रीवेद, पुरुपवेद, दो आयु, मनुष्यगति, चार जाति, पाँच संस्थान, औदारिक शगेर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप, दो विहायोगति, त्रस, सुभग, दो स्वर, आद्य और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। उद्योत और यशःकीर्तिका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम सात बटे चौद्ह भागप्रमाण क्षेत्रका

तसाणं सन्वविगलिंदियाणं च बादरपुढवि०-आउ०-तेउ०पजनयाणं च।

१३. मणुस०३ पंचणा०-छदंस०-सादा०-बारसक०-छण्णोक०-पंचंत० उक्क० खेत्तभंगो । अणु० लोगस्स असंखे० सव्वलो० । थीणगिद्धि०३-असादा०-मिच्छ०-अणं-ताणु०४-णवुंस०-तिरिक्ख०-एइंदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-वण्ण४-तिरिक्खाणु०-अगु०४-थावर-सुहुम-पञ्जतापञ्जत-पत्ते०-साधार-थिराथिर-सुभासुभ-दूभग०-अणादे०-अजस०-णिमि०-णीचा० उक्क० अणु० लोग० असंखे० सव्वलो० । उञ्जो० उक्क० अणु० सत्तचो० । बादर०-जस० उक्क० खेत्तभंगो । अणु० सत्तचो० । सेसाणं उक्क० अणु० खेत्तभंगो ।

स्पर्शन किया है। बाद्र प्रकृतिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंन त्रसनालीके कुछ कम सात बटे चौद्ह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इसी प्रकार सब अपूर्याप्त, त्रस अपूर्याप्त, सब विकलेन्द्रिय तथा बाद्र पृथिवीन कायिक पूर्याप्त, बाद्र जलकायिक पूर्याप्त और बाद्र अग्निकायिक पूर्याप्त जीवोंमें जानना चाहिए।

विशेपार्थ—ये पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त जीव स्वस्थान और मारणान्तिक समुद्धात दोनों अवस्थाओं में पाँच ज्ञानावरणादिके दोनों पदोंका बन्ध करते हैं, इसलिए यहां इनके दोनों पदोंका वन्ध करनेवाले जीवोका लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है। स्वीवेद आदिका यथासम्भव एकेन्द्रिय आदिमें मारणान्तिक समुद्धात करते समय बन्ध नहीं होता। इसरे दो आयुओंका तो मारणान्तिक समुद्धातके समय बन्ध होता ही नहीं, इसलिए यहां इन स्वीवेद आदिके दोनों पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका लोकके असंख्यानवें भागप्रमाण रपर्शन कहा है। उद्योत और यशःस्कीर्तिका स्पष्टीकरण पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चित्रककी प्ररूपणाके समय कर आये है उसी प्रकार यहां भी कर लेना चाहिए। उद्योतके समान ही वाद्रका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन घटित कर लेना चाहिए। बाद्रका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन घटित कर लेना चाहिए। बाद्रका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन घटित कर लेना चाहिए। बाद्रका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन घटित कर लेना चाहिए। बाद्रका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन घटित कर लेना चाहिए। बाद्रका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है यह स्पष्ट ही है। यहांपर अन्य जितनी मार्गणाएं गिनाई हैं उनमें यह प्ररूपणा वन जाती है, इसलिए उनमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्रकांके समान स्पर्शन जाननेकी सूचना की है।

१३. मनुष्यित्रकमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, सातावेदनीय, वारह कपाय, छह नोकपाय और पाँच अन्तरायका उरकृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। स्यानगृद्धित्रक, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुवन्धीचतुष्क, नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, ओदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलयुचतुष्क, स्थावर, सृद्भ, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, श्रुम, अशुम, दुर्भग, अनाद्य, अयशक्तिर्ति, निर्माण और नीचगोत्रका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। उद्योतका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। वार्र और यशक्तिर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन करनेवाले जीवोंका स्पर्शन करनेवाले जीवोंका स्पर्शन करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। स्पर्शन क्षेत्रके समान है। स्पर्शन क्षेत्रके समान है। स्पर्शन क्षेत्रके समान है। स्पर्शन क्षेत्रके समान है।

१४. देवेसु पंचणा०-थीणगि०३-सादासाद०-मिच्छ०-अणंताणु०४-णवुंस०तिरिक्ख०-एइंदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-वण्ण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०४उज्जो०-थावर-बादर-पज्जत्त-पत्ते०-थिराथिर-सुभासुभ-दूभग-अणादे०-जस०-अजस०णिमि०-णीचा०-पंचत० उक्क० अणु० अट्ट-णव० । छदंस०-बारसक०-छण्णोक० उक्क० अट्टचो० । अणु० अट्ट-णव० । इत्थि०-पुरिस०-दोआउ०-मणुस०-पंचिदि०-पंचसंठा०ओरालि०अंगो०-छम्संघ०-मणुसाणु०-आदाव-दोविहा०-तस-सुभग-दोसर-आदे०-तित्थ० उक्क० अणु० अट्टचो० । एवं सव्वदेवाणं अप्पष्पणो फोसणं णेद्व्वं ।

विशेपार्थ-मनुष्यत्रिकमें पाँच ज्ञानावरणादिके उत्कष्ट प्रदेशवन्धका स्वामित्व यथायोग्य गुणम्थानप्रतिपन्न जीवोंके बन जाता है और इन जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। क्षेत्र भी इतना ही है, अतः इन कर्मीका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। मनुष्यत्रिकमें एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्रात करनेवाले जीवोंके भी इन कर्मीका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध होता है, इसलिए इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व छोकप्रमाण स्पर्शन कहा है। स्यानगृद्धित्रक आदि प्रकृतियोंका भी दोनों प्रकारका बन्ध इसी प्रकार एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्धातके समय बन जाता है, इसलिए इनका दोनों प्रकारका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन भी लोकके असंख्यातवें भाग और सवलोकप्रमाण कहा है। उद्योतकी अपेचा दोनों पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन पहले पर्छ्वोन्द्रियतिर्यक्रित्रिकमें घाटित करके बतला आये हैं उसी प्रकार यहां भी घटित कर लेना चाहिए । मात्र वहां यशःकीर्ति प्रकृतिको उद्योतके साथ गिनाकर स्पर्शन कहा है। पर मनुष्यत्रिकमें इसका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध गुणस्थान प्रतिपन्न जीव करते हैं, इसलिए इनमें इसका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान ही प्राप्त होता है। बादर प्रकृतिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका भी इतना ही स्पर्शन बनता है, इसलिए यहांपर यशःकीर्तिको बादर प्रकृतिके साथ सिम्मिलित कर इन दोनों प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका एक साथ म्पर्शन कहा है। तथा इन दोनों प्रकृतियोंका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध ऊपर एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्भात करते समय भी होता है, इसलिए इनका इस पदकी अपेचा स्पर्शन जसनालीके कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। यहां गिनाई गई इन प्रकृतियोंके सिवा अन्य जितनी प्रकृतियाँ वचती हैं उनके दोनों पदोंकी अपेचा स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होनेसे उसे क्षेत्रके समान जाननेकी सूचना की है।

१४. देवोंमें पाँच ज्ञानावरण, स्त्यानगृद्धित्रिक, सातावेदनीय, असातावेदनीय, मिथ्यात्य, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगित, एकेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुक्लघुचतुष्क, उद्योत, स्थावर, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका उत्कष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। छह दर्शनावरण, बारह कपाय और छह नोकषायका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमामाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। स्वीवेद, पुरुषवेद, दो आयु, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति, पाँच संस्थान, औदारिकशरीर आंगोपांग, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप, दो विहायोगिति, त्रस, सुभग, दो स्वर, आदेय और तीर्थद्भर प्रकृतिका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध

१५. एहंदिएसु पंचणा०-णवदंसणा०-दोवेद०-मिच्छ०-सोलसक०-सत्तणोक०तिरिक्ख०-एइंदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-वण्ण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०४-थावरसुहुम-पज्जत्तापज्जत्त-पत्ते०-साधार०-थिराथिर-सुभासभ-दूभग-अणादे०-अजस०-णिमि०-णीचा०-पंचंत० उक्क० अणु० सव्वलो०। इत्थि०-पुरिस०-चदुजादि-पंचसंठा०
ओरा०अंगो०-छस्संघड०-दोविहा०-तस-बादर-सुभग-दोसर-आदे० उक्क० लोगस्स
संखेजिदिभागो । अणु० सव्वलोगो । एवं तिरिक्खाउ०। मणुसाउ० उक्क० खेत्तभंगो । अणु० लोगस्स असंखे० सव्वलोगो वा। मणुसगदिदुग-उच्चा० उक्क०
खेत्तभंगो । अणु० सव्वलो०। उजो०-जस० उक्क० सत्त्वो०। अणु० सव्वलो०।
सेसाणं उक्क० खेत्तभंगो । अणु० सव्वलो०।

करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इसी प्रकार सब देवोंमें अपना-अपना स्पर्शन ले जाना चाहिए।

, विशेषार्थ—यहां जिन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध विहास्यत्स्वस्थानके समय और एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्रात करते समय बन जाता है उनका उन पदोंकी अपेत्ता त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नो बटे चौदह भाग प्रमाण स्पर्धान कहा है और जिनका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्रात करते समय,नहीं बनता उनका उन पदोंकी अपेत्ता त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्धान कहा है। इन्हीं विशेषताओंको और अपने स्पर्धानको ध्य नमें रखकर देवोंके सब अवान्तर मैदोंमें स्पर्धन घटित कर लेना चाहिए।

१५. एकेन्द्रियोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, सात नोकपाय, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तेजसशर्गर, कार्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलधुचतुष्क, स्थावर, सूद्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, अनाद्य, अयशःकीर्ति, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्य करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। स्त्रीवेद, पुरुपवेद, चार जाति, पॉच संस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, दो विह्योगति, त्रस, बादर, सुभग, दो स्वर और आदेयका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवांने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका म्पर्शन किया है। इसी प्रकार तिर्यञ्जायुकी अपेत्ता स्पर्शन जानना चाहिए। मनुष्यायुका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। इसका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। मनुष्यगतिद्विक और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका म्पर्शन किया है। उद्योत और यशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनार्लाके कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका ,स्पर्शन किया है। रोष प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है।

विशेषार्थ-एकेन्द्रियोंमें बादर पर्याप्त जीव ही सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करते

१ ता० आ० प्रत्योः 'असंखेजदिभागो' इति पाठः ।

१६. बादर-पञ्जत्तापञ्जत्ताणं एइंदियसंजुत्ताणं उक्क० अणु० सन्वलो०। इत्थि०-पुरिस०-तिरिक्खाउ०-चदुजादि--पंचसंठा०-ओगलि०अंगो०--छम्संघ०-आदाव-दोविहा०-तस- [ बादर- ] सुभग-दोसर-आदे० उक्क० अणु० लोगस्स संखेजिदिभागो। मणुसाउ०-मणुस०-मणुसाणु०-उच्चा० उक्क० अणु० लोगस्स असंखे०। सन्वमृहुमाणं

हैं पर अन्य एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्धात करते समय भी ये जीव पाँच ज्ञानावरण आदिका उन्कृष्ट प्रदेशवन्ध करने हैं और इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सब एकेन्द्रियांके होता है, इसलिए उनके दोनों पढ़ोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है। स्वीवेद आदि द्धव्यीमका, मनुष्यगति आदि तीनका, उद्योत आदि दोका और जिन प्रकृतियोंका यहां नाम निर्देश नहीं किया है उनका भी सब एकेन्द्रिय जीव अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करते हैं , इसलिए इनमें इन प्रकृतियोंका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है। तथा म्बावित आदि छ्वास प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध एकेन्द्रियोंमें वाद्र एकेन्द्रियपर्याप्त जीव करते हुए भी इनका सब प्रकारका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण होनेसे यह उक्त प्रमाण कहा हैं । इनमें निर्यक्रायुका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन स्त्रीवेट आदिके ममान घटित हो जानसे यह उनके समान कहा है। मनुष्यायका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका म्पर्शन क्षेत्रके समान है यह म्पष्ट ही है। तथा इसका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध यद्यपि अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंको छोड़कर सब एकेन्द्रिय जीव करते हैं, पर ऐसे जीवोंका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत स्पर्शन सर्व लोकप्रमाण बन जानेसे यह उक्त प्रमाण कहा है। एक साथ एकन्द्रिय जीव यदि मनुष्यायुका बन्ध करें तो असंख्यात जीव करेंगे और उस ममय यदि इनका क्षेत्रस्पर्शन देखा जाय तो वह लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण हो प्राप्त होगा, इसलिए तो यह उक्त प्रमाण कहा है और इस तरह यदि अतीत कालीन सब स्पर्शनका योग किया जाय तो वह सर्व लोकगत हो जानेसे उक्त प्रमाण कहा है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। यों तो सब एकेन्द्रिय बाद्र पर्याप्त जीव उद्योत और यशःकीर्तिका उक्ट प्रदेशबन्ध कर सकते हैं। पर ऐसे जीवोंका, स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागसे अधिक नहीं होता, हाँ जो एकेन्द्रिय उपर एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्धान करते हैं उनके भी इन दो कर्मीका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध सम्भव है, इसलिए यहाँ इनका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवांका त्रस-नालीके कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण म्पर्शन कहा है। यहाँ शेप प्रकृतियांमें आतप प्रकृति यचर्ता है मो उसका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान लोकके असंख्यातवं भागव्रमाण है यह स्पष्ट ही है।

१६. बाद्र एकेन्द्रिय और उसके पर्याप्त तथा अपर्याप्त जीवोंमें एकेन्द्रिय संयुक्त प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका म्पर्शन सर्व लोकप्रमाण है। स्त्रीवेद, पुरुषवेद, तिर्यञ्चायु, चार जाति, पाँच संस्थान, ओद्रारिकरारीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, आतप, दो विहायोगित, त्रम, वाद्र, सुभग, दो स्वर और आदेयका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके संख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। मनुष्यायु, मनुष्यगति मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगं।त्रका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके अमंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सब सूद्म जीवोंमें सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके अमंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सब सूद्म जीवोंमें सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशघन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इतनी

१ ता॰प्रती 'बादरपजनाणं अपजनाण' इति पाठः।

सन्वपगदीणं उक्क० अणु० सन्वलो० । णवरि मणुसाउ० उक्क० अणु० लो० असंखे० मन्वलो० ।

१७. पुढवि०-आउ०-तेउ० एइंदियपगदीणं उक्क० लोगस्स असंखे० मध्य-लोगो । अणु० सच्वलो० । सेसाणं तसपगदीणं आदावं च उक्क० लोगस्स असंखे० । अणु० सच्वलो० । दोजाउ० [ एइंदिय ] ओघं । एवं बाद्ग्पुढवि०-आउ०-तेउ० । वाद्ग्पुढवि०-आउ०-तेउ०पज्जत्तयाणं एइंदियसंजुत्ताणं उक्क० अणु० सच्वलो० । तस-संजुत्ताणं आदावं च उक्क० अणु० लोगम्स असंखे० । एवं बाउकाइयाणं पि । णविर यम्हि लोगम्स असंखे० तम्हि लोगस्स संखेजिदिभागो कादच्यो ।

विशेषता है कि मतुष्यायुका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने लेकिके असंख्यान नवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेपार्थ — बाद्र एकेन्द्रिय और इनके पर्याप्त व अपर्याप्त जीवों में एकेन्द्रियजाति संयुक्त प्रकृतियोंका दो प्रकारका प्रदेशवन्ध मारणान्तिक समुद्रातके समय भी मम्भव है, इसलिए इनके दोनों पदोंकी अपेना सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है। इनमें स्वीवेद आदिका उत्कृष्ट व अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध एकेन्द्रियोंमें समुद्रात करनेवाले जीवोंके नहीं होता। आतपका होकर भी वह बाद्र एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें समुद्रात करनेवाले जीवोंके ही होता है और तिर्यञ्चायुका मारणान्तिक समुद्रातके समय वन्ध नहीं होता, इसलिए यहाँ इन कर्मीके दोनों पद्वालोंका लोकके संख्यातवें भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। तथा मनुष्यायु और मनुष्यगति आदि तीनका वायुकायिक जीव वन्ध नहीं करते, इसलिए यहाँ मनुष्यायु आदि चार कर्मोंके दोनों पद्वालोंका लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। सब सूद्म जीव सर्व लोकमें पाये जाते हैं, इसलिए इनमें मनुष्यायुके विना सब प्रकृतियोंके दोनों पद्वालोंका सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है। तथा इनमें मनुष्यायुका वन्ध करनेवाले जीवोंका वर्तमान स्पर्शन तो लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है पर अतीत स्पर्शन सर्व लोकप्रमाण वन जानेसे यह वर्तमानकी अपेन्ता लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीतकी अपेन्त सर्व लोकप्रमाण कहा है।

१७ पृथिवीकायिक, जलकायिक और अग्निकायिक जीवोंमें एकेन्द्रिय प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और मव लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने सर्वलोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। शेप त्रसप्रकृतियोंका और आतपका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। दो आयुओंकी अपेना स्पर्शन सामान्य एकेन्द्रियोंके समान है। इसी प्रकार वाद्र पृथिवीकायिक, वाद्र जलकायिक और वाद्र अग्निकायिक जीवोंने सर्वलोंकों । वाद्र पृथिवीकायिक पर्याप्त, वाद्र जलकायिक पर्याप्त और वाद्र अग्निकायिक पर्याप्त जीवोंने एकेट्रिय संयुक्त सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने सर्वलोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा त्रससंयुक्त प्रकृतियोंका ओर आतपका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने सर्वलोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा त्रससंयुक्त प्रकृतियोंका ओर आतपका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इसी प्रकार वायुकायिक जीवोंमें भी जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि जहाँपर लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण स्पर्शन करना चाहिए।

<sup>.</sup> १ आ०प्रती 'लोगस्स असंखे० । अणु०' इति पाठः । २ 'तेउ० ओधं पदं । बाद्रपुढवि०' इति पाठः ।

१८. वणफिदि-णियोदेसु एइंदियभंगो । णविर यिम्ह लोगस्स संखेजिदिभागो तिम्ह लोगस्स असंखेजिदिभागो काद्व्यो । बाद्रवणफिदि-बाद्रिणयोदाणं पज्जतापज्ज-त्राणं एइंदियपगदीणं उक्क० अणु० सव्वलो० । तससंजुत्ताणं उक्क० अणु० खेत्तभंगो । उज्ञो०-जस० उक्क० अणु० सत्त्रचो० सव्ववादराणं च । बाद्र० उक्क० खेत्तभंगो । अणु० जसिगित्तभंगो । बाद्रवणफिद्पत्ते० बाद्रपुढिव०भंगो ।

विशेपार्थ-पृथिवीकायिक आदि तीनमें भी बादर पर्याप्त जीव उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करते है, इसलिए इनमें एकेन्द्रिय प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । साथ ही यह बन्ध मारणान्तिक समुद्धातके समय भी सम्भव है, इसलिए इस अपेत्तासे सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन भा कहा है। इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करने-वाले जीवोंका सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन है यह स्पष्ट ही है। इनमें आनपसहित शेप प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्धात करते समय नहीं होता, इसलिए इनका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। यद्यपि आनपका एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्रात करते समय उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है पर ऐसे जीव वाद्र पृथिवीकायिक पर्याप्तकोंमें ही मारणान्तिक समुद्धात करते हैं, इसिलिए इस अपेचासे भी उक्त म्परानक प्राप्त होनेमें कोई वाधा नहीं आती । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध पृथिवी-कायिक आदि सब करते हैं, इसिलिए इनके इस पदवालोंका सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है। दो आयुओकी अपेचा जो प्ररूपणा एकेन्द्रियोंमें कर आये हैं वह यहाँ भी बन जाती है, इसलिए इसे उनके समान जाननेकी सूचना की है। बादर पृथिवीकायिक आदि तीनमें सब प्ररूपणा पृथिवीकायिक आदि तीनके समान घटित हो जाती है, इसिलए इसे उनके समान जाननेकी सचना की है। बाइर प्रथिबीकायिक पर्याप्त आदि तीनोंमें एकेन्द्रियसंयुक्त प्रकृतियोंके दोनों पद मारणान्तिक समुद्धातके समय भी सम्भव है, इसलिए इनके दोनों पदीकी अपेचा सर्व लोक-प्रमाण स्पर्शन कहा है। तथा जससंयुक्त और आतपका बन्ध करनेवाले उक्त जीवोका लोकके असंख्यातवें भागसे अधिक स्पर्शन किसी भी अवस्थामें सम्भव नहीं है, इसलिए यह स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा है। वायकायिक और उनके पर्याप्त व अपर्याप्त जीवोंमें सब स्पर्शन पृथिवी-कायिक और उनके पर्याप्र व अपर्याप्त जीवोंके समान वन जानसे इसी प्रकार वायुकायिक जीवोंके जानना चाहिए यह कहा है। मात्र उनसे इनमें जितनी विशेषता है उसका अलगसे उल्लेख किया है।

१८ वनस्पतिकायिक और निगाद जीवोंमें एकेन्द्रियोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि जहां पर लोकके संख्यातवें भागप्रमाण स्पर्शन कहा है वहां पर लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण करना चाहिए। वादर वनस्पतिकायिक और वादर निगोद तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंमें एकेन्द्रिय प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। त्रमसंयुक्त प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन है। उद्योग और यशःकीर्तिका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीक कुछ कम सात वट चीदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सब वादरोंमें उद्योत और यशःकीर्तिका भङ्ग इसी प्रकार जानना चाहिए। वादर प्रकृतिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर जीवोंमें वादर पृथिवीकायिक जीवोंके समान भङ्ग है।

१६. पंचिदि०-तस०२-पंचमण०-पंचविच० पंचणाणा०-चदुदंसणा०-सादा०-चदुसंज०-[जस०-] पंचंत० उक्क० खेत्तभंगो । अण० अहुचो० सव्वलोगो वा । थीण-गिद्धि०२-असादा०-मिच्छ०-अणंताणु०४-णवुंस०-पग०-उस्सा०-पज०-थिर-सुभ०-णीचा० उक्क० अणु० अहुचो० सव्वलो० । णिद्दा-पयला-अपचक्खाण०४-छण्णोक० उक्क० अहुचोद्स० । अणु० अहुचोद्दस० सव्वलो० । पचक्खाण०४ उक्क० छचोद्दस० अणु० अहुचोद्दस० सव्वलो० । इत्थिवे०-चदुसंठा०-पंचसंघ० उक्क० अणु० अहु-वारह० । पुरिस०-पंचिदि०-ओरालि०अंगो०-असंपत्त०-तस० उक्क० खेत्तभंगो । अणु० अहु--

विशेषार्थ— यनस्पतिकायिक और निगोद जीवोंमें एकेन्द्रियोंके समान भद्ग है यह स्पष्ट ही है। मात्र एकेन्द्रियोंमें वायुकायिक जीव भी आ जाते हैं, जो कि इनसे अलग कायवाले हें इसलिए एकेन्द्रियोंमें जहां लोकके संख्यातवें भागप्रमाण स्पर्शन कहा है वहां इन जीवोंमें लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण स्पर्शन जाननेकी सूचना की है। बादर वनस्पतिकायिक और वादर निगोद तथा इनके पर्याप्त और अपयोप्त जीवोंमें मारणान्तिक समुद्रातके समय भी एकेन्द्रिय प्रकृतियोका बन्ध सम्भव होनसे इनके दोनो पदोंकी अपचा सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है। ये जीव त्रस प्रकृतियोंका बन्ध करते समय एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्रात नहीं करते, इसलिए इन प्रकृतियोक्ता उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। अब रहीं उद्योत, यशाकोर्ति और बादर ये तीन प्रकृतियों सो इनके दोनो प्रकारके स्पर्शनका पहले अनेक बार खुलासा कर आये है उसी प्रकार यहाँ भी कर लेना चाहिए। इनमेंसे उद्योत और यशाकीर्ति इन दो प्रकृतियोंका अन्य सब बादरोंमें यह स्पर्शन घटित हो जाता है, इसलिए उसे अन्तमें इनके समान जाननेकी सूचना की है। बादर प्रत्येकवनस्पतिकायिक जीवोंका भन्न बादर पृथिवीकायिक जीवोंके समान है यह स्पष्ट ही है।

१६, पञ्चेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पॉच मनोयोगी और पोच बचनयोगी जीवोमे पाच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीय, चार संज्वलन, यशःकार्ति और पाच अन्तरायका उस्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। तथा उनका अनुकृष्ट प्रदेशयन्य करनेवाले जीवाने त्रसनालीके कुछ कम आठ वट चौदह भाग और सर्व लांकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। स्यानगृद्धित्रक, असातावेदनीय, मिश्यात्व, अनःना-नुबन्धा चतुष्क, नपुंसकवेद, परघात, उच्छास, पर्याप्त, स्थिर, शुभ और नाचगोत्रका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवींने त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चीदह भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। निद्रा, प्रचला, अप्रत्याख्याना-यरणचतुष्क और छह नांकपायका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने वसनालीके कुद्र कम आठ बटे चौद्ह भागप्रमाण क्षेत्रका म्पर्शन किया है। तथा इनका अनुस्कृष्ट प्रदेशवन्य करनेवाले जीवोन त्रसनार्लाके कुछ कम आठ बटे चौद्ह भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका रपर्शन किया है। प्रत्याख्यानावरण चतुष्कका उत्क्रष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवींने त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण त्रेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवीन त्रसनार्छ।के कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्व छोकप्रमाण चुत्रका स्पर्शन किया है। स्त्रीवेद, चार संस्थान और पाँच संहननका उत्क्रष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवाने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम बारह वटे चौदह भागप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। पुरुपवेद, पञ्चेदियजानि, औदारिक शरीर आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तासृपाटिकासंहनन और त्रसका

<sup>?</sup> ता० आ० प्रत्योः 'उक्क० अष्टचोहस सब्बलं।॰' इति पाटः ।

बारह० | दोआउ०-तिण्णिजादि-आहारदुगं उक्क० अणु० खेत्तभंगो | दोआउ०-आदाव० उक्क० अणु० अहुचोइस० | दोगदि-दोआणु० उक्क० अणु० छचोदस० | तिरिक्ख०- एइंदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-वण्ण४—तिरिक्खाणु०-अगु०-उप०-थावर-पत्ते०— अथिर-असुभ-दृभग-अणादं०-अजस०-णिमि० उक्क० लेगम्स असंखे० सव्वलो० | अणु० अहु० सव्वलो० | मणुस०-मणुसाणु०-तित्थं० उक्क० खेत्तभंगो | अणु० अहुचो० | एवं उच्चा० | वेउव्व०-वेउव्व०अंगो० [ उक्क० ] अणु० बारह० | समचदु०-दोविहा०- सुभग-दोसर-आदे० उ० छचो० | अणु० अहु-वारह० | उज्जो०-बादर० उक्क० अहु- णवचोदस० | अणु० अहु-तेरह० | णवरि वादर० उक्क० खेत्तभंगो | [ सुहुम०-अपज०- माधार० पंचिदियतिरिक्खपञ्चतभंगो | ] एवं चक्खु०-सण्णि ति । कायजोगि० ओघं |

उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाल जीवोने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम वारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। दो आयु, तीन जाति और आहारकद्विकका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। दो आयु और आतपका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशकथ करने-वाले जीवोन त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौद्ह भागप्रमाण क्षेत्रका म्पर्शन किया है। दो गांग और दो आनुपूर्वीका उल्हुष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोन वसनास्रीके कुछ कम छह नटे चोद्ह भागप्रमाण क्षेत्रका म्पर्शन किया है। निर्यञ्चर्गात, एकेन्द्रियजाति, औदारिकशर्गर, र्वजसशरीर, कार्मणशरीर, हण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुखघु, उपघात, स्थावर, प्रत्येक, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, अयशःकाित और निर्माणका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाल जीवोने लोकके असंख्यातये भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोने जसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और तीर्थद्वर प्रकृतिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोने बसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका ग्पर्शन किया है। इसी प्रकार उचरोत्रिके दोनों पदोका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन जानना चाहिए। वैकियिकशरीर और वैकियिक शरीर आङ्गोपाङ्गका उत्कृष्ट और अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोने बसनालीके कुछ कम बाग्ह बंट चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। समचत्रस्त्र-संस्थान, दो विहायोगित, सुभग, दो स्वर और आदेयके उत्क्रप्ट प्रदेशबन्ध करनेवाल जीवोन त्रमनालीके कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण चेत्रका म्पर्शन किया है। तथा इनका अनुःकुष्ट परिशविध करनेवाले जीवोंने बसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम बारह वटे चौदह भाग-प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। उद्योत और वाद्रका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवाने त्रतनाठीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ वट चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका म्पर्शन किया है। नथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम तेरह वंट चीवह भागप्रमाण क्षेत्रकास्पर्शन किया है । इतनी विशेषता है कि बादर प्रकृतिका उत्कृष्ट प्रदेशव ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। सुद्दम, अपर्याप्त और साधारणका भङ्ग पञ्चन्द्रिय तिर्यक्क पर्याप्तकोके समान है। इसी प्रकार चतुर्शनवाल और संज्ञी जीयोम जानना चाहिए । तथा काययोगी जीवोमें ओघके समान भङ्ग है ।

१ तारु प्रतो 'मणुसरु मणुपु (?) नित्यरु' आरुप्रतो 'मणुमरु मणपज्ञरु नित्यरु' इति पाटः । २ तारु प्रतो आरु उरु (दे) छुचोरु' आरुप्रता 'आदेरु छुचोरु' इति पाटः ।

विशेषार्थ-पञ्चेद्रिय आदि मार्गणाओंमें पाँच ज्ञानावणादिका उत्कृष्ट प्रदेशवःघ करने वाले जीवोंने छोकके असंख्यातवे भागप्रमाण क्षेत्रका ही स्पर्शन किया है। इनका क्षेत्र भी इतना हीं है, इसिंछए यह म्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। तथा विहारवत्स्वस्थान और मारणान्तिकके समय भी इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए इनके अनुन्कृष्ट प्रदेशोंका वन्ध करनेवाले जीवोंका त्रसनालीके कुछ कम आठ वट चौदह भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है। स्यानगृद्धि तीन आदि प्रकृतियोंके दोनों परोंका स्पर्शन ज्ञानावरणादिके अनुत्कृष्ट पदके समान घटित हो जानेसे वह भी त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौट्ह भाग और सर्व लोक प्रमाण कहा है। निद्रा आदिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध देवोंके विहारवत्तवस्थानके समय भी सम्भव है, इस छिए इनका इस पद्की अपेदा त्रसनाळीके कुछ कम आठ वटे चौद्ह भागप्रमाण स्परोन कहा है। निटादिकके अनुत्कृष्टके समान प्रत्याख्यानावरण चतुष्क और तिर्यक्कमित आदि इक्कीस प्रक्त-तियोंके अनुरक्ट प्रदेशोका वन्ध करनेवाले जीवोंका भी उक्त प्रमाण स्पर्शन घटित कर लेना चाहिए। कोई विशेषता न होनेसे वहाँ इस स्पर्शनका हम अलगसे स्पष्टीकरण नहीं करेगे। अच्युत कल्प तकके देवोंमें मारणान्तिक समुद्धात करनेवाले जीव भी प्रत्याख्यानावरण चतुष्कका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करते हैं, इसलिए यह स्पर्शन असनालीक कुछ कम छह बट चौदह भागप्रमाण कहा है। देवोके विहारवत्स्वस्थानके समय और सामादनसम्यग्दृष्टियोके मारणान्तिक समुद्धातके समय भी स्रोवेद आदि दस प्रकृतियोंके दोना पदांका बन्ध सम्भव है, इसलिए यह म्पर्शन बसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम वाग्ह बंट चौदह भागप्रमाण कहा है । पुरुषवेदका अनिवृत्तिकःणमें और पञ्चेन्द्रियज्ञाति आदि पच्चीस नाम प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाला दो गतिका जीव उद्धष्ट प्रदेशवत्थ करता है, इसिलिए इनका स्पर्शन लोकके असंख्यातचे भागप्रमाण प्राप्त होनेसे क्रिके समान कहा है। तथा इनका अनुस्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन जो जसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम वारह वटे चीदह भागप्रमण कहा है सो यह स्त्रीवेद आदिका स्पर्शन र्याटन करके बतला आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी घटिन कर लेना चाहिए। दो आयु आदि सान प्रकृतियोंके दोनों पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है यह स्पष्ट ही है। निर्य-क्रायु, मनुष्यायु और आनपके दोनो पदोंका बन्ध देवोमें विहारवत्स्वस्थानके समय भी सम्भव है। इसलिए इनका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौद्ह भागप्रमाण कहा है। नारिकयों और देवोंमें मारणान्तिक समुद्धात करते समय भी दो गति और दो आनुपूर्वीके दोनो पट सम्भव हैं, इसिलए इनके दोनों पद्वालोंका स्पर्शन त्रसनार्छ।के कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। एकेन्द्रियोमें मारणान्तिक समृद्धात करते समय भी तिर्यञ्चगति आदिका उन्कृष्ट प्रदेश-वन्ध सम्भव है, इसलिए इन प्रकृतियोंके उक्त पदवालोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सर्वे लोकप्रमाण कहा है। मनुष्यगतिद्विक और तीर्थङ्करप्रकृतिका। उत्कृष्ट प्रदेशदः ध करनेवाले जीवींका स्पर्शन स्वामित्वको देखते हुए छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होनेसे वह क्षेत्रके समान कहा है। तथा दंबांके स्वस्थानिवहारके समय भी इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्य सम्भव है, इस्रालिए इस अपेचासे त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। उच्च-गोत्रके दोनों पदवालोंका स्पर्शन मनुष्यगति आदिके समान ही वन जानसे वह उस प्रकार कहा हैं। नार्यकर्यों और देवोंमें मारणान्तिक समुद्धात करनेवाले जीवोंके भी वैक्रियिकड़िकके दोनों पद सम्भव हैं, इसलिए इस अपेचा असनार्लाक कुछ कम वारह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। समचत्रस्यांन आदिका द्वोंमं मारणान्तिक समुद्धात करते समय और अप्रशस्त विहायोगित तथा दुःस्वरका नारिकयोमें मारणान्तिक समुद्धात करते समय उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध सम्भव है, इसिंछए इस अपेनासे त्रयनाछीके कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। तथा इनका अनुस्कृष्ट प्रदेशवन्य देवोंमें विहारवत्म्वस्थानके समय और सासादन जीवोंके

२०. ओरालि० पंचणाणावरणदंडओ आघं। थीणगिद्धि०३-असादा०-मिच्छ०अणंताणु०४-णवंस० उक्त० लोगस्स असंखे० सव्वलो०। अणु० सव्वलो०। णिद्दापयला-अपचक्याण०४-छण्णोक० उक्त० छचो०। अणु० सव्वलो०। एवं पचक्खाण०४[ समचदु०-सुभग-दोसर-आदे० ]। इत्थि ० उक्त० दिवहुचोद्दस०। अणु० सव्वलो०।
पुरिस०-तिरिक्खाउ०-मणुस०-चदुजादि-चदुसंठा०-ओरालि०अंगो०-छम्संघ०-मणुसाणु०आदाव०-दोविहा०-तस-बाद्र० उक्त० खेत्तभंगो। अणु० सव्वलो०। दोगदि-दोआणु०
उक्त० अणु० छचो०। तिरिक्ख०-एइंदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-वण्ण०-४-तिरि-

मागणानिक समुद्धानके समय भी सम्भव होनसे इस अपेन्नासे त्रसनाठीके कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चीट्ह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। देवोंके विहारवत्स्वस्थानके समय और देवोंके एके द्वियोंमें मागणानिक समुद्धान करते समय उद्योतका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध सम्भव हैं, इमिलिए इस अपेन्नासे त्रसनाठीके कुछ कम आठ और कुछ कम ना यटे चौदह भागप्रमाण स्परान कहा है। तथा देवोंके विहारवत्स्वस्थानके समय और वैक्रियिककाययोगी जीवोंके मागणानिक समुद्धानक समय इसका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध भी सम्भव है, इसिलिए इस अपेन्नासे त्रसनाठीके कुछ कम आठ और कुछ कम तेरह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। वाहरप्रकृतिका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन उद्योतके अनुत्कृष्टके समान ही धटिन कर लेना चाहिए। तथा इसका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन अनुतकृष्ट समान ही धटिन कर लेना चाहिए। तथा इसका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है यह स्पष्ट ही है। सूक्त आदिका भङ्ग पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्चोंक समान है यह भी स्पष्ट है। चजुदर्शनवाले और संज्ञी जीवोंमें उक्त प्रकारसे स्पर्शन घटिन हो जानसे वह उक्त प्रमाण कहा है। तथा काययोग एकेन्द्रियादि सव जीवोंके सम्भव होनसे इसमें ओघप्रकृपणा अविकल घटिन हो। जाती है, अतः ओघके समान जाननेकी सृचना की है।

२०. औदारिककाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणदृण्डकका भङ्ग ओवके समान है । स्यान-गृद्धित्रक, अमानावेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क और नपुंसकवेदका उत्कृष्ट प्रदेश-वन्ध करनेवाले जीवांने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । निद्रा, प्रचला, अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क और छह नोकपायका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करने-वाले जीवांने त्रमनालीके कुछ कम छह वटे चौट्ह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लाकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। टमी प्रकार प्रत्याख्यानावरण चतुष्क, समचतुरस्रसंम्थान, सुभग, दो स्वर और आदंयकी अपेचा म्पर्शन जानना चाहिए। स्त्रीवेदका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम डेढ़ बट चौद्ह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। पुरुपवेद, तिर्यञ्जाय, मनुष्य-गति, चार जाति, चार संस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, मनुष्य-गत्यानुपूर्वी, आतप, दो विहायोगति, त्रम और वाद्रका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका म्पर्शन क्षेत्रके समान है। तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका म्पर्शन किया है। दो गति और दो आनुपूर्वीका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रप्रमाण क्षेत्रका म्पर्शन किया है। तिर्यक्रगित, एकेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुरक, तिर्यक्क- क्खाणु०-अगु०४-थावर-सुहुम-पञ्जतापञ्जत्त-पत्ते०-साधार०-थिराथिर-सुभासुभ-दृभग अणादं०-अजस०-णिमि०-णीचा० उक्क० लोगस्स असंखे० सव्वलो० । अणु० सव्वलो० । विउव्वि०-वेउव्वि०अंगो० उक्क० अणु० बारहचोइस० । ] तिण्णिआउ० तिरिक्खोघं । आहारदुगं तित्थ० खेत्तभंगो । उञ्जो० उक्क० सत्तचोइमं० । अणु० सव्वलो० । जस० पुग्मि०भंगो ।

गत्यानुपूर्वी, अगुम्लयुचतुष्क, स्थावर. सृद्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, अयशःकार्ति, निर्माण और नीचगोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंस्थातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। वेकियिकशरीर और विकियिक आङ्गोपाङ्गके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुल कम बाग्ह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तीन आयुओंका भङ्ग सामान्य नियञ्चोंके समान है। आहारकदिक और तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग क्षेत्रके समान है। उद्यातका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुल कम सात बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुल कम सात बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने तथन लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। यशःकीर्तिका भङ्ग पुरुषवेदके समान है।

विशेपार्थ--पाँच ज्ञानावरणादिके दोनों पदवालोंका स्पर्शन ओयके समान यहाँ घटित हो जानेसे वह ओघके समान कहा है। स्यानगृद्धि तीन आदिका उन्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीव स्वस्थानके समान मारणान्तिक समुद्धातके समय भी उसका बन्ध करते हैं, इसलिए इस अपेत्तासे लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है। तथा औटारिककाययोगका म्पर्शन सर्व लोकप्रमाण होतेसे इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्य करनेवाले जीवोंका उक्त प्रमाण स्पर्शन कहा है। उपर आनतकल्प तकके देवोंमें मारणान्तिक समुद्धातके समय भी निद्रा आदि बारह प्रकृतियोंका और चार प्रत्याख्यानावरणका दोनों प्रकारका बन्ध सम्भव है, इसलिए इनके दोनों पदोंका जसनालीके कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। देवियोंमें मारणान्तिक समुद्धातके समय खीवेदका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध सम्भव है, इमिलए इसके इस पदवाले जीवोंका। वसनालीके कुछ कम डेट् वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा। है। तथा एकेन्द्रियादि सब जीव इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्य कर सकते हैं, अतः इसके इस पदवाले जीवोंका सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है। आगे भी जिन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवांका यह स्पर्शन कहा हो वह इसी प्रकार जानना चाहिए। यहाँ पुरुषवेद आदिके उत्कृष्ट प्रदेशींका बन्ध करनेवाले जीवींके स्वामित्वको देखते हुए इस अपेज्ञासे स्पर्शन क्षेत्रके समान होकके अमंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होता है, इसिलए यह क्षेत्रके समान कहा है। दो गति और हो आनुपूर्वीके दोनों पद्वालोंका जमनालीके छह वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शनका पहले अनेक वार स्पष्टीकरण कर आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी कर लेना चाहिए। और इसे दुना कर देनेपर वैक्रियिकद्विककी अपेत्ता दोनों पदवालोंका स्पर्शन हो जाता है। स्वस्थानके समान एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्धातके समय भी तिर्यक्र्याति आदिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, अतः इनके उत्क्रष्ट पटवालोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण कहा है। तीन आयुका भङ्ग सामान्य तिर्युख्नोंके समान और आहारकद्विक व तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग क्षेत्रके समान है यह म्पष्ट हो है। उत्पर बादर एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्धात करते समय भी उद्योतका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध सम्भव है, इसिंहण इसके इस पद्वालोंका म्पर्शन त्रसनाहीके कुछ कम सात वटे

१ आ॰प्रतौ 'उजो॰ सत्तचोह्स॰' इति पाटः ।

- २१. ओरालियमि० पंचणा०-थोणगिद्धि०३-सादासाद०-मिच्छ०-अणंताणु०४-णवुंस०-तिरिक्ख०-एइंदि० - तिण्णिसरीर-हुंड० - वण्ण०४-तिरिक्णाणु० - अगु०४-थावर-सुहुम- पजत्तापजत-पत्ते०-साधार०-थिराथिर-सुभासुभ-दूभग-अणादे०-अजस०-णिमि०-णीचा०-पंचंत० उक्क० लोगस्स असंखे० | अणु० सव्वलो० | सेसाणं उक्क० अणु० खेत्तभंगो |
- २२. वेउव्वियका० पंचणा०-थीणगिद्धि०३-दोवेद०-मिच्छ०-अणंताणु० ४-णवुंस०--णीचा०-पंचंत० उक्क० अणु० अट्ट-तेरह० । छदंस०--बार्सक०--छण्णोक० उक्क० अट्टचो० । अणु० अट्ट-तेरह० । इत्थि०-पुरिस०-पंचिदि०-पंचसंटा०-ओरालि० अंगो०-छस्संघ०-दोविहा०-तस-सुभग-दोसर-आदे० उक्क० अणु० अट्ट-बारह० । णवरि पुरिस० उक्क० अट्ट० । दोआउ०-मणुस०-मणुसाणु०-आदाव-तित्थ०-उच्चा०

चोदह भागप्रमाण कहा है। पुरुषवेदकी अपेचा जो म्पर्शन कहा है उसी प्रकार यशःकीर्तिकी अपेचा भी स्पर्शन वन जाता है, इसिलए इसका भङ्ग पुरुषवेदके समान कहा है।

२१. औदिरिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, स्यानगृद्धित्रिक, सातावेदनीय, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगित, एकेन्द्रियजाति, तीन शरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, स्थावर, सृद्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, अयशःकीर्ति, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने लेकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने सर्वलोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। शेप प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है।

विशेषार्थ — पाँच ज्ञानावरणादिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध शरीरपर्याप्ति पूर्ण होनेके एक समय पूर्व करते हैं, इसलिए इनके इस पदवालोंका लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। तथा औदारिकमिश्रकाययोगका सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन होनेसे इनके अनुत्कृष्ट प्रदेशवालोंका उक्त प्रमाण स्पर्शन कहा है। शेष प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध तो शरीरपर्याप्ति पूर्ण होनेके एक समय पूर्व संज्ञी पञ्चित्रिय जीव ही करते हैं, इसलिए इनके इस पदवाले जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण होनेसे वह क्षेत्रके समान कहा है और इनके अनुत्कृष्ट प्रदेशवाले जीवोंका जिसका जो क्षेत्र कह आये हैं वह यहां स्पर्शन घटित हो जानसे वह भी क्षेत्रके समान कहा है।

२२. वैक्रियिककाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, स्यानगृद्धित्रिक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, नपुं सकवेद, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेश-वन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम तेरह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। छह दर्शनावरण, बारह कपाय और छह नोकपायका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और छुछ कम तेरह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। स्त्रीवेद, पुरुषवेद, पञ्चिन्द्र यज्ञाति, पाँच संस्थान, औदारिक शारीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, दो बिहायोगित, त्रस, सुभग, दो स्वर और आदेयके अस्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इतनी विशेषता है कि पुरुषवेदका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध

उक्क० अणु० अहुचोइस० । तिरिक्ख०-तिण्णिसरीर-हुंड०-वण्ण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०४-उजो०-बादर-पज्जत्त-पत्ते०-धिरादितिण्णियु०-दृभग-अणादे०-णिमि० उक्क० अहु-णव० । अणु० अहु-तेरह० । एइंदि०-थावर० उक्क० अणु० अहु-णव० ।

- २३. वेउव्वियमि०-आहार०-आहारमि०-अवगद्वे०-मणपञ्ज०-संजद्-सामाइ०-छेदो०-परिहार०-सुहुमसंप० उक्क० अणु० खेत्तभंगो ।
- २४. कम्मइ० पंचणाणा०-थीणगिद्धि०३-दोवेद०-मिच्छ०-अणंताणु०४-णवुंस०-णीचा०-पंचंत० उक्क० बारह० । णवरि मिच्छ०पगदीणं उक्क० एक्कारह० ।

करनेवाले जीवांने त्रमनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। दो आयु, मनुष्यगित, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप, तीर्थङ्कर और उद्यगीत्रका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवांने त्रमनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तिर्थञ्चर्गात, तीन शरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचनुष्क, तिर्यञ्चरात्यानुपूर्वी, अगुकलघुचनुष्क, उद्योत, वाद्र, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर आदि तीन युगल, दुर्भग, अनादेय और निर्माणका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवांने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नो वटे चौदह भागप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवांने त्रमनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम तेरह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। एकेन्द्रियजाति और स्थावरके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्य करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नो वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है।

विशेपार्थ — वैक्रियककाययांगमें विहारवत्स्वस्थानकी अपेचा त्रसनालीके कुछ कम चौदह भागप्रमाण स्पर्शन है। मारणान्तिक समुद्भातकी अपेचा त्रसनालीके कुछ कम तेरह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन है। एकेन्द्रियोमे मारणान्तिक समुद्भात करनेपर त्रसनाली के कुछ कम नी वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन है। तथा नार्शिक्योंका तियञ्चों और मनुष्योंमें व देवोका तियञ्चों और मनुष्योंमें मारणान्तिक समुद्भान करनेपर मिलाकर त्रसनालीके कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन है, इसलिए यहाँ जिन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका जो स्पर्शन कहा है वह पूर्वोक्त स्पर्शनको देखकर अपने-अपने स्वामित्वके अनुसार घटित कर लेना चाहिए। अन्य विशेषता न होनसे यहाँ हमने उसे अलग-अलग घटित करके नहीं वनलाया है।

२३. वैक्रियिकांमश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आहारकामश्रकाययोगी, अपगतवेदवाले, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, ब्रेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत और सूद्रम-साम्परायसंयत जीवोंमें अपनी अपनी श्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्परीन क्षेत्रके समान है।

विशेषार्थ—इन सब मार्गणाओं अपना-अपना म्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही है, इसलिए यहाँ अपनी अपनी प्रकृतियोंके दोनों पद्वालोंका स्पर्शन उक्तप्रमाण प्राप्त होनसे क्षेत्रके समान कहा है, क्योंकि यहाँ क्षेत्र भी इतना ही है।

२४. कार्मणका ययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, स्त्यानगृद्धित्रिक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुण्क, नपुंसकवेद, नीचगीत्र और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करने-वाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम बारह बटे चीदह भागप्रगाण क्षेत्रका स्परीन किया है। इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्व प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम अणु० सन्वलो० । छदंस०-बारसक०-सत्तणोक०-उच्चा० उक्क० छ्रचो० । अणु० सन्वलो० । इत्थि०-चदुसंठा०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ०-दुस्सर० उक्क० बारह० । अणु० सन्वलो० । दोगदि-पंचजादि-तिण्णिसरीर-हुंड०-ओरालि०अंगो०-असंप०-वण्ण०४-दोआणु०-[अगु०-उप०-] तस-थवरादिसत्त-अथिरादिपंच-णिमि० उक्क० खेत्तभंगो । अणु० सन्वलो० । देवगदिपंचग० उक्क० अणु० खेत्तभंगो । समचदु०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे० उक्क० छ्रचो० । अणु० सन्वलो० । पर०-उम्सा०-पञ्ज०-थिर-सुभ-जस० उक्क० छ्रचोद० । अणु० सन्वलो० । एवं आदाउञो० ।

ग्यारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करने-वाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। छह दर्शनावरण बारह कपाय, सात नोकपाय और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनाठीके कुछ कम छह बंदे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा उनका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंन सर्वळोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। स्त्रीवेद, चार संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायो-र्गात और दु:स्वरका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम वारह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्परीन किया है। तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवींने सर्व लेकप्रमाण-क्षेत्रका स्पर्शन किया है। दो गतिः पाँच जातिः, तीन शरीरः, हण्डसंस्थानः, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तामृपाटिका संहतन, वर्णचतुष्क, दो आनुपूर्वी, अगुरुख्यु, उपघात, त्रस और स्थावर आदि सात, अस्थिर आदि पाँच और निर्माणका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका म्पर्शन क्षेत्रके समान है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंन सर्व लोक-प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। द्वरातिपञ्चकका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगीत, सुभग, सुस्वर और आदेयका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवाने बसनाठीके कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका म्पर्शन किया है। तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। परघात, उच्छास, पर्याप्त, स्थिर, शुभ और यशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेश-वन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह वटे चीदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंन सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका म्पर्शन किया है। इसी प्रकार आतप और उद्योतके दोनों पदवाले जीवोंका स्पर्शन जानना चाहिए।

विशेपार्थ—यहाँ जिन प्रकृतियों के अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्धवाले जीवों का सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है वह कामण काययोगके उक्त प्रमाण स्पर्शनको देखकर प्रदित कर लेना चाहिए। शप स्पष्टीकरण इस प्रकार है—चारों गतिके कार्मणकाययोगी मंज़ी जीव पाँच ज्ञानावरणादिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध कर सकते हैं। यतः इन जीवोंका स्पर्शन नीचे छह और उत्पर छह इस प्रकार कुल कुछकम वारह राजुप्रमाण प्राप्त होता है, अतः यहाँ यह स्पर्शन वसनालों के कुछ कम बारह वटे चीदह भागप्रमाण कहा है। मात्र जो मिथ्यादृष्टि जीव स्थानगृद्धित्रक, मिथ्यात्व, अनन्तानुवन्धिचतुष्क, नपुंसकवेद और नीचगोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करते हैं उनका उत्पर कुछ कम पाच राजुप्रमाण ही स्पर्शन वन सकता है, क्योंकि न तो ऐसे जीव आनतादिकमें उत्पन्न होते हैं और न आनतादिकसे आकर मनुष्यगितमें ही उत्पन्न होते हैं, अतः यहाँ मिथ्यात्व सम्बन्धी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन वसनालीके कुछ कम स्थाग्ह बट चौदह भागप्रमाण कहा है। छह दर्शनावरण आदिका सम्यन्दिष्ट कार्मणकाययोगी ही उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करते हैं और ऐसे जीवोंका स्पर्शन वसनालीके कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण होता है,

२५. इत्थिवंदस पंचणा०-थीणगिद्धि०३-दोवेद०-मिच्छ०-अणंताणु०४-णवंसं०-णीचा०-पंचंत० उक्क० अणु० अहु० सन्वलो०। णिहा-पयला-अपचक्खाण०४-छण्णोक० उक्क० अहु०। अणु० अहु० सन्वलो०। चदुदंसणा०-चदुसंत० उक्क० खेत्तभंगो। अणु० अहुचा० सन्वलो०। पच्चक्खाण०४ उक्क० छचो०। अणु० अहु० सन्वलो०। इत्थि०-दोआउ०-चदुसंठा०-पंचसंघ०-आदाउचा० उक्क० अणु० अहु०। पुरिस-मणुस०-ओरालि०अंगो०-असंप०-मणुसाणु० उक्क० खेत्तभंगो। अणु० अहुचो०। दोआउ०-तिण्णिजादि-आहारदुग-तित्थ० खेत्तभंगो। दोगदि-दोआणु० उक्क०

अतः यह स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा है। स्विवेद आदिके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धवाले जीवोंका प्रसनार्लाके कुछ कम बाग्ह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन अपने-अपने स्वामित्वको जानकर पाँच ज्ञाना-वरणादिके उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवालोंके समान ही घटित कर लेना चाहिए। दो गति आदिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका जो क्षेत्र कहा है वहीं यहाँ पर स्पर्शन प्राप्त है, इसलिए यह स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। यहाँ देवगतिपञ्चकका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्यग्दृष्टि जीव ही करते हैं, इसलिए इनके दोनों पदवाले जीवोंका भङ्ग क्षेत्रके समान कहा है, क्योंकि इन जीवोंका लोकके असंख्यातवें भागसे अधिक स्पर्शन नहीं प्राप्त होता। सुभगादिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव ऊपर त्रसनालींके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन करते हैं, इसलिए यह उक्त प्रमाण कहा है। इसी प्रकार परघात आदि प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन अपने स्वामित्वके अनुसार त्रसनालींके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण घटित कर लेना चाहिए।

२४. स्त्रीवेदवाले जीधोमें पाँच ज्ञानावरण, स्यानगृद्धित्रिक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, नष्ंसकवेद, नीचगोत्र और पॉच अन्तरायका उत्क्रष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोनं त्रसनाळांके कुछ कम आठ वटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण **क्षेत्रका स्पर्शन किया है । निद्रा, प्रचला, अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क और छह**्नोकपायके उत्क्रष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनका अनुन्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंन त्रसनालीके कुछ कम आठ बंट चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। चार दर्शनावरण और चार संज्व-**छनका उत्कृष्ट** प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करने-बाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चीदह भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्परान किया है। प्रत्याख्यानावरण चतुष्कका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवान त्र सनालीके कुछ कम आठ बंद चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। स्त्रीवेद, दो आयु, चार संस्थान, पाच संहनन, आतप और उद्योतका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेश-बन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनाल के कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रक। स्पर्शन किया है। पुरुपवेद, मनुष्यर्गान, औरारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तासृपाटिका संहनन, और मनुष्य-गत्यानपूर्वीका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवाने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । दो आयु, तीन जाति, आहारकद्विक और तीर्थद्वर प्रकृतिके दोनों पदवालोंका स्पर्शन

१ ता॰ प्रतौ 'मिच्छ॰ मिच्छ॰ (?) अणताणु॰ णपुं॰' इति पाटः। २ आ॰प्रती 'अह॰। इत्थि॰' इति पाटः। ३ आ॰ प्रतौ 'आटाउजो॰ उक्क॰' इति पाटः।

अणु० स्रचो० । तिरिक्ख०-एइंदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-वण्ण०४-तिरिक्खाणु-अगु०-उप०-थावर-पत्ते०-अथिर-असुभ-दूभग-अणादे०-अजस०-णिमि० उक्क० लोगस्स असंखे० सच्वलो० । अणु० अट्ठ० सच्वलो० । पंचिदि०-तस० उक्क० खेत्तभंगो । अणु० अट्ठ-वारह० । [ वेउच्वि०-वेउवि०अगो० उ० अणु० बारहचोहस० ।] समचदु०-दोविहा०-सुभग-दोसर-आदे० उक्क० छ० । अणु० अट्ठचो० । पर०-उस्सा०-पज्ज०-थिर-सुभ० उक्क० अणु० अट्ठचो० सच्वलो० । उज्जो० उक्क० अणु० अट्ठ-णव० । बादर० उक्क० खेत्तभंगो । अणु० अट्ठ-तेरह० । सुहुम-अपज्ज०-साधार० उक्क० अणु० लोगस्स असंखे० सच्वलो० । जस० उक्क० ओघं । अणु० अट्ठ-णवचोहस० । एवं पुरिसवेदे वि । णविर तित्थ० उक्क० खेत्तभंगो । अणु० अट्ठचो० ।

क्षेत्रके समान है । दो गांत और दो आनुपूर्वीका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाल जीवोन त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौद्ह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तिर्युक्कगति, एकेन्द्रिय-जाति, औदारिकशरीर, तैजसरारीर, कार्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यक्र्यात्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, स्थावर, प्रत्येक, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, अनादंय, अयशःकीर्ति और निर्माणको उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाल जीवाने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका म्पर्शन किया है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवीन त्रसनाली-के कुछ कम आठ वटे चौदह भाग और सर्व लांकप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। पञ्चीन्द्रय-जानि और त्रसका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोका स्पर्शन च्चेत्रके समान है। तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम बाग्ह बंद चौदह भाग-ग्रमाण चेत्रका रपर्शन किया है। वैक्रियिकशरींग और वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्गके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवों ने त्रसनालीके कुछ कम वारह बटे चौदह भागप्रमाण चेत्रका रपर्शन किया है। समचतुरस्रसंस्थान, दो विहायोगति, सुभग, दो स्वर और आदेयका उत्कृष्ट प्रदेशकाथ करनेवाले जीवांने त्रमनालीके कुछ कम छह बंदे चौदह भागप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है । तथा अनुस्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीक कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण बेत्रका स्परान किया है। परचान, उच्छास, पर्याप्त, स्थिर और शुभका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्य करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ वट चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण चेत्रका म्पर्शन किया है। उद्योतका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवाने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नो बटे चीदह भागप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। बादरका उन्क्रप्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। तथा अनुस्क्रप्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंन वसनाछीके कुछ कम आठ और कुछ कम तेरह वट चौदह भागप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। सुरम, अपर्याप्त और साधारणका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्य करनेवाले जीवाने लोकके असंख्यातवे भाग और सर्व लोकप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। यशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवांका भङ्ग ओचके समान है। तथा इसका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनाळीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बट चौदह भागप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। इसी प्रकार पुरुषवेदी जीवोंमें भी जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें तीर्यद्वर प्रकृतिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाल जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ वट चौदह भागप्राण चेत्रका स्पर्शन किया है।

विशेषार्थ—क्षीवेदियोमें जहाँ त्रसनालीके कुछ कम आठ बटं चौदह भागप्रमाण स्पर्शन

१ ता० प्रती 'उ० उ० म्वेत्तममां इति पाटः।

## २६. णवुंसगे० पंचणा०-थीणगिद्धि०३-दोवेद०-मिच्छ०-अणंताणु०४-

कहा है वहाँ देवोंके स्वस्थान विहारकी मुख्यतासे जानना चाहिए । अन्य स्पर्शन इसीमें गर्भित हो जाता है। जहां सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है वहां एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्धात कराकर यह प्राप्त किया गया है। कहीं उपपादपद्की अपेचा भी यह स्पर्शन प्राप्त हो सकता है सो विचार कर लगा लेना चाहिए। जहाँ पूर्वीक्त दोनों प्रकारका स्पर्शन कहा है वहां इन दोनों विवज्ञाओंको ध्यानमें रखकर वह ले आना चाहिए। त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन देवोंमें और नारिकयोंमें मार्णान्तिक समुद्धात करानेसे प्राप्त होता है सी स्वामित्वको देखकर जहां जो सम्भव हो वहां वह घटित कर छेना चाहिए। प्रुपवेद आदिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवांका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहनेका कारण यह है कि पुरुपवेदका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध तो अनिवृत्तिकरणमें होता है तथा मनुष्यगति आदिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध नामकर्मकी पच्चीस प्रकृतियांका बन्ध करनेवाले संज्ञी मिथ्य। दृष्टि तिर्युख्न और मनुष्य गतिके जीव करते हैं। हो आय आहि आठ प्रकृतियोंके होनों पढवाळांका स्पर्शन क्षेत्रके समान है यह पहले अनेक बार स्पष्ट कर आये हैं। तिर्यञ्चगति आदि इक्कीस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेश-बन्ध नामकर्मकी तेईस प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले दो गतिके संज्ञी मिथ्यादृष्टि जीव स्वस्थानमें और एकन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्धातके समय इन दोनों अवस्थाओंमें करते हैं, इसिछए इनका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका लोकके असंख्यातर्व भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है। पञ्चिन्द्रियज्ञाति और त्रसके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी मनुष्यर्गातके ही समान है, इसिलए इनका उत्क्रष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। तथा इन दोनों प्रकृतियोंका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध देवोंके विहारवत्त्वस्थानके समय और नारिकयों व देवोंमें मारणान्तिक समुद्धात करते समय भी सम्भव है, इसिलए इनका अनुन्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बंट चौदह भागप्रमाण कहा है। नारिकयों और देवोंमें मारणान्तिक समुद्रात करते समय वैक्रियिकदिकके दोनों पद सम्भव हैं, इसिछए इनके दोनों पदवालोंका त्रसनालीके कुछ कम बारह वट चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। देवोंमें मारणान्तिक समुद्धान करते समय भी मनुष्य और निर्यञ्च समचतुरस्रसंस्थान आदिका और नार्राकरोंमें मारणान्तिक समुद्धात करते समय अप्रशस्त विहायोगित और दु:स्वरका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध सम्भव है, इसिलए इनका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका बसनालीके कुछ कम छह बंट चौदह भागप्रमाण म्पर्शन कहा है। सूच्म आदि तीन प्रकृतियोंका दोनों प्रकारका प्रदेशबन्ध तिर्युख्य और मनुष्योंके स्वस्थानमें व एकेन्द्रियोंम मारणान्तिक समद्वातके समय सम्भव है, इमलिए इनके दोनों पदवालोंका लोकके असंख्यातवं भाग और सर्व छोकप्रमाण स्पर्शन कहा है। स्त्रीवेदियोंमें शेप जिस स्पर्शनका यहाँ स्पष्टीकरण नहीं किया है उसका पहले अनेकबार स्पष्टीकरण कर आये हैं, इसलिए उसे वहाँसे जान लेना चाहिए। यशःकीर्तिके उत्कृष्ट पदवालोंका स्पर्शन ओघके समान है यह स्पष्ट ही है। तथा देवियोंके विहारके समय और एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्धातके समय भी इसका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसिलए इसके इस पदवाले जीवोंका त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ वट चांदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। पुरुपवेदी जीवोंमें यह स्पर्शन अविकल घटित हो जाता है इसिलए उनमें स्वीवेदी जीवोंके समान जाननेकी सूचना की है। मात्र देवोंमें तीर्थद्वर प्रकृतिका भी बन्ध होता है, इसलिए पुरुपवेदियोंमें इसका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवालोंका स्परीन त्रसनालीके कछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण बन जानसे इसकी अलगसे सूचना की है।

२६. नपुंसकवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, स्त्यानगृद्धित्रिक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, तिर्यक्रगति संयुक्त प्रकृतियाँ, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट तिरिक्खगदिसंजुत्ताणं [णीचा०-पंचंत०] उक्क० लोगस्स असंखे० सव्वलो० । अणु० सव्वलो० । णिद्दा-पयला-अट्टक०-सत्तणोक०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-दोविहा०-सुभग-दोसर-आदे०-उच्चा० उक्क० छ० । अणु० सव्वलो० । चदुदंस०-चदुसंज०-पुरिस० उक्क० खेत्रभंगो । अणु० सव्वलो० । [दोआउ०] वेउव्वियखक्कं आहारदुगं ओघं । [तिरिक्खाउ०-मणुसाउ०-सुहम-अपज्ज०-साधा० तिरिक्खोघं ।] मणुस०-चदुजादि-ओरालि०अंगो०-असंपत्त०-मणुसाणु०-आदाव०-जस० उक्क० खेत्रभंगो । अणु० सव्वलो० । [पर०-उस्सा०-पज्ज०-थिर-सुभ० उक्क० लोग० असंखे० सव्वलो० । अणु० सव्वलो० ।] उज्जो० उक्क० सत्तचो० । अणु० सव्वलो० । [तित्थ० खेत्रभंगो ।] कोधादि० ४ ओघं ।

प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व टांकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। निद्रा, प्रचला, आठ कपाय, सात नोकपाय, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, दो विहा-योगात, सभग, दोस्वर, आदेय और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवाने त्रसनालीके कृछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। चार दर्शनावरण, चार संज्वलन और पुरुप-वेदका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेश-वन्ध करनेवाले जीवोने सर्व लोकप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। दो आयु, वैक्रियिकपट्क और आहारकद्विकका भङ्ग ओघके समान है । निर्यक्राय, मनुष्याय, सूच्म, अपर्याप्त और साधारणका भङ्ग मामान्य तिर्यञ्जोंके समान है। मनुष्यगति, चार जाति, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, असम्प्रा-प्राम्हपाटिकासंहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप और यशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका म्पर्शन क्षेत्रके समान है तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोक-प्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। परघात, उच्छास, पर्याप्त, स्थिर और शुभका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श न किया है। तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। उद्योतका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम सात वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका म्पर्शन किया है। तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका म्पर्शन किया है। तीर्थङ्करप्रकृतिका भङ्ग क्षेत्रके समान है। क्रोधाद चार कपायवाले जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है।

विशेपार्थ—पाँच झानावरणादिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध संज्ञी जीव स्वस्थानमें तो करते ही हैं पर एकेन्द्रियोमें मारणान्तिक समुद्धानके समय भी उनके वह सम्भव है, इसिलए इनका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्श न लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण कहा है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध सब जीवोंके सम्भव है, अतः यह स्पर्श न सर्व लोकप्रमाण कहा है। आगे भी जिन प्रकृतियोंका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनवाले जीवोंका यह स्पर्श न कहा है वह इसी प्रकार जानना चाहिए। निद्रादिकके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धके स्वामी अलग-अलग जीव वतलाये हैं। उनका स्पर्श न त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण बन जानसे यहां वह उक्त प्रमाण कहा है। चार दर्शनावरण आदिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध संयत्त जीवोंमें अलग-

१. आ॰ प्रतां उक्क अणु॰ इति पाठः।

२७. मदि-सुद् पंचणा०-णवदंसणा०-दोवेद०-मिच्छ०-सोलसक०-सत्तणोक०-णीचा०-पंचंत० उक्क० अट्ट० सव्वलो० | अणु० सव्वलो० | इत्थि०-पुरिस०-चरुसंठा०-पंचसंघ० उक्क० अट्ट-बारह० | अणु० सव्वलो० | दोआउ० खेत्तभंगो | तिरिक्ख-मणुसाउ०-णिरय०-णिरयाणु०-[आदाव] ओघं | तिरिक्खगदिदंडओ ओघं | मणुसगदि-चरुजादि-ओगलि०अंगो०-असंपत्त०-मणुसाणु०-तस-बाद्र० उक्क० खेत्तभंगो | अणु० सव्वलो० | देवगदि-समचदु०-देवाणुप०-दोविहा०-सुभग-दोसर-आदे० उक्क० पंचचो० | अणु० सव्वलो० | णवरि देवगदि-देवाणु० अणु० पंचचो० | अप्पसत्थ०-

अलग गुणस्थानों में होता है। यतः ऐसे जीवांका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होता है, अतः वह उक्त प्रमाण कहा है। दो आयु, वैक्रियकपट्क और आहारकिद्वकिके दोनों पदवालोंका जो स्पर्शन ओघमें कहा है वह यहां अविकल घटित हो जाता है, इसलिए इसे ओघके समान जाननेकी सूचना की है। तिर्यक्कायु आदिका भङ्ग सामान्य तिर्यक्कोंके समान है यह स्पष्ट ही है। मनुष्यगति आदिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है यह पहले अनेक बार लिख आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी जान लेना चाहिए। परघात आदिके उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन जैसा सामान्य तिर्यक्कोंमें घटित करके वतलाया है उसीप्रकार यहाँ भी घटित कर लेना चाहिए। उत्पर एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्रात करनेवाले जीवोंके भी उद्योतका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध सम्भव है और ऐसे जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुद्ध कम सात बटे चौदह भागप्रमाण होता है, इसलिए यह स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा है। तीथक्कर प्रकृतिका भङ्ग क्षेत्रके समान है यह स्पष्ट ही है। कोधादि चार कपायवालोंमें ओघ स्वामित्वसे बहुत ही कम अन्तर है। जो अन्तर है उससे स्पर्शनमें फरक नहीं पड़ता, इसलिए इनमें ओघके समान स्पर्शनके जाननेकी सूचना की है।

२७. मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्श नावरण, दो वेदनीय, मिध्यात्व, सोलह कपाय, सात नोकपाय, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण चेत्रका म्पर्शन किया है। स्नीवेद, पुरुपवेद, चार संस्थान और पाँच संह्तनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चौदह नागप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। दो आयुओंका भङ्ग क्षेत्रके समान है। तिर्यक्कायु, मनुष्यायु, नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वी और आतपका भङ्ग ओघके समान है। तिर्युख्नगतिदण्डकका भङ्ग ओघके समान है। मनुष्यगति, चार जाति, औदारिक शरीर आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तासृपाटिका संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, त्रस और बादरका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्श न क्रेत्रके समान है। तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है । देवगति, समचतुरस्रसंस्थान, देवगत्यानुपूर्वी, दो विहायोगति, सुभग, दो स्वर और आद्यका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने जसनालीके कुछ कम पाँच बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्श न किया है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इतनी विशेषता है कि द्वराति

१. ता॰ प्रतौ 'तिरिक्ख मणुमाउ॰ ओषं। णिरयाणु॰' आ॰ प्रतौ 'तिरिक्ष मणुमाउ॰ णिरयाणु॰' इति पाठः।

अप्पसत्थ०-दुस्सर० उक्क० छच्चो० । अणु० सव्वलो० । वेउ व्वि०-वेउव्वि०अंगो० उक्क० अणु० एकारह० । पर०-उम्सा०-पज्जत्त०-थिर-सुभ० ओघं । उज्जो-जस० उक्क० अट्ट-णव० । अणु० सव्वलो० । [उच्चा० उक्क० अट्टचो० । अणु० सव्वलो० । ] एवं अवभव०-मिच्छादिद्वि ति ।

और देवगत्यानुपूर्वीका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम पाँच बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका रपर्श न किया है। अप्रशस्त विहायोगित और दुःस्वरका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। विकियिकरारीर और वैकियिकरारीर आङ्गोपाङ्गका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम ग्यारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। परचात, उच्छास, पर्याप्त, स्थिय और शुभका भङ्ग ओघके समान है। उच्चोत और यशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम नो बटे चौदह भागप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्घ लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्वलोकका स्पर्शन किया है। इसी प्रकार अभव्य और मिथ्यादृष्ट जीवोंमे जानना चाहिए।

विशेपार्थ-देवोंमें विहारवत्स्वम्थानके समय तथा एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्धातके समय भी पाँच ज्ञानावरणादिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए इनके इस पदवाले जीवोंका स्पर्श न त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण कहा है। तथा एकेन्द्रियादि सब जीव इनका बन्ध करते हैं, इसलिए इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है। आगे जिन प्रकृतियोंका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करने-वाले जीवोंका सर्वलोकप्रमाण स्पर्धन कहा है वह उसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। देवोंमें म्वम्थानविहारके समय और तिर्यक्चों व मनुष्योंमें नीचे छह व उपर छह इस प्रकार कुछ कम बारह राजु त्रेत्रमें मारणान्तिक समुद्धातके समय भी स्त्रीवेद आदिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध सम्भव है, इमलिए इनके इस पदवालोंका त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चौदह भाग-प्रमाण स्पर्शन कहा है। नरकाय और देवायका भङ्ग क्षेत्रके समान है यह स्पष्ट ही है। इसी प्रकार शेष दो आयु, नरकगति और तिर्यञ्चगतिदण्डकका भङ्ग ओघके समान घटित कर लेना चाहिए, क्योंकि स्वामित्वकी अपेन्ना ओघसे यहां कोई अन्तर नहीं आता, इसलिए ओघप्ररूपणा बन जाती है। मनुष्यगति आदिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका भङ्ग चेत्रके समान है यह पहले अनेक बार उल्लेख कर आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी जानना चाहिए। उपर सहस्रार कल्पतकके देवोंमें मारणान्तिक समुद्धात करनेवाले जीवोंके भी देवगति आदिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए इन प्रकृतियोंके इस पदवाले जीवांका त्रसनालीका कुछ कम पाँच बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। एकेन्द्रियादिसे लेकर नारिकयोंमें मारणान्तिक समुद्धात करनेवाले जीवोंके व चतुरिन्द्रिय पर्यन्त जीवोंके व नारिकयों और देवोंके देवगतिद्विकका बन्ध नहीं होता, इसिछए देवगतिद्विकका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका भी त्रसनालीका कुछ कम पाँच बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। नारिकयोंमें मारणान्तिक समुद्धात करनेवाले जीवोंके भी अप्रशस्त विहायोगति और दुःस्वरका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए इनके इस पदवालोंका स्पर्शन त्रसनालीका कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। नीचे २८. विभंगे० पंचणा०-णवदंस०-दोवेद०-मिच्छ०-सोलसक०-सत्तणोक०-पर०-उस्सा०-पज्जत्त०-थिर-सुभ-णीचा०-पंचंत० उक्क० अणु० अट्टचो० सव्वलो०। इत्थि०-पुरिस०-चदुसंठा०पंचसंघ० उक्क० अणु० अट्ट-बारह०। दोआउ०-तिण्णिजादि० उक्क० अणु० खेत्तभंगो। दोआउ०-आदाव०-उचा० उक्क० अणु० अट्टचो०। णिरयगदि-दुगं ओघं। तिरिक्खगदिदंडओ उक्क० ओघो। अणु० अट्टचो० सव्वलो०। मणुसगदि-दुगं उक्क० खेत्तभंगो। अणु० अट्ट०। देवगदिदुगं उक्क० अणु० पंचचो०। पंचिंदि०-ओरालि०अंगो०-असंपत्त०-तस० उक्क० खेत्तभंगो। अणु अट्ट-बारह०।

नारिकयों में और उत्पर सहस्रार स्वर्गतक है देवों में मारणान्तिक समुद्धात करनेवाले जीवों के वैकियिकदिकका दोनों प्रकारका प्रदेशवन्ध होता है, इसिलिए इनके दोनों पदवालोंका स्पर्शन त्रसनाली
का कुछ कम ग्यारह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। परधात आदि प्रकृतियोंकी अपेन्ना जो
स्पर्शन ओधमें कह आये हैं वह यहाँ बन जाता है, इसिलए यह ओधके समान कहा है। देवोंमें
विहारवलवग्थानके समय और देवोंके उत्पर एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्धात करते समय भी
उद्योत और यशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध सम्भव है, इसिलए इनके इस पदवाले जीवोंका
त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम नी बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। देवोंमें
विहारादिके समय भी उच्चगांत्रका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध सम्भव है, इसिलए इसके इस पदवालोंका
स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। तथा इसका अनुत्कृष्ट धदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन है यह स्पष्ट ही है। यह प्रहर्पण अभन्य और
मिथ्यादृष्टि जीवोंमें अविकल घटित हो जाती है, इसिलए इनमें मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंके
समान स्पर्शन जाननेकी सूचना की है।

२५ विभङ्गज्ञानी जीवोमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दुर्शनावरण, दो वेदनीय, मिध्यात्व, सोलह-कपाय, सात नोकपाय, परघात, उच्छास, पर्याप्त, स्थिर, शुभ, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवांने त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भाग-प्रमाण और सर्व लोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। स्वीवेद, पुरुपवेद, चार संस्थान और पॉच मंहनन का उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने जसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम बारह वटे चौट्ह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। दो आयु और तीन जातिका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। दो आयु, आतप और उच्चगांत्रका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्परान किया है। नरकगतिद्विकका भङ्ग ओघके समान है। तिर्यक्रगित दण्डकका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका भङ्ग ओघके समान है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेत्राले जीवोंन त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चीदह भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। मनुष्यगतिद्विकका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका म्पर्शन चेत्रके समान है। तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है देवगतिद्विकका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेश-वन्ध करनेवाले जीवोंन त्रसनालीका कुछ कम पाँच बटे चौद्ह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिक शरीर आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तासृपाटिकासंहनन और त्रसका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध

१. ता॰ प्रतौ 'आउ [दा] व॰' आ॰ प्रतौ 'आउव' इति पाटः ।

२. आ॰ प्रतौ 'तस॰ खेत्रमंगो।' इति पाटः।

वेउिन्वि०-वेउिन्वि०अंगो० उक्क० अणु० एक्कारहचोद्दस० । समचदु०-प्रसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे० उक्क० पंचचो० । अणु० अट्ट-बारह० । उज्ञो०-जस० उक्क० अट्ट-णवचो० । अणु० अट्ट-तेरह० । अप्पसत्थ०-दुस्सर० उक्क० छचोद० । अणु० अट्ट-बारह० । बादर० उक्क० खेत्तभंगो । अणु० अट्ट-तेरहचो० । सुहुम-अपज्ञ०-साधार० उक्क० अणु० लो० असंसे० सन्वलो० ।

करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्गका उत्कृष्ट और अनुकृष्ट प्रदेश-वन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम ग्याग्ह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । समचतुरस्रसंम्थान, प्रशम्त विहायोगति, सुभग, सुम्बर और आदेयका उत्कृष्ट प्रदेश-वन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम पाँच बटे चीट्ह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवांने त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। उद्योत और यश:कीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चीदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम तेरह बटे चौदह भागप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है । अप्रशस्त विहायो-र्गात और दु:म्बरका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुल कम छह बटे चौदह भागत्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनार्ला-का कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चीदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। बादर प्रकृतिका उन्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। तथा इसका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम तेरह वटे चौदह भागप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। सूच्म, अपर्याप्त और साधारणका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवाने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण चेत्रका म्परान किया है।

विशेपार्थ — देवों में विहारवस्वस्थानके समय और एकेन्द्रियों में मारणान्तिक समुद्रातके समय भी पाँच ज्ञानावरणादिके दोनों पद सम्भव हैं, इसिलए इनके दोनों पदोंकी अपेन्ना त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है। देवों में विहार-वस्वस्थानके समय तथा नीचे छह और ऊपर छह इस प्रकार कुछ कम बारह राजुके भीतर मारणान्तिक समुद्रात करते समय भी भीवेद आदिके दोनों प्रकारका प्रदेशबन्ध सम्भव हैं, इसिलए इनके दोनों पदोंकी अपेन्ना त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। नरकायु, देवायु और तीन जातिका दोनों प्रकारका प्रदेशबन्ध त्रियञ्च और मनुष्य ही करते हैं। तथा दो आयुका मारणान्तिक समुद्रातके समय बन्ध नहीं होना और तीन जातियोंका केवल विकलेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्रातके समय भी बन्ध हो सकता है, इसिलए इनकी अपेन्ना स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होनसे वह क्षेत्रके समान कहा है। इन प्रकृतियोंके विषयमें यह अर्थपद आगे व पीछे सर्वत्र लगाकर वहाँ वहाँका स्पर्शन जान लेना चाहिए। दो आयु आदि चार प्रकृतियोंका दोनों प्रकारका प्रदेशबन्ध देवोंके विहारवत्त्वस्थानके समय भी सम्भव है, इसिलए इनका दोनों प्रदोंकी अपेन्ना त्रसनालीका कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। नरकरातिदिकका जो ओघमें स्पर्शन वनलाया

१ सा० प्रतो 'अणु० असं०' इति पाटः ।

है वह यहाँ भी बन जाता है, इसलिए यह ओघके समान कहा है। तिर्यक्रगतिदृण्डकके उत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका ओघसे लोकके असंख्यातवें भाग ओर सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन बतला आये हैं। वह यहाँ भी बन जाता है, इसलिए इसे ओघके समान जाननेकी सूचना की है। तथा देवोंके विहारवत्म्वस्थान और एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्रात करते समय भी इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सन्भव है, इसलिए इनका इस पदकी अपेचा त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चोदह भाग और सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है। मनुष्यगतिद्विकका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध संज्ञी तिर्यञ्ज और मनुष्य करते हैं। तथा इनके मनुष्योंमें मारणान्तिक समुद्धातके समय भी यह सम्भव है। पर इस प्रकारके जीवोंका स्पर्शन छोकके असंख्यातवें भागसे अधिक नहीं होता, इसिलए यह स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। तथा इनके अनुस्कृष्ट प्रदेशबन्धमे देवोंके विहारवत्स्वस्थानको मुख्यता है, इसलिए इनके इस पदकी अपेत्ता त्रसनालीका कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। देव और नारकी मारणान्तिक समुद्धातके समय यद्यपि इन दो प्रकृतियोंका बन्ध करते हैं पर इस प्रकार प्राप्त होनेवाला स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागसे अधिक नहीं होता, अतः विहारवत्स्वस्थानसे प्राप्त होनेवाला स्पर्शन ही यहाँ मुख्यरूपसे विविद्यात किया गया है। उपर सहस्रार कल्पतकके देवोंमे मारणान्तिक समुद्रात करते समय भी देवगतिद्विकके दोनों पद सम्भव हैं, इसिलए इनके दानों पदोकी अपेचा त्रसनालीका कुछ कम पाँच बटे चीदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। यद्यपि मत्यज्ञान, श्र ताज्ञान और विभक्षज्ञान नौयें मैंबेयकतक सम्भव हैं, इसिलाए यह प्रश्न हो सकता है कि द्वगतिद्विकका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवांका स्पर्शन कुछ कम पाँच राजुके स्थानमें कुछ कम छह राजु होना चाहिए। पर इसका समाधान यह है कि सहस्रार कल्पके ऊपर सम्यर्ग्हाष्ट्र तिर्यञ्च ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए उक्त म्पर्शनमें विशेष अन्तर नहीं पड़ता। पञ्चीन्द्रयजाति आदिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध संज्ञी तिर्यञ्ज और मनुष्य करते हैं। तथा द्वीन्द्रियादिकमें यथायोग्य मारणान्तिक समुद्धातके समय भी इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है पर ऐसे जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागसे अधिक न होनके कारण इस प्ररूपणाको क्षेत्रके समान जाननेकी सूचना की है। तथा इनका देवोंके विहारवत्स्वस्थानके समय और यथायोग्य नीचे व उपर छह छह राजुके भीतर मारणान्तिक समुद्धात करते समय भी अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए इनका इस पर्दकी अपेन्। त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बट चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। नारिकयोमें और ऊपरके सहस्रार कल्प तकके देवोंमें मारणान्तिक समुद्धात करते समय भी वैक्रियिकद्विकके दोनों पदांका वन्ध सम्भव है, इसलिए इन दोनों पदांकी अपेचा त्रसनालीका कुछ कम ग्यारह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। देवगतिद्विककी अपेचा जो शंका-समाधान किया गया है वह यहाँ भी जान छेना चाहिए। सहस्रारकल्पतकके देवोंमे मारणान्तिक समुद्धात करते समय समचतुरस्रसंस्थान आदिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध सम्भव है, इसिळिए इनका इस पदकी अपेत्रा त्रसनाठीका कुछ कम पाँच बटे चौदह भागत्रमाण स्पर्शन कहा है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवांका जो त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ बारह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है सो इसका खुलासा पञ्चीन्द्रयजातिका स्पर्शन वतलाते समय कर आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी कर छेना चाहिए। देवोंके विहारवत्म्वस्थानके समय और एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्धातके समय भी उद्योत और यशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध सम्भव है, इस्लिए इनका इस परकी अपेचा त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। तथा देवोंके विहारवत्स्वस्थानके समय और नीचे छह व ऊपर सात इस प्रकार कुछ कम तेरह राजुके भीतर मारणान्तिक समुद्रातके समय भी उक्त दो प्रकृतियोंका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध सम्भव है, इसलिए इनका इस पदकी अपेचा असनालीका कुछ कम आठ व २६. आभिणि०-सुद्०-ओधि० पंचणा०-चदुदंसणा०-साद्।०-चदुसंज०-पुरिस०जस०-तित्थ०-उचा०-पंचंत० उक्क० खेत्तभंगो । अणु० अहुचो० । णिद्दा-पयलाअसादा०-अपचक्खाण०४-छण्णोक०-मणुसाउ०-मणुसगिद्वंचग० उक्क० अणु०
अहुचो० । पचक्खाण०४ उक्क० छचो० । अणु० अहुचो० । देवाउ०-आहारदुगं
खेत्तभंगो । देवग०४ उक्क० अणु० छचो० । पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु०वण्ण०४-अगु०४-पसत्थ०-तस०४-थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-सुस्सर-आदे०-अजस०णिमि० उक्क० छचो० । अणु० अहुचो० । एवं ओधिदं०-सम्मादि०-खइग०-

कुछ कम तेरह बटे चोदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। अप्रशस्त विहायोगित और दु:स्वरका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध नार्गकयोंमें मारणान्तिक समुद्धात करते समय भी सस्भव है, इसिलए इनका इस पदकी अपेचा त्रसनालीका कुछ कम छह बटे चोदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। तथा देवों के विहारवत्स्वस्थानके समय और नीचे छह राजु और ऊपर छह राजु इस प्रकार कुछ कम बारह राजुके भीतर यथायोग्य पदके रहते हुए भी इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध सम्भव है, इसिलए इनका इस पदकी अपेचा त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चोदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। वादरका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन जो त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चोदह भाग और कुछ कम तेरह बटे चोदह भागप्रमाण कहा है सो इसका स्पर्धकरण उद्योतके अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन जो त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चोदह भाग और कुछ कम तेरह बटे चोदह भागप्रमाण कहा है सो इसका स्पर्धकरण उद्योतके अनुत्कृष्टके समान कर लेना चाहिए। सूच्मादिका स्वस्थानमें और एकेन्द्रियों सारणान्तिक समुद्धात करते समय भी दो प्रकारका प्रदेशवन्ध सम्भव है, इसिलए इनका दोनों पर्होंकी अपेचा लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है।

२६. आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, सातवेदनीय, चार संज्वलन, पुरुपवेद, यशःकीर्ति, तीर्थङ्कर, उच्चगौत्र और पाँच अन्तरायका उस्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। तथा इनका अनु-न्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवीन वसनालीका कुछ कम आठ बट चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। निद्रा, प्रचला, असातावेदनीय, अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क, छह नौकपाय, मनुष्यायु और मनुष्यर्गातपञ्चकका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोन त्रस-नालीका कुछ कम आठ बढे चौद्ह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। प्रत्याख्यानावरणचतुष्क-का उत्क्रप्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोने त्रसनालीका कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण वित्रका स्पर्णन किया है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चीदह भागप्रमाण क्षेत्रका म्पर्शन किया है। देवायु और आहारकद्विकका भङ्ग क्षेत्रके समान है। देवर्गातचतुष्कका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। पञ्चेन्द्रियजाति, तेजसरार्गर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुछघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, अयशःकीर्ति और निर्माणका उत्कृष्ट प्रदेश-वृत्ध करनेवाले जीवोंने जसनालीका कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्द्रष्टि, चायिकसम्यग्द्रष्टि उवसम० । णवरि खइग० देवगदि०४ खेत्रभंगो ।

३०. संजदासंजदेसु देवाउ०-तित्थ० खेत्तभंगो। सेसाणं उक्क० अणु० छच्चो०। ३१. असंजदेसु मदि०भंगो। णविर छदंस०-बारसक०-सत्तणोक० उक्क० अहुचो०। अणु० सब्बलो०। वेउव्वियछक-समचदु०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आद० ओघभंगो। अचक्खु० ओघं।

ओंग उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि चायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें देवगतिचतुष्कका भङ्ग क्षेत्रके समान है।

विशेपार्थ-यहाँ प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध यथायोग्य दसर्वे, नीवें और असंयतसम्यन्द्रष्टि मनुष्य करते हैं। यतः ऐसे जीवोंका स्पर्शन छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है, अतः इनका इस पद्की अपेचा स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। तथा देवोंके विहारवतवस्थानके समय भी इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध सम्भव है, इसलिए इनका इस पद्की अपेत्ता त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। आगे जिन प्रकृति-योंका उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट या दोनों पदोंका वन्ध करनेवाले जीवोंका त्रसनाळीका कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है वह इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। देवोंमें मारणन्तिक समुद्धात करते समय संयतासंयत जीवोंके प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध सम्भव है, इसिलए इनका इस पदकी अपेत्रा असनालीका कुछ कम छह वटे चीदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। आगे पञ्चेन्द्रियजाति आदिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका यह रपर्शन इसी प्रकार घटित कर छेना चाहिए। मात्र यहाँ संयतासंयत ऐसा नहीं करना चाहिए। शेप कथन स्पष्ट ही है। यहाँ अवधिदर्शनी आदिमें इसी प्रकार जाननेकी सुचना कर जो ज्ञायिक-सम्यग्द्रि जीवोंमें विशेषता कही है उसका कारण यह है कि ज्ञायिकसम्यग्दर्शन मनुष्य ही उत्पन्न करते हैं, अतः ऐसे मनुष्य और ये यदि भोगभूमिमें उत्पन्न होते हैं तो वहाँ उत्पन्न हुए ज्ञायिकसम्यग्द्रष्टि तिर्यञ्ज और मन्द्र्य देवगतिचतुष्कका बन्ध करते हैं । ऐसे जीवांका यदि द्वामें, मारणान्तिक समुद्धातकी अपन्ना स्पर्शन लिया जाता है तो वह भी लोकने असंख्यातव भागप्रमाण ही प्राप्त होता है, अतः चायिकसम्यग्द्रष्टियोंमें देवगतिचतुष्कका दोनों पदोंकी अपेचा छ।कके असंख्यातवें भागप्रमाण स्पर्शन कहा है।

३०. संयतासंयतोंमं देवायु और तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग क्षेत्रके समान है। शेप प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम छह बटे चीदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है।

विशेपार्थ—संयतासंयतोके देवायुके सिवा सब प्रकृतियोंका देवोमें मारणान्तिक समुद्रात करते समय उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध सम्भव है, इसिलए यहाँ इनका दोनों पदोंकी अपेचा त्रसनालीका कुछ कम छह बटे चोदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। तथा देवायुका मारणान्तिक समुद्रातके समय बन्ध नहीं होता और तीर्थङ्कर प्रकृतिका मारणान्तिक समुद्रातके समय बन्ध होकर भी मनुष्य ही इसका बन्ध करते हैं, इसिलए इनका दोनों पदोंकी अपेचा लोकके असंख्यानवें भागप्रमाण स्पर्शन प्राप्त होनेसे वह चेत्रके समान कहा है।

३१. असंयतोंमें मत्यज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि छह दर्शनी-वरण, बारह कपाय और सात नीकपायका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने बसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। विकियिकपट्क, समचनुरस्रसंस्थान, ३२. तिण्णिले० पंचणा०-थीणगिद्धि०३-दोवेद०-मिच्छ०-अणंताणु०४-णवुंस०-तिरिक्ख०-एइंदियसंजुत्ताणं णीचा०-पंचंतरा० उक्क० लोग० असंखे० सव्वलो० । अणु० सव्वलो० । छदंस०-बारसक०-सत्तणोक०-तिरिक्खाउ०-मणुस०-चदुजादि०-समचदु०-ओरालि०अंगो-असंपत्त०-मणुसाणु०-आदाव-पसत्थ०-[तस०-बादर-] सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा० उक्क० खेत्तभंगो । अणु० सव्वलो० । इत्थि०-चदुसंठा०-पंचसंघ-अप्पसत्थ०-दुस्सर० उक्क० खच्चतारि-बेच्चोइस० । अणु० सव्वलो० । दोआउ० खेत्तभंगो । मणुसाउ० उक्क० खेत्तभंगो । अणु० लोगस्स असंखे० सव्वलो० । णिरयगदिदुगं वेउव्वि०-वेउव्वि०अंगो० उक्क० अणु० छच्चत्तारि-बे

प्रशस्त विहायोगिति, सुभग, सुम्बर और आदेयका भङ्ग ओवके समान है। अचन्तुदर्शनवाले जीवोंमें ओवके समान भङ्ग है।

विशेपार्थ — असंयतों में एकेन्द्रियों से लेकर चतुर्थगुणस्थान तकके जीव गर्भित हो जाते हैं; इसलिए जिन प्रकृतियोंका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध होता है और जिनका एकेन्द्रियादि जीव भी बन्ध करते हैं उनकी अपेत्ता यहाँ मत्यज्ञानी जीवोंके समान भद्भ बन जाता है। मात्र जिन प्रकृतियोंके स्पर्शनमें विशेषता है उनका अलगसे निर्देश किया है। यथा— असंयतों में छह दर्शनावरण आदिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध असंतसम्यग्दृष्टि जीव करते हैं और इनका स्पर्शन त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण है, इसलिए इन प्रकृतियोंका उक्त पदकी अपेत्ता उक्त प्रमाण स्पर्शन कहा। तथा इनका एकेन्द्रिय जीवोंके भी बन्ध सम्भव है, इमलिए इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है। इसी प्रकार वैकियकपट्क आदिका अपनी-अपनी विशेषता जानकर ओघके समान यहाँ स्पर्शन घटित कर लेना चाहिए।

३२. तीन छेश्याओंमें पाँच झानावरण, स्त्यानगृद्धित्रिक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानु-वन्धीचतुष्क, नपुंसकवेद और तिर्यञ्चगति आदि एकेन्द्रियसंयुक्त प्रकृतियाँ तथा नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका म्पर्शन किया है। छह दर्शनावरण, बारह कपाय, सात नोकपाय, तिर्यञ्जाय, मनुष्यगति, चार जाति, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तास्पाटिका संहनन, मन्ष्य-गत्यानुपूर्वी, आतप, प्रशस्त विहायोगति, त्रस, बादर, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका न्पर्शन क्षेत्रके समान है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। स्रोवेद, चार संस्थान, पाँच संह्नन, अप्रशम्त विहायोगति और दुःम्बरका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने क्रमसे त्रसनालीका कुछ कम छह, कुछ कम चार और कुछ कम दो बटे चीदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। दो आयुओंका भङ्ग क्षेत्रके समान है। मनुष्यायुका उन्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवांका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। तथा अनुस्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। नरकगतिद्विक, वैक्रियिकशारीर और वैक्रियकशरीरआङ्गोपाङ्गका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम छह, कुछ कम चार और कुछ कम दो बटे चौदह भागप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया चोद्दस॰ । देवगदिदुगं तित्थ॰ खेत्तभंगो । पर०-उस्सा०-पञ्ज०-थिर-सुभ० ओघं । उञ्जो०-जस० उक्क० सत्तचो० । अणु० अव्यलो० ।

३३. तेउए पंचणा०-थीणगि०३-दोवेद०-मिच्छ०-अणंताणु०४-णवुंस०-तिरिक्ख०-एइंदियसंजुत्ताणं णीचा०-पंचंत० उक्क० अणु० अट्ट-णव० । छदंस०-

देवगतिहिक तीर्थक्कर प्रकृतिका भङ्ग क्षेत्रके समान है। परघात, उच्छुास, पर्याप्त, स्थिर और शुभका भङ्ग ओघके समान है। उद्योत और बशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रमनालीका कुछ कम सात बढे चीदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनका अनुन्दृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है।

विशोपार्थ-तीन लेश्यावाले संज्ञी पञ्चीन्द्रय जीव स्वस्थानमें और एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्धात करते समय भी पाँच ज्ञानावरणादिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध कर सकते हैं, अतः इनका इस पदकी अपेत्रा लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध एकेन्द्रियादि सब जीवोंके सम्भव है, इसलिए इनका इस पदकी अपेदा सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है। आगे जिन प्रकृतियोंका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका सर्वे लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है वह इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। यहाँ छह दर्शनावरण आदिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान कहनेका कारण यह है कि इनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करते समय लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही म्पर्शन देखा जाता है। कारणका विचार अलग-अलग स्वामित्वको देखकर कर लेना चाहिए। कृष्णादि देश्याओंका स्पर्शन कमसे त्रसनालीका कुछ कम छह, कुछ कम चार और कुछ कम दो वटे चौदह भागप्रमाण उपलब्ध होता है। मारणान्तिक समुद्धातके समय इतने चेत्रका स्पर्शन करते समय इनमें स्त्रीवेद आदिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध सम्भव है, इसलिए यहाँ इन प्रकृतियोंका उक्त पदकी अपेचा उक्त-प्रमाण स्पर्शन कहा है। इसी प्रकार नरकगतिद्विक और वैक्रियिकद्विकके दोनों पदोंकी अपेचा यह स्पर्शन घटित कर लेना चाहिए। दो आयुओंका दोनों पदोंकी अपेक्षा और मनुष्यायुका उत्कृष्ट पदकी अपेत्ता स्पर्शन त्रेत्रके समान है यह स्पष्ट ही है, क्योंकि इनका स्वस्थानमें ही बन्ध होता है और नरकाय व देवायुका चतुरिन्द्रिय तकके जीव वन्ध नहीं करते। मनुष्यायुका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध एकेन्द्रियादि जीव भी करते हैं पर ऐसे जीवोंका वर्तमान सर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत स्पर्शन सर्व लोकप्रमाण प्राप्त होनेसे यह उक्तप्रमाण कहा है। यहाँ देवगतिद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग चेत्रके समान कहनेका कारण यह है कि देवगति हिकका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध भवनित्रकमें यदि मारणान्तिक समुद्धातके समय भी करें तो यह स्पर्शन छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही प्राप्त होता है। तथा इनमें तीर्थट्टर प्रकृ-तिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध एक तो मनुष्य करते हैं। दूसरे नरकमें यद्यपि इसका बन्ध होता है और मारणान्तिक समुद्धातके समय भी इसका बन्ध सम्भव है फिर भी ऐसे जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाणसे अधिक नहीं प्राप्त होता। यहाँ परघात आदिके दोनों पदोंका वन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन ओघके समान वन जानेसे वह ओघके समान कहा है। यहाँ उत्पर एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्धातके समय भी उद्योत और यशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है, अतः इनका इस पदकी अपेज्ञा त्रसनालीका कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण म्पर्शन कहा है।

३३. पीतलेश्यामें पाँच ज्ञानावरण, स्त्यानगृद्धित्रिक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानु-वर्न्धाचतुष्क, नपुंसकवेद, तियंश्वगति, एकेन्द्रियजाति संयुक्त प्रकृतियाँ, नीचगोत्र और पाँच

१ ता० प्रतौ 'वेड० अंगो॰'''' स्त्रचत्तारि बेचो०' इति पाटः ।

अपचक्खाण ०४-छण्णोक ० उक्क [ अद्व | अणुक ० ] अद्व-णव ० । पचक्खाण ०४ उक्क ० दिवहुचो ० । अणु ० अट्ट-णव ० । चदुसंज ० उक्क ० खेत्त मंगो । अणु ० अट्ट-णव ० । इत्थि ० - पुरिस ० - चदुसंठा ० - ओरा ० अगो ० - छस्संघ ० - अप्यसत्थ ० - दुस्सर ० - [उचा ० ] उक्क ० अणु ० अट्टचो ० । एवं मणुसगदिदुगं । दोआउ ० उक्क ० अणु ० अट्टचो ० । देवाउ० - आहारदुगं उक्क ० अणु ० खेत्त मंगो । देवगदि ०४ उक्क ० अणु ० दिवहुचो ० । पंचिदि ० - समचदु ० - पसत्थ ० - तस - सुभगादितिण्णि ० उक्क ० दिवहुचो ० । अणु ० अट्टचो ० । तित्थ ० उक्क ० खेत्त मंगो । अणु ० अट्टचो ० । एवं पम्पाए । णवरि सगफोसणं णादूण णेदव्यं । एवं मुकाए वि । णवरि पंचणाणावरणादिप हमदं छो उक्क ० खेत्त मंगो । अणु ० छचो ह ० । सेमाणं अप्पप्पणो फोसणं णेदव्यं । भवसि ० ओघो ।

अन्तरायका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशचन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। छह दर्शनावरण, अप्रत्याख्याना-वरणचतुष्क और छह नोकपायका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। नथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध क्रन्नेवाले जीवोंने त्रसनाळीका कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम डेढ़ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका म्पर्शन किया है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रमनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम नी बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। चार संज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवांने वसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम नौ वटे चौदह भागप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। स्त्रीवेद, पुरुपपेद, चार संस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुःभ्वर और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इसी प्रकार मनुष्यगतिद्विककी अपेचा स्पर्शन जानना चाहिए। दो आयुका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण नेत्रका स्पर्शन किया है। देवायु और आहारकद्विकका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करने-वाले जीवोंका म्पर्शन क्षेत्रके समान है।। देवगतिचतुष्कका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम डेढ़ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। पञ्चेन्द्रियजाति, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशम्त विहायोगति, त्रस और सुभग आदि तीनका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम डेढ़ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्धं करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तीर्थङ्कर प्रकृतिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका म्पर्शन क्षेत्रके समान है। तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इसी प्रकार पद्मलेश्यामें भी जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अपना स्पर्शन जानकर छे जाना चाहिए। तथा इसी प्रकार शुक्त-लेश्यामें भी जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इसमें पाँच ज्ञानावरणादि प्रथमदण्डकका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवांने त्रमनालीका कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया ३४. सासणे पंचणा - एवदंसणा - दोवेद - सोलसक - अहणोक - तिनिक्ख - चदुसंठा - पंचसंघ - तिरिक्खाणु - उजो - अप्पसत्थ - दूभग-दुस्सर-अणादे - णीचा - पंचंत ० उक्क अणु अहु-बारह ०। एवरि दोवेद ० संठाणं संघडणं अप्पसत्थ ० उक्क अणु ० अहु - एकारह ०। दोआउ० मणुसगदिदुगं उचा ० उक्क ० अणु ० अहुचो ०। देवाउ० खेत्तभंगो । देवगदि ०४ दोपदा पंचचो ०। पंचिदियादि अहुवो सं० उ० है। शेप प्रकृतियोंका अपना-अपना म्पर्शन जानना चाहिए। तथा भव्य जीवों में ओवके समान भक्क है।

विशेपार्थ--यहाँ जिन प्रकृतियोंका द्वोंके विहारवत्त्वस्थानके समय भी उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भव है उनका उस पदकी अपेज्ञा असनालीका कुछ कम आठ वटे चौदह भाग-प्रमाण स्पर्शन कहा है । जिनका देवोंके विहारवत्स्वस्थानके समय और देवोंके ऊपर एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्वात करते समय भी उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध सम्भव है उनका उस पदकी अपेचा त्रसनालीका कुछ कम त्राठ और कुछ कम नी बटे चौदह भागप्रमाण म्पर्शन कहा है। तथा जिनका मनुष्य और तिर्यञ्ज या केवल मनुष्य देवोंमें मारणान्तिक समुद्धातके समय भी उन्कृष्ट या अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करते है उनका उस पदकी अपेचा कुछ कम डेढ़ वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। यहां चार संज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध प्रमत्त और अप्रमत्तसंयत जीव करते है, इसिंछए इनका इस पदकी अपेचा छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। द्वायका मारणान्तिक समुद्धातके समय वन्ध नहीं होता और आहारकद्विकका अध्रमत्तादि जीव वन्ध करते है, इसांलए इनका दोनों पदोंकी अपेत्ता स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। तीर्थङ्कर प्रकृतिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध मनुष्य करते हैं, इसलिए इसका भी उक्त पदकी अपेत्रा क्षेत्रके समान म्पर्शन कहा है। पीतलेश्यामें यह जं। स्पर्शन कहा है वह पद्मलेश्यामें भी वन जाता है। मात्र यहाँ कुछ कम डेंद् राजुके स्थानमें कुछ कम पाँच राजु स्पर्शन कहना चाहिए। तथा त्रसनाळीका कल कम नी बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन नहीं कहना चाहिए। शुक्ललेश्यामें भी इसी प्रकार अँपना म्पर्शन जान कर घटित कर लेना चाहिए। मात्र इसमें पॉच ज्ञानावरणादिके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी ओघके समान होनसे इनका उत्क्रप्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका म्पर्शन त्रसनालीका कुछ कम छह बटे चौरह भागप्रमाण बन जानेसे वह उक्त प्रमाण कहा है भव्योंमें ओवके समान भङ्ग है यह म्पष्ट ही है ।

३४ सासादनसम्यक्त्वमं पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, दो वेदनीय, सोलह कपाय, ित्यञ्चगित, चार संम्थान, पाँच संहनन, ित्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगित, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंन त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका म्पर्शन किया है। इतनी विशेषता है कि दो वेद, संस्थान, संहनन, और अप्रशस्त विहायोगितिका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम ग्यारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। दो आयु, मनुष्यगितिद्वक और उचगोत्रका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रासनालीका कुछ कम आठ घटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। देवायुका भक्क क्षेत्रके समान है। देव गित चतुष्कके दो पदवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम पाँच बटे चौदह भागप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। पञ्चित्रयज्ञाति आदि अद्वाईस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने जीवेंने जी

१ आ० प्रतौ 'दोवेद० सादा० अष्टणोक०' इति पाठः ।

पंचचो० । अणु० अट्ट-बारह० । णवरि पंचिंदि०-[समचदु०-] पसत्थ०-तस-सुभग-सुस्सर-आदं० [उ०] पंचचो० । अणु० अट्ट-एकारह० ।

३५. सम्मामि० पंचणाणावरणादिधुवियाणं पढमदंडओ दोवेद०-चउणो-कपाय० उक्क० अणु० अहुचो० । देवगदि०४ खेत्तभंगो । पंचिंदियादिअहावीसं उक्क० खेत्तभंगो । अणु० अहुचो० ।

त्रसनालीके कुछ कम पाँच बटे चीदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चीदह भागप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। इतनी विशेषता है कि पञ्चिन्द्रियजाति, समचतुरस्र-संस्थान, प्रशस्त विहायोगिति, त्रसः सुभग, सुभ्वर और आदेयका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाल जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम पाँच बटे चीदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम स्पारह बटे चीदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है।

विशेषार्थे—सासादनसम्यक्त्वका स्वस्थानविहारकी अपेज्ञा त्रसनाळीका कुछ कम आठ वंट चौदह भागप्रमाण स्पर्शन है। मारणान्तिक समुद्धातकी अपेना त्रसनालीका कुछ कम वारह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन है। यहाँ प्रथम दण्डककी अपेचा दोनों पदोंका यह रपर्शन वन जानसे वह उक्त प्रमाण कहा है। मात्र दो वेद, चार संस्थान, पाँच संहतन और अप्रशस्त विद्यायोगीतका बन्ध एकेन्ट्रियोमें मारणान्तिक समुद्धात करते समय नहीं होता, इसिछए इनका दोनों पदोंकी अपेचा स्पर्शन त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम ग्यारह वटे चौदह भागप्रमाण कहा है। देवांके विहारवत्स्वस्थानके समय भी दो आयु आदिके दोनों पद सम्भव हैं, इसिलए इन प्रकृतियोंके दोनों परोंकी अपेचा जसनालीका कुछ कम आठ वटे चौदह भाग-प्रमाण स्पर्शन कहा है। द्वायुका भङ्ग क्षेत्रके समान है यह स्पष्ट ही है। द्वर्गात चतुष्कका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध तिर्यक्क और मनुष्य करते हैं जो कि देवोंमें मारणान्तिक समुद्धातक समय भी सम्भव है, अतः इन प्रकृतियोंका दोनों पदोंकी अपेज्ञा त्रसनालीका कुछ पाँच बट चादह भागप्रमाण म्पर्शन कहा है। पञ्चीन्द्रयजाति आदि अट्टाईस प्रकृतियांका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध तिर्युख्य और मनुष्य करते हैं, इसिलिए इनका इस पदकी अपेचा स्पर्शन जसनालीका कुछ कम पांच वटे चौदह भागप्रमाण कहा है। तथा इनका अनुत्कुष्ट प्रदेशवन्ध देवींके स्वस्थानमें तथा एकेन्द्रियोमें मारणान्तिक समुद्धातके समय भी सम्भव है, इसलिए इनका इस पदकी अपेत्ता त्रसनालीका कुछ कम आठ व कुछ कम वारह वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। मात्र पञ्चीन्द्रयजाति आदि निर्दिष्ट कुछ प्रकृतियोंका वन्ध एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्धानके समय नहीं होता, इसलिए इनका अनुत्कृष्ट पदकी अपेचा जमनालीका कृद्ध कम आठ और कुछ कम ग्यारह बटे चीदह भागप्रमाण म्पर्शन कहा है।

३४ सम्योगमध्यादृष्टि जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण आदि प्रथम दण्डककी ध्रुववन्धवाली प्रकृतियोंका तथा दो वेदनीय और चार नोकपायका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने जसनालीका कुछ कम आठ बटे चौद्ह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। देवर्गात-चतुष्कका भङ्ग क्षेत्रके समान है। पञ्चेन्द्रियज्ञाति आदि अट्टाईस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने जसनालीका कुछ कम आठ बटे चौद्ह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है।

विशेपार्थ-यहां देवोंमें विहारवत्स्वस्थानके समय भी पाँच ज्ञानावरणादिके दोनों पद

१ ता० आ० प्रत्योः 'पदमदंडओ एगुणतीसाए उक्क०' इति पाटः ।

३६. सण्णि० पंचिदियभंगो । असण्णीमु पंचणा०-णवदंसणा०-दोवेद०-मिच्छ०-सोलसक०-सत्तणोक०-तिरिक्खगदि-एइंदि०संजुत्ताणं यावणीचा०-पंचेत० उक्क० लोगस्स असंखे० सव्वलो० । [अणु० सव्वलो० । ] सेसाणं उक्क० अणु० खेत्तभंगो । णवरि उज्जो०-जस० उक्क० सत्त्वचो० । अणु० सव्वलो० ।

३७. आहार० ओघं। अणाहारगेमु पंचणा०-थीणगिद्धि०३-दोवेद० मिच्छ०-अणंताणु०४-णबुंस०-पर०-उस्सा०-पज्जत्त०-थिर-मुभ-णीचा०-पंचंत० उ० बारह० ।

और पञ्चेित्रियज्ञानि आदिका अनुत्कृष्ट पद सम्भव है, इसिलए इनका उक्त पदोंकी अपेचा त्रसनालीका कुछ कम आठ वटे चोदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। रोप भङ्ग क्षेत्रके समान है यह स्पष्ट ही है। यहाँ प्रथम दण्डककी ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियाँ ये है—पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बाहर कपाय, पुरुपवेद, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगितपञ्चक, उद्यगीत्र और पाँच अन्तराय। तथा इनमें दो वेदनीय और चार नोकपाय भी सम्मिल्त कर लेनी चाहिए, क्योंकि इन सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध देवोंके भी सम्भव है। पञ्चेित्रयज्ञाति आदि प्रकृतियों ये हैं—पञ्चेित्रयज्ञाति, तेजस्रागिर, कार्मणरागिर, समचनुरस्त्रसंस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलयुचनुष्क, प्रशुस्त विहायोगित, त्रस आदि चार, स्थिर आदि तोन युगल, सुभग, सुभवर, आदेव और निर्माण।

३६. संज्ञी जीवोमं पञ्चिन्द्रियोके समान भङ्ग है। असंज्ञी जीवोमे पाँच ज्ञानावरण, नी दर्शनावरण, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, सात नोकपाय, तिर्यञ्चराति और एकेन्द्रियज्ञाति संयुक्त प्रकृतियोसे लेकर नीचगं।त्र और और पाँच अन्तरायतककी प्रकृतियोका उत्कृष्ट प्रदेशवर्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशवर्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। शेष प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशवर्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। इतनी विशेषता है कि उद्योत और यशक्तितिका उत्कृष्ट प्रदेशवर्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कृत्र कम सात बटे चाँदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशवर्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशवर्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है।

विशेषार्थ — स्पर्शन प्रकारणामें जो पञ्चित्त्रियों में स्पर्शन कर आये है वह संज्ञियों में अविकल वन जाता है, इसिलए संज्ञियों में पञ्चित्त्रिय जीव ही पाँच ज्ञानावरणादिका उत्कृष्ट प्रदेशव ध करते हैं और उनका स्वस्थान स्पर्शन लोकके असंख्यानवे भागश्माण है तथा एकेन्द्रियों में मारणात्तिक समुद्धान करते समय भी उनका उत्कृष्ट प्रदेशव ध सम्भव है, इसिलए इनका इस पदकी अपेचा लोकके असंख्यातवे भाग और सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है। तथा इनका एकेन्द्रियादि सब जीव वन्ध करते हैं, इसिलए इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाल जीवोंका सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है। इनके सिवा शेष जितनी प्रकृतियाँ हैं इनका दोनों पदोंकी अपेचा स्पर्शन केन्द्रिय समान है ऐसा कहनेका यह तात्पर्य है कि जिस प्रकृतिका दोनों पदोंकी अपेचा जो क्षेत्र वनलाया है वह यहाँ स्पर्शन जानना चाहिए। मात्र उद्योत व यशःकीतिके स्पर्शनमें क्षेत्रसे विशेषता है, इसिलए इसका उल्लेख अलगसे किया है।

३७. आहारक जीवोंमें ओचके समान भङ्ग है। अनाहारक जीवोमें पाँच तानावरण, स्त्यानगृद्धित्रक,दो वेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचनुष्क, नपुंसकवेद, परधात, उच्छुास, पर्याप्त, स्थिर, शुभ, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका उत्क्रष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका

१. ता० प्रतो 'सिण्ण [यास……य मगः । अ] मण्णीमु' इति पाटः ।

२. आ० प्रती 'पंचंत० बाग्ह०' इति पाटः ।

अणु० सन्वलोगो । छदंस०-बारसक०-सत्तणोक०-[उच्चा०] । उक्क० छचो० । अणु० सन्वलो० । सेसाणं उ० खेत्तभंगो । अणु० सन्वलो० । णवरि इत्थि०-चदुसंठा०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ०-दुस्सर० उक्क० एकारह० । अणु० सन्वलो० । उज्जो०-जस० उक्क० छच्चो० । अणु० सन्वलो० । देवगदिपंच० उक्क० अणु० खेत्तभंगो ।

३८. जह० पगदं । दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० दोआउ०-आहार०२ जह०

कुछ कम बारह बटे चीदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। छह दर्शनावरण, बारह कपाय, सात नोकपाय और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंन त्रसनालीका कुछ कम छह बटे चीदह भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंन सर्व लाकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। रोप प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इतनी विशेषता है कि स्वीवेद, चार संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगित और दुःस्वरका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने तसनालीका कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने तसनालीका कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने प्रस्तावलीका कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्वलीकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्वलीकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। देवगतिपञ्चकका उत्कृष्ट और अनुतकृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंको स्पर्शन क्षेत्रके समान है।

विशोपार्थ —यहाँ पाँच ज्ञानावरणादिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध चारों गांतके संज्ञो जीव करते है, इपिछए इनका इस पदकी अपेचा त्रसनाछीका कुछ कम बाग्ह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है ! इस स्पर्शनमें हमें कार्मणकाययोगी जीवोमें कह गये स्पर्शनसे दो विशेषताएँ दिखलाई रे रहीं हैं<del>—</del>एक तो वहाँ 'णवरि' कहकर मिथ्यात्वसम्बन्धी प्रकृतियांका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करने-वाले जीवोंका स्परीन त्रसनाळीका कुछ कम ग्यारह बंट ची दह भागत्रमाण कहा है जो यहाँ नहीं कहा है। इसरे वहाँ परवात, पर्याप्त, स्थिर और शभ इन प्रकृतियोका उत्क्रष्ट प्रदेशकाध करने याले जीयोंका स्परीन त्रसनाळीका कुञ्ज कम छह वटे चौद्ह भाग प्रमाण कहा है जो यहाँ त्रसनाळी का कुछ कम बाग्ह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। इन दो विशेषनाओंका क्या कारण हो सकन। है वही यहाँ देखना है। यहाँ ऐसा मालम पड़ता है कि कार्मणकाययोगमे स्पर्शन कहते समय मिथ्यात्व आदिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोका ऊपर कल्ल कम पाँच राजु स्पर्शन विव-ज्ञित रहता है और यहाँ वह कुछ कम छह राज विविज्ञित कर छिया गया है। तथा स्वामित्व प्रमयणामे परवात आदिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध तीन गतिका संज्ञी जीव करता है। इस. अभिप्रायको ध्यानमें रखकर कार्मणकाययांगमें इनका उत्कृष्ट प्रदेशवत्य करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम हुह वट चौदह भागप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है यह कहा है और यहाँपर इनके उत्कृष्ट प्रदेश-वन्धका स्वामी चारों गतिका जीव होता है ऐसा मानकर स्पर्शन कहा है। इन पाँच ज्ञानावर-णादिका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन सर्व लोकप्रमाण है यह स्पष्ट ही है। शेप स्पर्शनका स्पष्टीकरण जैसे कार्मणकाययोगके समय किया है उसी प्रकार यहाँ भी कर छेना चाहिए। तथा समचतुरस्र संस्थान आदिके सम्वन्धमें जो विशेषता कही है उसे भी जान लेनी चाहिए।

३८. जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है--ओच और आदेश। ओचसे दो

१. ता० प्रतो 'सत्तणोक० उ० छचो० अणु०' आ० प्रतो 'मत्तणोक० अणु०' इति पाटः ।

२. आ० प्रती 'सेमाणं खेत्तमंगी' इति पाटः।

अजह० केवडियं खेतं फोसिदं ? खेत्तभंगो । मणुसाउ० जह० लोगस्स असंखे० सव्वलो० । अजह० अट्टचो० सव्वलो० । दोगदि-दोआणु० जह० खेत्तभंगो । अजह० छचो६० । वेउव्वि०-वेउव्वि०अंगो० जह० खेत्तभंगो । अजह० वारह० । तित्थ० जह० खेत्तभंगो । अजह० अट्टचो० । सेसाणं सव्वपगदीणं जह० अजह० सव्वलो० । एवं ओघभंगो कायजोगि-णवंस०-कोघादि०४-मदि-सुद०-असंज०-अचक्खु०-भवसि०-मिच्छा०-आहारग ति णेदव्वं । णवरि णवंस० तित्थ० खेत्तभंगो । मदि-सुद० वेउव्वियछ० जह० खेत्तभंगो । अजह० पगदिभंगो । एवं अव्भवसि०-मिच्छा०।

आयु और आहारक दिकका जघन्य और अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इनका भङ्ग क्षेत्रके समान है। मनुष्यायुका जघन्य प्रदेशवन्य करनेवाले जीवोंन लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा अजघन्य प्रदेश-बम्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ वट चौट्ह भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। दो गांत ऑर दो आनुपूर्वीका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका रपर्शन क्षेत्रके समान है। तथा अजघान्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने बसनालीका कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । वैक्रियिक रारीर और वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्गका जवन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवींका स्पर्शन चेत्रके समान है। तथा अजवन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्परान किया है। तीर्थङ्कर प्रकृतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। तथा अजयत्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनाळीका कुछ कम आठ वटे चौदह भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। शेप सब प्रकृतियोका जघन्य और अजघन्य प्रदेशवन्य करनेवाले जीवोन सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इसी प्रकार ओवके समान काययोगी, नपुंसक-वदी, क्रोधादि चार कपायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचचुदर्शनी, भव्य, मिथ्यार्टाष्ट और आहारक जीवोंमें ले जाना चाहिए। इतनी विशेषता है कि नपुंसकवेदी जीवोंमें तीर्थद्वर प्रकृतिका भङ्ग क्षेत्रके समान है। तथा मत्यज्ञानी और श्रताज्ञानी जीवों में वैक्रियिकपट्कका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवांका भङ्ग क्षेत्रके समान है और अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका भङ्ग प्रकृतिवन्धके समान है। इसी प्रकार अभव्य और मिथ्यादृष्टि जीवोंमें जानना चाहिए।

विशेषार्थ —नरकायु और देवायुका बन्ध मारणान्तिक समुद्वातके समय नहीं होता। तथा आहारकिकका बन्ध अप्रमत्तसंयत आदि जीव करते हैं, इसिलिए इनका दोनों पदोंकी अपेत्वा लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। मनुष्यायुका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत स्पर्शन सर्व लोकप्रमाण वन जानसे यह उक्त प्रमाण कहा है। तथा इनका अजघन्य प्रदेशबन्ध देवोंके विहारवस्वस्थानके समय और एकेन्द्रियोंके भी सम्भव है, इसिलिए इसका इस पदकी अपेत्वा त्रसनालीका कुछ कम आठ वटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है। नरकगतिद्विक और देवगतिद्विकका जघन्य प्रदेशबन्ध कमसे असंज्ञी जीव और प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ मनुष्य योग्य सामग्रीके सद्भावमें करते हैं। यतः इनका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होता है, अतः त्रिके समान कहा है। तथा इनका अजघन्य प्रदेशबन्ध कमसे नरकमें और देवोंमें मारणान्तिक समुद्वातके समय भी सम्भव है, अतः इनका इस पदकी अपेत्वा त्रसनालीका कुछ कम छह वटे

३६. णेग्इएसु दोआउ०-मणुस०-मणुसाणु०-तित्थ०-उचा० जह० अजह० खेत्तभंगो । सेसाणं जह० खेत्तभंगो । अजह० छचोइ० । एवं सन्वणेरहगाणं अप्पप्पणो फोसणं णेदन्वं ।

४०. तिरिक्खेस ओघं। पंचिदियतिरिक्ख०३ पंचणा०-णवर्दसणा०-दोवेद०-मिन्छ०-सोलसक०-सत्तणोक०-तिरिक्ख०-एइंदि०-तिण्णिसरीर-हुंडसं०-वण्ण०४--तिरि--क्खाणु०-अगु०४--थावर-सुहुम-पज्जत्तापज्जत्त-पत्ते०-साधार०-थिराथिर-सुभासुभ-दूभग--अणादे०-अजस०-णिमि०णोचा०-पंचंत० जह० खेत्तभंगो। अजह० लोग० असंखे०

चीदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। बैकियिकद्विकके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी देवगतिद्विकके ममान है, इमिलए इनका इस परको अपेचा स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। तथा इनका अज-घन्य प्रदेशवन्ध नारिकयों और देवोंमें मारणान्तिक समृद्धातके समय भी होता है, इसलिए टनका उस पर्की अपेचा त्रसनालीका कुछ कम बाग्ह वटे चौर्ह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। तीर्थक्कर प्रकृतिका जघन्य प्रदेशबन्ध प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ देव और नारकी जीव करते हैं पर ऐसे जीव संख्यात ही होते हैं, अतः इसका इस पदकी अपेत्ता स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागश्रमाण प्राप्त होनेसे वह क्षेत्रके समान कहा है। तथा इसका अजधन्य प्रदेशवन्ध देवोंके विहारवत्त्वस्थानके समय भी सम्भव है, इसिछए इसका इस पदकी अपेना बसनालीका कछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। इस ओचप्ररूपणाके समान काययांगी आदि अन्य मार्गणाओं में भी स्पर्शन बन जाता है, इसलिए इनमें ओधके समान प्ररूपणा जाननेकी मुचना की है। मात्र देव नपंसक नहीं होते, इसलिए नपंसकवेदी जीवोंमें तीर्थक्कर प्रकृतिका भङ्ग क्षेत्रके समान प्राप्त होनेसे उसकी सूचना अलगसे की है। तथा मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवांमें वैकियिकपटकका अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवालोंका म्पर्शन भी ओयके समान नहीं बनता, इमलिए उसे प्रकृतिबन्धके समान जाननेकी सूचना की है। तथा अभव्य और मिथ्याद्रष्टि जीवोंमें भी मत्यज्ञानीके समान ही स्पर्शन प्राप्त होता है, इसिलए इनमें भी मत्यज्ञानियोंके समान म्पर्शन जाननेकी सुचना की है।

३६. नारिकयोंमें दो आयु, मनुष्यगित, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, तीर्थङ्कर और उच्चगोत्रका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। शेप प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इसी प्रकार सब नार्यक्योंमें अपना अपना स्पर्शन ले जाना चाहिए।

विशेपार्थ —यहां दो आयु आदिके दोनों पदांकी अपेत्ता और शेप प्रकृतियों के जघन्य पदकी अपेता स्पर्शन क्षेत्रके समान कहने का कारण स्पष्ट है । तथा शेप प्रकृतियोंका अजघन्य पद मारणान्तिक समुद्धातके समय भी सम्भव है, अतः इनका इस पदकी अपेत्ता त्रसनाळीका कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। इसी प्रकार प्रथमादि सब नरकोंमें अपना अपना स्पर्शन जानकर वह घटित कर लेना चाहिए।

४०. तिर्युखोंमें ओघके समान भङ्ग है। पञ्चेन्द्रियतिर्युखित्रकमें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण दो वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, सात नोकपाय, तिर्युख्याति, एकेन्द्रितजाति, तीन शरीर, हुंडसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्युख्यात्यानुपूर्वी, अगुक्लघुचतुष्क, स्थावर, सूद्तम, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, अयशःकीर्ति, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है।

सन्वलो० | इन्थि० जह० खेतं | अजह० दिवहुचो० | पुरिस०-दोगदि-सम०-दोआणु०-दोविहा०-सुभग-दोसर-आदे०-उचा० ज० खेतं । अज० छचो० । चदुआउ०-मणुस०-विणिजादिणाम-चदुसं०-ओग०अंगो०-छम्संघ०-मणुसाणु०-आदाव० ज० अज० खेत्तभंगो । पंचिं०-वेउ०-वेउ०अंगो०-तस० ज० खेत्तभंगो । अज० बारह० । उज्ञो०-जस० जह० खेत्तभंगो । अजह० तरह० ।

तथा अजयन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंन लोकके अमंख्यातवं भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। स्वीवेदका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवांका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। तथा अज्ञचन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कल्ल कम डंढ वटे चीदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । पुरुपवेद, दो गति, समचतुरस्त्रसंस्थान, दो आनुपूर्वी, दो विहायोगीत, सुभग, दो स्वर, आद्य और उच्चगोत्रका जघन्य प्रदेशवन्य करनेवाले जीवींका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। तथा अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कछ कम छह वटे चीदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। चार आय, मनुष्यगति, तीन जाति, चार संस्थान, औटारिक शरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और आतपका जघन्य और अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका म्पर्शन क्षेत्रके समान है । पञ्चीत्रयज्ञाति, वैक्रियिकशर्गार, वैक्रियिक शरीर आङ्गोपाङ्ग और त्रसका जयन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवांका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। टनका अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवांनं त्रसनालीका कह्य कम बारह बट चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किथा है। उद्योत और यशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोका भङ्ग चेत्रके ममान है। तथा इनका अजघन्य प्रदेशवन्य करनेवाले जीवांन त्रसनालीका कब कम सात वट चौद्ह भागप्रमाण क्षेत्रका म्पर्शन किया है। बाद्रका जवन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका म्पर्शन क्षेत्रके समान है। तथा अजघन्य। प्रदेशबन्धः करनेवाले जीवीने बसनालीका कछ कम तेरह वटं चोदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है।

विशोपार्थ —तिर्यञ्जोंमें अपनी सब प्रकृतियोंका जघन्य म्वामित्व ओघके समान है। तथा इन प्रकृतियोंका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवांका ओघसे जो स्पर्शन कहा है वह यहां भी बन जाता है, इसलिए इसे ओवके समान जाननकी सूचना की है। मात्र मनुष्यायुका अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन जो ओघसे वसनालीका कुछ कम आठ वटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण कहा है सो यहाँ यह म्पर्शन सर्व लोकप्रमाण ही जानना चाहिए। पञ्चेन्द्रियतिर्यक्कत्रिकमें सब प्रकृतियोंका जघन्य म्वामित्व यथायोग्य असंज्ञी पर्व्वान्द्रय जीवके होता है और ऐसे जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण होता है। यतः इन नीन प्रकारके तिर्यक्कोंमें क्षेत्र भी इतना ही होता है, अतः यहाँ सब प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशवःध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान जाननेकी सुचना की है। अब रहा सब प्रकृतियोंका अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंके स्पर्शनका स्पष्टीकरण सो वह इस प्रकार है-इन तीन प्रकारके तिर्यञ्चोंका स्वस्थान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है और अतीत स्पर्शन सर्व लीकप्रमाण है। इनके इन दोनों अवस्थाओंमें पाँच ज्ञानावरणादिका बन्ध सम्भव है, इसिलए इनका अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले उक्त तिर्यक्कोंका लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है। इनके देवियोंमें मारणान्तिक समुद्धात करते समय स्वीवेदका वन्ध सम्भव है, इसलिए इसका अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवांका स्पर्शन बसनालीका कुछ कम डेढ़ वटे चोदह भागप्रमाण कहा है। ऊपर कुछ कम छह राजु क्षेत्रके भीतर मारणान्तिक समुद्धात करते समय यथायोग्य पुरुपवेद आदि प्रकृतियोंका वन्ध सम्भव है, अतः इनका अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका त्रसनालीका कुछ कम छह बटे चीवह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है।

४१. पंचिदि०तिरिक्खअपञ्ज० पंचणा०-णवदंस०-दोवेद०-मिच्छ०-सोलसक०-सत्तणोक०-तिरिक्ख०-एइंदि०-तिण्णिसरीर-हुंड०-वण्ण०४-तिरिक्खाण०-अगु०४-थावर-सुहुम - पञ्जत्तापञ्जत्त-पत्ते० - साधार०-थिराथिर - सुभासुभ-दूभग-अणादे०-अजस०-णिमि०-णीचा०-पंचंत० जह० खेत्तभंगो । अजह० लोगस्स असंखे० सव्वलो० । उञ्जो०-बादर-जस० जह० खेत्तभंगो । अज० सत्तचो० । सेसाणं सव्वपगदीणं जह० अजह० खेत्तभंगो । एवं सव्वअपञ्जत्तयाणं सव्वविगलिदियाणं वादरपुढवि०-आउ०-तेउ०-वादरवणण्फदिपत्तेय०पञ्जत्तयाणं च ।

चार आयु आदिका बन्ध करनेवाले उक्त तिर्यक्क लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण चेत्रका ही स्पर्शन करते हैं, इसलिए यह स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। पञ्चित्रियज्ञाति आदिका अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव मारणान्तिक समुद्धातके समय उपर कुछ कम छह और नीचे कुछ कम छह राजुप्रमाण चेत्रका स्पर्शन कर सकते हैं, इसलिए यह स्पर्शन त्रसनालीका कुछ कम बारह वटे चौदह भागप्रमाण कहा है। उपर वादर एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्धात करते समय उद्योत और यशःकीर्तिका बन्ध सम्भव है, अतः इनका अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीका कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। नीचे कुछ कम छह राजु और उपर कुछ कम सात राजु चेत्रके भीतर मारणान्तिक समुद्धात करते समय बादर प्रकृतिका वन्ध सम्भव है, अतः इसका अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीका कुछ कम तेरह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है।

४१. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें पाँच ज्ञानावरण, नी दर्शनावरण, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, सोछह कपाय, सात नोकपाय. तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, तीन शरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, स्थावर, सूद्दम, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, अयशःकीर्ति, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका जयन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवं भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। उद्योत, बादर और यशःकीर्तिका जयन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। तथा अज्ञचन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। तथा अज्ञचन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। तथा अज्ञचन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। तथा अज्ञचन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। इसी प्रकार सब अपर्याप्तक, सब विकलेन्द्रिय, बादर पृथिवी-कायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पर्याप्त जीवोंके जानना चाहिए।

विशेपार्थ—पञ्चीन्द्रय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें सब प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशबन्धका जो स्वामी वतलाया है उसे देखते हुए इस अपेक्षासे स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होनेसे वह त्रेत्रके समान कहा है। तथा पाँच ज्ञानावरणादिका बन्ध स्वस्थानके समान मारणान्तिक समुद्धात आदिके समय भी सम्भव है, इसिलए इनका अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण कहा है। उद्योत आदि तोन प्रकृतियोंका बन्ध ऊपर वादर एकेन्द्रियोंमें मरणान्तिक समुद्धात करते समय भी सम्भव है, इसिलए इनका अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीका कुल कम सात बटे चोदह भागप्रमाण कहा है। तथा पूर्वोक्त सब प्रकृतियोंके सिवा जो स्वीवेद, पुरुपवेद, दो आयु, मनुष्यगति, चार जाति, पाँच संस्थान, औदारिकशरीरआङ्कोपाङ्क और लह संहनन आदि प्रकृतियाँ शेप रहती हैं इनका

४२. मणुस०३ पढमदंडओ पंचिदियतिरिक्खभंगो । सेसाणं पि पंचिदिय-तिरिक्खभंगो । णवरि केसि चि वि रज्ज् णत्थि । णवरि उज्जो०-बादर०-जसगि० अजह० सत्तचोद० ।

४३. देवेसु पंचणा०-णवदंसणा०-दोवेद०-भिच्छ०-सोलसक०-सत्तणोक०-तिरिक्ख०-एइंदि०-तिण्णिसरीर-हुंड०-वण्ण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०४-थावर-बादर-पज्जत-पत्ते०-थिरादितिण्णियुग०-दूभग-अणादे०-णिमि०-णीचा०-पंचत० जह० खेत्त-भंगो । अजह० अट्ट-णव० । सेसाणं जह० खेत्तभंगो० । अजह० अट्ट० । दोआउ० जह० अजह० अट्टचो० । एवं सन्वदेवाणं अप्पप्पणो फोसणं णेदव्वं ।

बन्ध यथासम्भव स्वस्थानमें और नारिकयों व देवोंके सिवा शेप त्रसोंमें मारणान्तिक समुद्धात आदि के समय ही सम्भव है। यतः इस प्रकार प्राप्त होनेवाला स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागसे अधिक नहीं होता, अतः इन प्रकृतियोंका अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन भी नेत्रके समान कहा है।

४२. मनुष्यत्रिकमें प्रथम दण्डकका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है। शेप प्रकृतियोंका भङ्ग भी पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है। इतनी विशेषता है कि किन्हीं भी प्रकृतियोंका स्पर्शन रज्जुओंमें नहीं है। किन्तु इतनी विशेषता है कि उद्योत, बाद्र और यशःकीर्तिका अजधन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम सात बटे चौद्ह भागप्रमाण क्षेत्रकौ स्पर्शन किया है।

विशेपार्थ — लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्य देवां और नारिकयोंमें जाते नहीं और गर्भज मनुष्य संख्यात होते हैं, इसलिए मनुष्योंमें स्नीवेद, पुरुषवेद, चार आयु, तीन गति, चार जाति, दो शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, तीन आङ्गोपाङ्ग, ल्लह संह्नन, तीन आनुपूर्वी, दो विहायोगिति, आतप, सुभग, दो स्वर, त्रस, आदेय, तीर्थङ्कर और उच्चगोत्रका अजधन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन राजुओंमें प्राप्त न होनेसे उसका निषेध किया है। मात्र उद्योत, वादर और यशःकीर्तिका अजधन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले उक्त मनुष्योंका स्पर्शन राजुओंमें प्राप्त हो सकता है, इसलिए इसका अलगसे विधान किया है। शेष कथन सुगम है।

४३. द्वोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, सात नोकषाय, तियञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, तीन शर्रार, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुकलघुचतुष्क, स्थावर, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर आदि तीन युगल, दुर्भग, अनाद्य, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ, कम नौ बदे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। शेष प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका क्ष्य कम आठ वदे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। दो आयुओं का जघन्य और अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ वदे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इसी प्रकार सव देवोंका अपना अपना स्पर्शन ले जाना चाहिए।

विशेपार्थ—देवोंमें दो आयुओंको छोड़कर शेष प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशबन्ध भवके प्रथम समयमें अपनी-अपनी योग्य सामग्रीके सद्भावमें होता है, इसिलए इनका उक्त पदकी अपेन्ना स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। तथा पाँच ज्ञानावरणादिका बन्ध विहारबत्स्वस्थान और एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्धात आदिके समय भी सम्भव है, इसिलए इनका अजधन्य

४४. एइंदि०-पुढिवि०-आउ०-तेउ०-वाउ०-वणफिदि-णियोद-सव्वबादराणं च सव्वपगदीणं जह० अजह० सव्वलो०। णविर बादरएइंदिय-पञ्जनापञ० जह० लोगस्स संखेज्ज०। अजह० सव्वलो०। तससजुत्ताणं जह० अजह० लोगस्स संखेज्ज०। मणुसाउ० सव्वाणं जह० ओघं। अजह० लोगस्स असंखे० सव्वलो०। मणुसगदि-तिगं च जह० अजह० लोगस्स असंखे०। एवं बादरवाऊणं बादरवाउ०अपज्जत्त्याणं च। णविर मणुसगदिचदुक्कं वज्ज। एवं बादरपुढिविकाइगादीणं एइंदियसंजुत्ताणं जह० लोगस्स असंखे०। अजह० सव्वलो०। तससंजुत्ताणं जह० अजह० खेत्तमंगो। सव्वबादराणं उञ्जो०-बादर०-जस० जह० खेत्तमंगो। अजह० सत्तचो०। सव्वसुहुमाणं सव्वपगदीणं जह० अजह० सव्वलो०। णविर मणुसाउ० जह० अजह० लोगस्स असंखे० सव्वलो०।

प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम नौबटे चौद्ह भागप्रमाण कहा है। तथा शेष प्रकृतियोंका बन्ध एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्धात आदिके समय सम्भव नहीं है, इसलिए उनका अजधन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका तथा दां आयुओंका जधन्य और अजधन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौद्ह भागप्रमाण कहा है। शेष देवोंमें इसीप्रकार अपना-अपना स्पर्शन जानकर वह घटित कर लेना चाहिए। विशेषता न होनेसे उसका अलग-अलग निर्देश नहीं किया है।

४४. एकेन्द्रिय, पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक, निगोद और सब बादर जीवोंमें सब प्रकृतियोंका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका रपर्शन किया है। इतनी विशेषता है कि बादर एकेन्द्रिय और उनके पर्याप्त व अयर्याप्त जीवोंमें जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग-प्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है । तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण नेत्रका स्पर्शन किया है। त्रससंयुक्त श्रकृतियोंका जचन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके संख्यातवें भागप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। मनुष्यायुका सब जीवोंमें जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन ओघके समान है। तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। मनुष्यगतित्रिकका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इसी प्रकार बादर वायुकायिक और बादर वायुकायिक अपर्याप्त जीवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मनुष्यगतिचतुष्कको छोड़कर कहना चाहिए। इसीप्रकार बादर पृथिवीकायिक आदि जीवोंमें एकेन्द्रिय संयुक्त प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा अजवन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। त्रससंयुक्त प्रकृतियोंका जघत्य और अजघत्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। सब वादर जीवोंमें उद्योत, बादर और यशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सब सूच्म जीवोंमें सब प्रकृतियोंका जवन्य और अजवन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इतनी विशेषता है कि मनुष्यायुका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है।

४५. पंचिदि०-तस०२ सव्वपगदीणं जह० खेत्तभंगो । अजह० पगदिफोसणं कादव्वं ।

४६, पंचमण०-तिण्णिवचि० पंचणा०-णवदंसणा०-दोवेद०-मिच्छ०-सोलसक०-सत्तणोक० - तिरिक्ख०-एइंदि०-ओरा०सरीर -हुंड०-वण्ण०४-तिरिक्खाण०-अगु०४-थावर-पज्जत-पत्ते०-थिराथिर-सुभासुभ-दूभग-अणादे०-अजस०-णिमि०-णीचा०-पंचंत० जह० अट्ठ०। अजह० लोगस्स असंखे० अट्ठचो० सव्वलोगो वा। इत्थि०-पुरिस०-[पचिंदि०-] पंचसंठा०-ओरालि०अंगो०-छस्संघ०-दोविहा०-तस-सुभग-दोसर-आदे० जह० अट्ठ०। अजह० अट्ठ-बारह०। दोआउ०-तिण्णिजादि-आहार०२ जह० अज० खेत्तभंगो। दोआउ०-मणुस०-मणुसाणु०-आदाव-तित्थ०-उच्चा० जह० अजह०

विशेपार्थ—यहाँ एकेद्रियादि उक्त मार्गणाओं सं प्रकृतियों का जघन्य स्वामित्व और अपना-अपना स्पर्शन आदि जानकर सब प्रकृतियों का जघन्य और अजघन्य प्रदेशवन्ध करने वाले जीवों का स्पर्शन मूलमें कहे अनुसार घटित कर लेना चाहिए। विशेष वक्तव्य न होनेसे यहाँ उसका अलग-अलग स्पष्टीकरण नहीं किया है।

४४. पञ्चेन्द्रियद्विक और त्रसद्विक जीवोंमें सब प्रकृतियोंका जवन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन प्रकृतिवन्धके समान करना चाहिए।

विशेपार्थ—चार आयुआंका वन्ध मारणान्तिक समुद्धात आदिके समय सम्भव नहीं और रोष प्रकृतियोंका जबन्य प्रदेशवन्ध भवके प्रथम समयमें अपनी-अपनी योग्य सामार्थाके सद्भावमें होता है, इसिलए इस अपेन्नासे स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होनेसे वह क्षेत्रके समान कहा है। नथा सब प्रकृतियोंका प्रकृतिबन्धके समय जो स्पर्शन प्राप्त होता है वह यहाँ उनका अजधन्य प्रदेशवन्धकी अपेन्ना वन जाता है, इसिलए उसे प्रकृतिबन्धके स्पर्शनके समान जानकी सूचना की है।

४६. पाँचों मनोयोगी और तीन वचनयोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, ने दर्शनावरण, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, सोछह कपाय, सात नोकपाय, तिर्यञ्चर्यात, एकेन्द्रियज्ञाति, औदारिक-रागिर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्वापुर्वी, अगुरुछघुचतुष्क, स्थावर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, अस्थर, अस्थर, अस्थर, दुर्भग, अनादेय, अयशःकीति, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका जघन्य प्रदेशवर्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा अजघन्य प्रदेशवर्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यात्वें भाग, त्रसनालीका कुछ कम आठ भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। स्त्रीवेद पुरुपवेद, पञ्चिद्रयज्ञाति, पाँच संस्थान, औदारिकशरीर अङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, दो विहायोगित, त्रस, सुभग, दो स्वर और आदेयका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। तथा अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ और अज्ञ कम बारहवटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। दो आयु, तीन जाति और आहारकिहिकका जघन्य और अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। दो आयु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप, तीर्थङ्कर और उच्चगोत्रका जघन्य और अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। दो आयु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप, तीर्थङ्कर और उच्चगोत्रका जघन्य और अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंक स्पर्शन क्षेत्रके समान है। दो आयु, मनुष्यगित, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप, तीर्थङ्कर और उच्चगोत्रका जघन्य और

१ ता० आ० प्रत्ये।: एइंदि० तिण्णिसरीर इति पाठः ।

अहचो०। दोगदि-दोआणु० जह० खेत्तभंगो। अजह० छचो०। वेउव्वि०-वेउव्वि०-अंगो० जह० खेत्तभंगो। अजह० बारह०। तेजा०-क० जह० खेत्तभंगो। अजह० लोगस्स असंखे० अह० सन्वलो०। उज्जो०-बादर०-जस० जह० अह। अजह० अह-तेरह०। सुदुम-अपज्ञ०साधार० जह० खेत्तभंगो। अजह० लोगस्स असंखे० सन्वलो०।

स्पर्शन किया है। दो गित और दो आनुपूर्वीका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। तथा अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिकशरीर अङ्गोपाङ्गका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। तथा अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तैजसरारीर और कार्मणशरीरका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। तथा अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग, त्रसनालीका कुछ कम आठ भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। उद्योत, बादर और यशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम तेरह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सूच्म, अपर्याप्त और साधारणका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन किया है। तथा अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन किया है। तथा अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन के समान है। तथा अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन के समान है। तथा अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है।

विशेपार्थ-उक्त योगोंमं पाँच ज्ञानावरणादिका जघन्य प्रदेशबन्ध देवोंमं विहारवत्स्व-स्थानके समय भी सम्भव है, अतः इस अपेत्ता त्रसनालीका कुछ कम आठ वटे चौदह भाग-प्रमाण स्पर्शन कहा है। तथा स्वस्थान, विहारवत्म्वस्थान और मारणान्तिक समुद्धातके समय इनका अजघन्य प्रदेशवन्ध सम्भव है, इसिछए इस अपेत्तासे इनका लोकके असंख्यातवें भाग, त्रसनालीका कुछ कम आठ वटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है। विहारवत्स्व-स्थानके समय खीवेद आदिका भी जवन्य प्रदेशवन्ध सम्भव है, इसिछिए इनका जधन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनाळीका कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। आगे जिन प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशवन्य करनेवाले जीवोंका कहा है वह इसी प्रकार घटित कर छेना चाहिए। तथा विहारवत्स्वस्थानके तो इन स्त्रीवेद आदिका अजघन्य प्रदेशवन्य सम्भव हैं हो । साथ ही [नारिकयों और देवांके तिर्यञ्चों और मनुष्योंमें मारणान्तिक समुद्धात करते समय भी इनका अजवन्य प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए इनका अजधन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम बाग्ह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। दो आय आदिका जघन्य और अजवन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है यह स्पष्ट ही है। देवोंमें विहारवत्स्वस्थानके समय भी तिर्यक्राय, मनुष्याय आदि प्रकृतियोंके दोनो पद सम्भव हैं, इसलिए इनके दोनों पदोंकी अपेचा त्रसनालीका फुझ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। नरकगतिद्विक और देवगतिद्विकका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होनेसे वह क्षेत्रके समान कहा है। तथा इनका क्रमसे नारिकयों और देवोंमें मारणान्तिक समुद्धात करनेवाले जीवोंके अजघन्य प्रदेशबन्य सम्भव है, इसिलए इनका इस पदकी अपेचा त्रसनालीका कुल कम लह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। वैक्रियिकद्विकका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें

४७. वचि०-असच्च०वचि० पंचणाणावरणादिपढमदंडओ मणजोगिभंगो । णविर तेजा०-क० सह तेण जहण्णं खेत्तभंगो । अजह० अट्ठ० सव्वलो० । विदिय-दंडओ मणजोगिभंगो । जह० खेत्तभंगो । अजह० अट्ठ-बारह० । तिदयदंडओ चउत्थ-दंडओ मणजोगिभंगो । जह० खेत्तभंगो । अजह० अट्ठचो० । [ पंचम-छट्टदंडओ मणजोगिभंगो । उजो०-बादर-जस० जह० खेत्तभंगो । अजह० अट्ठ-तेरह० । सहुम-अपज्ज०-साधार० जह० खेत्तभंगो । अजह० लोगस्स असंखे० सव्वलो० । तित्थ०

भागप्रमाण प्राप्त होनेसे वह क्षेत्रके समान कहा है । तथा इनका अजधन्य प्रदेशबन्ध देवोंमें और नारिकयोंमें मारणान्तिक समुद्धातके समय भी सम्भव है, इसलिए इनका इस पदकी अपेजा स्पर्शन त्रसनालीका कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। तैजसरारीर और कार्मण शरीरका जघन्य प्रदेशवन्य अप्रमत्तसंयत जीव करते हैं, इसलिए इनके जघन्य पदकी अपेत्ता स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। तथा स्वस्थान, विहारवत्त्वस्थान और एकेन्द्रियांमें मारणान्तिक समुद्धातके समय भी इनका बन्ध सम्भव है, इसलिए इनका अजधन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भाग, त्रसनालीका कुछ कम आठ वटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण कहा है। देवोंके विहारवत्स्वस्थानके समय उद्योत आदिका जघन्य प्रदेशबन्ध सम्भव है, इसलिए इनका इस पदकी अपेन्ना त्रसनालीका क्रळ कम आठ बंटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। तथा इनका अजघन्य प्रदेशवन्ध देवोंमें विहारवत्स्वस्थानके समय और नारिकयोंमें व एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्धातके समय भी सम्भव है, इसिछए इनका इस पदकी अपेत्ता त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम तेरह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। सूद्रम आदिका जघन्य प्रदेशवन्ध आयुबन्धके समय ही सम्भव है, इसलिए ऐसे जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होनेसे वह क्षेत्रके समान कहा है। तथा इनका अजघत्य प्रदेशबन्ध स्वस्थानके समान एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्धातके समय भी सम्भव है, इसलिए इनका इस पदकी अपेचा स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण कहा है।

४७. वचनयोगी और असत्यमृपावचनयोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण आदि प्रथम दण्डकका भन्न मनोयोगी जीवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि प्रथम दण्डकको तेजस-शारिर और कार्मणशरीरके साथ कहना चाहिए, इसिलए इनका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनाली का कुल कम आठ बटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। दितीय दण्डक भी मनोयोगी जीवोंके समान लेना चाहिए। किन्तु इनका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुल कम आठ और कुल कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। तृतीय दण्डक और चतुर्थदण्डकका भन्न मनोयोगी जीवोंके समान है । तथा अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुल कम आठ और कुल कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। तृतीय दण्डक और चतुर्थदण्डकका भन्न मनोयोगी जीवोंके समान है। तथा अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुल कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। पञ्चम दण्डक और पष्ट दण्डक मनोयोगी जीवोंके समान है। तथा अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुल कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। पञ्चम दण्डक और पष्ट दण्डक मनोयोगी जीवोंके समान है। तथा अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुल कम आठ और कुल कम तेरह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सूद्म, अपर्याप्त और साधारणका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन के समान है।

जह० अजह० अड्डचो० ।

४८. ओरालियका०-ओरालियमि०-कम्मइ०-अणाहारग ति ओघं। वेउ-विवयका० सव्वपगदीणं० जह० खेत्तभंगो । अजह० अप्पप्पणो पगदिफोसणं णेदव्वं । दोआउ० जह० अजह० अट्टचो० । वेउव्वि०मि०-आहार०-म्राहारमि०-अवगद०-मणपज्ज०-संजद-सामाइ०-छेदो०-परिहार०-सुहुमसं० खेत्तभंगो। इत्थि०-पुरिस० जह० खेत्तभंगो । अजह० अप्पप्पणो पगदिफोसणं कादव्वं ।

४६. विभंगे पंचणा०-णवदंस०-दोवेद०-मिच्छ०-सोलसक०-सत्तणोक०-तिरिक्ख०-एइंदि०-तिण्णिसरीर-हुंड०-वण्ण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०४-थावर-पज्जत्त-पत्ते०-थिरादिदोयुग०-दूभग-अणादे०-अजस०-णिमि०-णीचा०-पंचंत० जह० अट्ठ०। अजह० अट्ठ० सब्वलो०। इत्थि०-पुरिस०-पंचिदि०-पंचसंठा०-ओरालि०अंगो०-

तया अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तीर्थक्कर प्रकृतिका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुन्न कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है।

विशेषार्थ—इन दोनों योगोंमें पाँच ज्ञानावरणादि जिन प्रकृतियोंका जघन्य स्वामित्व द्वीन्द्रिय जीवोंके होता है उन सब प्रकृतियोंका जघन्य पदकी अपेत्वा स्पर्शन छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होनेसे वह क्षेत्रके समान जाननेकी सूचना की है। शेप स्पर्शन मनोयोगी जीवोंके समान ही है।

४८. और रिककाययोगी, और विकियिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें ओघके समान मङ्ग है। वैकियिककाययोगी जीवोंमें सब प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। तथा अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन अपने अपने प्रकृतिवन्धके स्पर्शनके समान ले जाना चाहिए। दो आयुओंका जघन्य और अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। वैकियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, अपगतवेदी, मनःपर्ययज्ञानो, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविद्युद्धि संयत और सूच्मसान्परायसंयत जीवोंमें क्षेत्रके समान भङ्ग है। स्त्रीवेदी और पुरुपवेदी जीवोंमें जघन्यका भङ्ग क्षेत्रके समान है। तथा अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन अपने अपने प्रकृतिबन्धके स्पर्शनके समान करना चाहिए।

विशेषार्थ — इन सब मार्गणाओं में जहां जिसके समान स्पर्शन कहा है उसे देख कर वह घटित कर लेना चाहिए।

४६. विभङ्गज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नी दर्शनावरण, दो वेदनीय, मिध्यात्व, सोलह कषाय, सात नोकषाय, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, तीन शरीर, हुण्ड संस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, स्थावर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर आदि दो युगल, दुर्भग, अनादेय, अयशःकीर्ति, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। स्थावेद, पुरुषवेद, पञ्चन्द्रियज्ञाति, पाँच संस्थान, औदारिकशरीर

१ आ॰ प्रनौ 'संजट॰ संजदासंजद सामाइ॰' इति पाटः।

छम्संघ०-दोविहा०-तस-सुभग-दोसर-आदे० जह० अद्व० । अजह० अट्ट-बारह० । दोआउ०-तिण्णिजादि० जह० अज० खेत्तभंगो । दोआउ०-मणुस०-मणुसाणु०-आदाव-उच्चागोद० जह० अज० अट्टचो० । णिरय०-णिरयाणु० जह० खेत्तभंगो । अजह० छचो६० । देवगदि-देवाणु० जह० खेत्तभंगो । अजह० पंचचो० । बेउव्व०-वेउव्व०-अंगो० जह० खेत्तभंगो । अजह० एकारह० । उजो०-बादर-जस० जह० अट्ट० । अजह० अट्ट-तेरह० । सुहुम-अपज०-साधार० जह० खेत्तभंगो । अजह० लोगम्स अमंखे० स्ववलो० ।

५०. आभिणि०-सुद०-ओधि० मणुसाउ० जह० अजह० अट्टची० । सेसाणं

आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, दो विहायोगति, त्रस, सुभग, दो स्वर और आद्यका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। दो आयु और तीन जातिका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। दो आयु, मनुष्यगति, मनुष्य-गत्यानुपूर्वी, आतप और उच्चगोत्रका जघन्य और अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवांन त्रस-नालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। नरकगति और नरक-गत्यानुपूर्वीका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। तथा अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। द्वराति और द्वरात्यानुपूर्वीका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन ज्ञेत्रके समान है। तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवांने त्रसनालीका कुछ कम पाँच बटे चौदह भागप्रमाण चेत्रका स्परान किया है। वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्गका जघन्य भरेशवन्य करनेवाले जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। तथा अजघन्य प्रदेशवन्य करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम ग्यारह वटे चौदह भागप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। उद्योत, बादर और यशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ वटे चौदह भाग-प्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ और कुछ कम तेरह बटे चींदह भागप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। सुच्म, अपर्याप्त और साधारणका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। तथा अजघन्य प्रदेश-बन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण चेत्रका म्पर्शन किया है।

विशेपार्थ—मनोयोगी जीवोंमें पहले स्पर्शनका स्पष्टीकरण कर आये है। उसीके प्रकाशमें यहाँ भी स्पर्धाकरण कर लेना चाहिए। मात्र द्वगतिद्विक और वैक्रियिकद्विकका बन्ध करनेवाले जीव यहाँ उत्पर पाँच राजुके भीतर स्पर्शन करते हैं, इसिलए यहाँ द्वगतिद्विकका अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीका कुछ कम पाँच बटे चौदह भागप्रमाण कहा है और वैक्रियिकद्विकका अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीका कुछ कम ग्यारह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है।

४०. आभिनिवाधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें मनुष्यायुका जघन्य और अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौद्ह भागप्रमाण चेत्रका

जह ॰ खेत्तभंगो । अजह ॰ अप्पप्पणो पगदिकोसणं कादव्वं। एवं ओधिदं०-सम्मा०-खइग०-वेदग०।

- ५१. संजदासंजदेसु असादा०-अरिद-सोग-अधिर-असुभ-अजस० जह० अजह० छचो० | देवाउ०-तित्थ० ज० अजह० खेत्तभंगो | सेसाणं जह० खेत्तभंगो | अजह० छचो० |
- ५२. चक्खुदं० तसपञ्जतभंगो । किण्ण०-णील०-काउ० तिरिक्खोघं । णवरि वेउच्वियछक्कं तित्थ० जह० खेत्तभंगो । अजह० पगदिफोसणं काद्व्वं । तेउ-पम्म-मुकाए सव्वपगदीणं आउगवजाणं च खेत्तभंगो । अजह० अप्पप्पणो पगदिफोसणं काद्व्वं । दोआउ० जह० अजह० अट्ठ० सुकाए छन्नो० ।

स्पर्शन किया है। शेप प्रकृतियों का जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। तथा अजयन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन अपने अपने प्रकृतिबन्धके स्पर्शनके समान करना चाहिए। इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, चायिकसम्यग्दृष्टि और वेदक-सम्यग्दृष्टि जीवोंमें जानना चाहिए।

विशेषार्थ—देवोंमें विहारवत्स्वस्थानके समय भी मनुष्यायुका दोनों प्रकारका बन्ध सम्भव है, इसिंछए यहाँ मनुष्यायुका दोनों पदोंकी अपेत्ता त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। शेप कथन स्पष्ट ही है।

४१. संयतासंयत जीवोंमें असातावेदनीय, अरित, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशः-कीर्तिका जधन्य और अजधन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। देवायु और तीर्थङ्कर प्रकृतिका जधन्य और अजधन्य प्रदेश-वन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। शेप प्रकृतियोंका जधन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। तथा अजधन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने त्रसनालीका कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है।

विशेषार्थ — असातावेदनीय आदिका देवोंमें मारणान्तिक समुद्धात करते समय भी दोनों प्रकारका बन्ध सम्भव है, इसलिए इनका दोनों पदोंकी अपेचा त्रसनालीका कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। इसी प्रकार देवायु और तीर्थङ्कर प्रकृतिके सिवा शेष सब प्रकृतियोंका अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंकी अपेचा स्पर्शन घटित कर लेना चाहिए। मात्र इनका जघन्य प्रदेशबन्ध मारणान्तिक समुद्धातके समय सम्भव नहीं है, इसलिए इनका जघन्य पदकी अपेचा स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। देवायु और तीर्थङ्कर प्रकृतिका दोनों पदोंकी अपेचा स्पर्शन च्लेके समान है यह स्पष्ट ही है।

४२. चतुदर्शनवाले जीवोंमें त्रसपर्याप्तकोंके समान भङ्ग है। कृष्णलेखा, नीललेखा और कपोतलेखामें सामान्य तिर्यक्चोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि वैक्रियकषट्क और तीर्थङ्करप्रकृतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन अपने-अपने प्रकृतिबन्धके स्पर्शनके समान करना चाहिए। पीतलेखा, पद्मलेखा और शुक्ललेखामें आयुके सिवा रोप सब प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन अफुतिबन्धके स्पर्शनके समान करना चाहिए। दो आयुओंका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंने पीत और पद्मलेखामें त्रसनालीका कुछ कम

१ आ० प्रतौ 'अष्टचो० । जह०' इति पाटः ।

५३. उत्तसम० देवगदिपंचगं आहारदुगं जह० अजह० खेत्तभंगो। सेसाणं जह खेत्तभंगो। अजह० अद्व०। सासणे सञ्जयपगदीणं जह० खेत्तभंगो। अजह० अप्प-प्पणो पगदिफोसणं काद्व्यं। दोआउ० देवमंगो। सम्मामि० देवगदि०४ जह० अजह० खेत्तभंगो। सेसाणं जह० अजह० अट्टचो०।

५४. सण्णीस सव्वपगदीणं जह० खेत्तभंगो । अजह० अप्पप्पणो पगदिफोसणं काद्व्यं । असण्णीस सव्वपगदीणं जह० खेत्तभंगो । अजह पगदिफोसणं णेद्व्यं । एवं फोसणं समत्तं ।

आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका तथा शुक्ललेश्यामें त्रसनालीका कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण चेत्रका म्पर्शन किया है।

विशेपार्थ — यहाँ सर्वत्र अपने-अपने स्पर्शनको जानकर वह घटित कर लेना चाहिए। जहाँ जो विशेपता कही है उसे स्वामित्व देखकर जान लेनी चाहिए।

४३. उपशमसम्यक्त्वमें द्वगितिपञ्चक और आहारकित्वका जघन्य और अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। रोप प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका न्पर्शन क्षेत्रके समान है। तथा अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंक त्रसनालीका कुछ कम आठ वटे चौद्ह भागप्रमाण क्षेत्रका म्पर्शन किया है। सासादनसम्यक्त्यमें सब प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। तथा अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन अकृतिवन्धके स्पर्शनके समान करना चाहिए। दो आयुओंका भक्क देवोंके समान है। सम्याग्मध्याद्यष्टि जीवोमें देवगित चतुष्कका जघन्य और अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। शेप प्रकृतियोंका जघन्य और अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंके त्रसनालीका कुछ कम आठ वटे चौद्ह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है।

विशेपार्थे—उपशमसम्यक्त्वमें देवगति चतुष्कका प्रदेशबन्ध भी मनुष्य ही करते हैं, इसिंहिए देवगतिपञ्चक और आहारकद्विकका जयन्य प्रदेशबन्ध करनेवाल जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होनेसे वह क्षेत्रके समान कहा है। सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें देव-गतिचतुष्कके दोनों पढ़ोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका म्पर्शन क्षेत्रके समान कहनेका यही कारण है। शेप स्पर्शन स्पष्ट ही है।

४४ संज्ञी जीवोंमें सब प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका म्पर्शन चेत्रके ममान है। तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका म्पर्शन अपने-अपने प्रकृतिबन्धके स्पर्शनके समान करना चाहिए। असंज्ञी जीवोंमें सब प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। तथा अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन प्रकृति-बन्धके स्पर्शनके समान करना चाहिए।

विशेपार्थ —संज्ञी और असंज्ञों इन दोनों मार्गणाओं सं व प्रकृतियों के जघन्य प्रदेशवन्धका जो स्वामित्व वतलाया है उसे देखते हुए इस पदका अपेचा स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होनेसे वह क्षेत्रके समान कहा है। तथा सब प्रकृतियोंका अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन उनके प्रकृतिवन्धके स्परानके समान होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि प्रकृतिवन्ध जघन्य या अजघन्य प्रदेशवन्धको छोड़कर नहीं हो सकता। उसमें भी जघन्य प्रदेशवन्ध नियत सामग्रीके सद्भावमें ही होता है, अन्यत्र तो अजघन्य प्रदेशवन्ध अधिक सम्भव होनेसे दोनोंका स्पर्शन एक समान जाननेकी सूचना की है।

इस प्रकार ग्पर्शन समाप्त हुआ।

### कालपरूवणा

४५. कालं दुविधं-जह० उक्क० च । उक्कम्सए पगदं । दुवि०-ओघे०आदे० । ओघे० पंचणा०-चदुदंस०-सादा०-चदुसंज०-पुरिस०-आहारदुग-जस०-तित्थ०-उच्चा०-पंचंत० उक्कस्सपदेसबंधकालो केव०? जह० एग०, उक्क० संखेजसम० । अणु० पदे० बं० केव० ? सन्वद्धा । सेसाणं सन्वपगदीणं उक्क० पदे० बं० केव० ? जह० एग०, उक्क० आवल्ठि० असंखे० । अणु० सन्वद्धा । तिण्णिआउ० उक्क० जह० एग०, उक्क० आवल्ठि० असंखे० । अणु० पदे० बं० ज० ए०, उक्क० पल्ठि० असंखे० । एवं ओघभंगो पंचिदि०-तस०२-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि-ओराल्ठि०-इत्थि०-पुरिस०-णवुंस०-कोधादि०४-आभिण०-सुद०-ओधि०-चक्खु०-अचक्खु०-ओधिदं०-मवसि०-सम्मा०- खइग०-उवसम०-सण्णि-आहारग चि । णवरि विसेसो जाणिय वत्तव्वं । तेसि ओघ-भंगो चेव । णवरि इत्थि०-पुरिस० चदुदंस०-चदुसंज०-पुरिस०-आहारदुग-जस०- तित्थ० उक्क० जह० एग०, उक्क० संखेजस० । अणु० सन्वद्धा । सेसाणं उक्क० जह० एग०, उक्क० आवल्ठ० असंखे० । अणु० सन्वद्धा । एवं णवुंस०-कोधादि०३ ।

### कालप्ररूपणा

४४ काल दो प्रकारका है-जघाय और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है-ओघ और आदेश। ओघसे पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीय, चार संज्वलन, पुरुपवेद, आहारकद्विक, यशःकीर्ति, तीर्थङ्कर, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका कितना काल है ? जवन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका कितना काल है? सर्वदा है। शेप सब प्रकृतियांका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवांका कितना काल है ? जघाय काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आविलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका काल सर्वदा है। तीन आयुओंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका जयत्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आविलके असंस्यातवें भागप्रमाण है। अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवे भागप्रमाण है। इस प्रकार ओवके समान पञ्चीन्द्रयद्विक, त्रसद्विक, पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कपायवाले, आभिनियोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, चत्तुदर्शनी, अचतुदर्शनी, अवधिः दर्शनी, भन्य, सम्यग्द्रष्टि, ज्ञायिकसम्यग्द्राष्टि, उपशमसम्यग्द्रष्टि, मंज्ञी और आहारक जीवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि जिस मार्णणामें जो विशेषता हो उसे जानकर कहना चाहिए। यद्यपि उनमें ओघके समान ही भक्क है फिर भी स्त्रीवेदी और पुरुषवेदी जीवोंमें चार दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुपवेद, आहारकद्विक, यशःकीर्ति और तीर्थद्वरप्रकृतिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवांका काल सर्वदा है। शेप प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेश-बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्क्रष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवांका काल सर्वदा है। इसी प्रकार न्पुंसकवेदी और क्रोधादि तीन कपायवाले जीवोंमें जानना चाहिए।

४६. णिरएसु सन्वाणं उक्क० जह० एग०, उक्क० आविल० असंखे०। अणु० सन्वद्धा। तिरिक्खाउ० उक्क० णाणावरणभंगो। अणु० जह० एग०, उक्क० पितदो० असंखे०। मणुसाउ० उक्क० जह० एग०, उक्क० संखेजसम०। अणु० जह० एग०, उक्क० अंतोमु०। एवं सत्तसु पुढवीसु।

विशेषार्थ--ओघसे पाँच ज्ञानावरणादिका उत्क्रष्ट प्रदेशबन्ध श्रेणिप्रतिपन्न जीव अपनी-अपनी योग्य सामग्रीके सद्भावमें करते हैं और श्रेणि आरोहणका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है, इसलिए यहाँ इन पाँच ज्ञानावरणादिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध एकेन्द्रियादि सब जीव करते हैं। यदापि आहारकद्विक और तीर्थङ्करका एकेन्द्रियादि जीवोंके बन्ध नहीं होता फिर भी इनका भी बन्ध करनेवाले जीव निरन्तर पाये जाते हैं, अतः इनका अनुःकृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका काल सर्वदा कहा है। तीन आयुओंको छोड़कर अब रहीं शेष प्रकृतियां सो उनका कम-से-कम एक समय तक और अधिक-से-अधिक असंख्यात समय तक उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध सम्भव है इसिछिए उनका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवींका जचन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आचलिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। तीन आयओंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका जधन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण इसी प्रकार चटित कर लेना चाहिए। मात्र तीन आयुओंका निरन्तर सर्वदा बन्ध सभ्भव नहीं है। हां इनका एक जीवकी अपेचा अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्धका जयन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्भुहर्त प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ नाना जीवोंकी अपेचा इनका अनुस्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण बन जानेसे वह उक्त प्रमाण कहा है और शेप प्रकृतियोंका अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध सर्वदा सम्भव होनसे वह सर्वदा कहा है। यह ओचप्ररूपणा पञ्चेन्द्रिय आदि मार्गणाओं में बन जाती है, अतः उनमें ओघके समान जाननेकी सूचना की है। मात्र तीनों वेदवाले और क्रोधादि तीन कषायवाले जीवोंमें सूच्मसाम्परायगुणस्थानकी प्राप्ति सम्भव नहीं है, इसलिए इनमें पाँच ज्ञानावरण और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामित्व बद्छ जाता है, इसिछए इनमें इन द्स प्रकृतियोंको शेष प्रकृतियोंके साथ गिना है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

४६, नारिकयों में सब प्रकृतियों का उत्कृष्ट प्रदेश बन्ध करनेवाले जी बों का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आविलके असंख्यात में भागप्रमाण है। तथा अनुत्कृष्ट प्रदेश बन्ध करनेवाले जी बों का काल सर्वदा है। तिर्यक्षायुका उत्कृष्ट प्रदेश बन्ध करनेवाले जी बों का काल हाना बरण के समान है। तथा अनुत्ष्ट प्रदेश बन्ध करनेवाले जी बों का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यात वें भागप्रमाण है। मनुष्यायुका उत्कृष्ट प्रदेश बन्ध करनेवाले जी बों का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल समय है। तथा अनुत्कृष्ट प्रदेश बन्ध करनेवाले जी बों का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। इसी प्रकार सब पृथि वियों में जानना जा हिए।

विशेषार्थ—नारकी असंख्यात होते हैं। उनमें यह सम्भव है कि सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध एक समय तक हो और द्वितीयादि समयोंमें उनका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाला एक भी जीव न हो। तथा यह भी सम्भव है कि लगातार नाना जीव सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करते रहें तो असंख्यात समय तक ही कर सकते हैं, इसलिए यहां मनुष्यायुके सिवा शेष सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करते रहें तो असंख्यात समय तक ही कर सकते हैं, इसलिए यहां मनुष्यायुके सिवा

५७. तिरिक्खेसु सत्तण्णं कम्माणं उक्क० जह० एग०, उक्क० आविल० असंखे०। अणु० सव्बद्धा। चदुण्णमाउगाणं ओघं। एवं सव्वाणं अणंतरासीणं। एसिं असंखेजरासी तेसिं णिरयभंगो। एसिं संखेजरासी तेसिं आहारसरीरभंगो। णविर एइंदिएसु सव्वविगप्पा सत्तण्णं क० उक्क० अणु० सव्बद्धा। दोआउ० ओघं। एवं वणप्कदि—णिगोद—सव्वसुहुमाणं बादरपुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ०-बादरवणप्कदि—पत्ते०अपजत्त्वपाणं च। पुढवि०-आउ०-तेउ०वाउ० तेसीए बादरा तिरिक्खओघं। तेसिं बादरपज्जनगाणं पंचिंदियतिरिक्ख०अपजत्तभंगो।

काल आविलके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। तथा इनमें मनुष्यायुका बन्ध करनेवाले अधिकसे अधिक संख्यात जीव ही हो सकते हैं, इसिलए इनमें मनुष्यायुका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है। अब रहा अनुत्कृष्टका विचार सो तिर्यञ्चायुका बन्ध एक साथ और लगातार असंख्यात जीव कर सकते हैं और एक जीवकी अपेचा इसके अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मृहूर्त है, अतः यहाँ इसका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले नाना जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है, क्योंकि असंख्यात अन्तर्मृहूर्तोंके कालका योग पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण ही होता है। तथा मनुष्यायुका बन्ध करनेवाले संख्यात जीव ही हो सकते हैं, इसिलए इसका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय श्रोर उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है। इन दो प्रकृतियोंके सिवा शेप प्रकृतियोंका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका काल सर्वदा है यह रपष्ट ही है। सातों पृथिवियोमें इसी प्रकार काल बन जानेसे उनमें सामान्य नार्रिक्योंके समान जाननेकी सुचना की है।

४७. तिर्यक्कांमें सात कर्मोंका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका काल सर्वदा है। चार आयुओंका भङ्ग ओघके समान है। इसी प्रकार सब अनःत राशियोंमें जानना चाहिए। जिन मार्गणाओंकी असंख्यात राशि है उनमें नारिकयोंके समान भङ्ग है। तथा जिन मार्गणाओंकी संख्यात राशि है उनमें आहारकशरीरके समान भङ्ग है। दानी विशेषता है कि एकेन्द्रियोंके सब भेदोंमें सात कर्मोका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका काल सर्वदा है। दो आयुओंका भङ्ग ओघके समान है। इसी प्रकार वनस्पति, निगोद और सब सूद्म जीवोंमें तथा बादर पृथिवीकायिक अपर्याप्त, बादर जलकायिक अपर्याप्त, बादर अग्निकायिक अपर्याप्त, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येव शरीर अपर्याप्त जीवोंमें जानना चाहिए। पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और उनके बादरोंमें सामान्य तिर्यक्कांके समान भङ्ग है। तथा उनके बादर पर्याप्तकोंमें पर्क्चान्द्रय तिर्यक्क अपर्याप्तकोंके समान भङ्ग है।

विशेपार्थ—तियंश्चोंमें सात कमें के उत्क्रप्ट प्रदेशवन्धके जो जीव स्वामी वतलाय हैं वे कमसे कम एक समय तक उनका उत्क्रप्ट प्रदेशवन्ध करें यह भी सम्भव है और लगातार अनेक जीव कमसे यदि उत्क्रप्ट प्रदेशवन्ध करें तो असंख्यात समय तक ही कर सकते हैं। इसके बाद नियमसे अन्तर काल आ जाता है, इसिलए इनका उत्क्रप्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका जवन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आविलके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। तथा इनका अनुत्क्रप्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका काल सर्वदा है यह स्पष्ट ही है। चार आयुओंका उत्कृष्ट

४८. जहण्णए पगदं । दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० दोआउ० जह० जह० एग०, उक्क० आविल० असंखे० । अजह० जह० एग०, उक्क० पिलदो० असंखे० । मणुसाउ० जह० जह० एग०, उक्क० आविल० असंखे० । अजह० जह० अंतो०, उक्क० पिलदो० असंखे० । णिरयगदि─णिरयाणु० जह० जह० एग०, उक्क० आविल० असंखे० । अजह० सव्वद्धा । देवगदि०४-आहार०२─तित्थ० जह० जह० एग०, उक्क० संखेजस० । अजह० सव्वद्धा । सेसाणं सव्वपगदीणं जह० अजह० सव्वद्धा । एवं ओघभंगो कायजोगि०-ओरालि०-ओरालियिमि०-कम्मइ०-ण्वंस०-कोधादि०४-मदि-सुद०-असंज०-अचक्खु०-तिण्णिले०-भवसि०-अब्भवसि०-मिच्छा०-असण्णि—आहार०—अणाहारग ति । णवरि मदि-सुद०-अब्भवसि०-मिच्छा०-असण्णि० देवगदि०४ णिरयगदिभंगो ।

और अनुस्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका जो काल ओघसे घटित करके वतला आये हैं वह तियंक्चोंमें भी बन जाता है, इसलिए यहाँ उसे ओघके समान जाननेकी सूचना की है। आगे अनन्त संख्यावाली अन्य जितनी मार्गणाएं हैं, जिनमें ओघ प्ररूपणा नहीं वनती, उनमें तियंक्चोंके समान प्ररूपणा बन जानेसे उसे इनके समान जाननेकी सूचना की है। मात्र एकेन्द्रियोंमें और उनके सब भेदोंमें सात कर्मोंके तुंनों पदवाले जीव सर्वदा पाये जाते है, इसलिए उनमें इनका काल सर्वदा कहा है। वनस्पति आदि आगे और जितनी मार्गणाएं गिनाई हैं उनमें भी एकेन्द्रियोंके समान काल बन जाता है, इसलिए एकेन्द्रियोंके समान जाननेकी सूचना की है। तथा असंख्यात संख्यावाली मार्गणाओं और बादर पृथिवी कायिक पर्याप्त आदि चारोंमें नारिकयोंके समान प्ररूपणा बन जानेसे उनके समान जाननेकी सूचना की है। यहां यद्यपि पृथिवीकायिक आदिमें पक्चेन्द्रिय तियंक्च अपर्याप्तकोंके समान जाननेकी सूचना की है। यहां यद्यपि पृथिवीकायिक आदिमें पक्चेन्द्रिय तिर्यक्च अपर्याप्तकोंके समान जाननेकी सूचना की है। पर उसका अभिप्राय पूर्वोक्त ही है। शेप कथन सुगम है।

४८ जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है-आंघ और आंद्श। ओघसे दो आयु-का जवन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका जवन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अजयन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवींका जयन्य काल एक समय है और उत्क्रप्ट काल पत्यके असंख्यातवं भागप्रमाण है। मनुष्यायुका जधन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका जवन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अज्ञघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीयोंका जवन्य काल अन्तर्महुर्त है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। नरकगति और नरकगत्यानुपूर्वीका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अजयन्य प्रदेशयन्य करनेवाले जीवोंका काल सर्वदा है। द्वगतिचतुष्क, आहारकद्विक और तीर्थद्वरका जघन्य प्रदेशवन्य करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका काल सर्वदा है। शेप सब प्रकृतियोंका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जोवोंका काल सर्वदा है। इस प्रकार ओघके समान काययोगी, ओदारिककाययोगी, औदारिकमिश्र-काययोगी, कार्मणकाययोगी, नपुंसकवेदी, कोधादि चार कपायवाले, मत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, असंयत, अचत्तरर्शनी, तीन लेश्यावाले, भन्य, अभन्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, आहारक और अनाहारक जीवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, अभव्य, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवांमें द्वरातिचतुष्क का भङ्ग नरकगतिके समान है।

४६. सेसाणं उक्तस्समंगो । णवरि परिमाणे यम्हि असंखेज्जा रासी तम्हि आविल असंखेजिति । यम्हि संखेजिरासी तम्हि संखेजिसमयं। यम्हि अणंतरासी तम्हि सव्बद्धा । वादरपुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ०-वादरपत्तेयपज्जत्तयाणं च उक्तरस-मंगो । सेसा विगण्पा सव्बद्धा ।

### एवं कालं समत्तं।

## अंतरपरूवणा

६०. अंतरं दुविधं-जह० उक्त० च । उक्त० पगदं । दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० सव्वपदीणं उक्कस्सपदेसबंधतरं केवचिरं०? जह० एग०, उक्क० सेढीए असंखे०। अणु० पगदिअंतरं कादव्यं । एस भंगो याव अणाहारग ति । ग्रविर सव्वएइंदियाणं मणुसाउ० ओघं । सेसाणं उक्क० अणु० णित्थ अंतरं । एवं वणण्कदि-णियोदाणं

विशेपार्थ—नग्कायु और देवायुका जघन्य प्रदेशवन्ध आयुवन्धके मध्यमें भी हो सकता है, इसिलए इनका अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय प्राप्त होनेसे वह एक समय कहा है। पर मनुष्यायुका जघन्य प्रदेशवन्ध त्रिभागके प्रथम समयमें होता है, इसिलए इसका अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त कहा है। शेप काल जैसा उत्कृष्टके समय घटित करके बनला आये हैं उसी प्रकार अपने-अपने स्वामित्वको देखकर यहाँ पर भी घाँटत कर लेना चाहिए। मत्युवानी आदि चार मार्गणाओंमें देवगतिचतुष्क का भङ्ग नरकगतिके समान कहनेका कारण यह है कि इनमें इनका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले लगातार असंख्यात जीव सम्भव हैं, इसिलए इनमें इनका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आविलके असंख्यातवें भागप्रमाण नरकगतिके समान बन जाता है।

४६. शेप मार्गणाओं में उत्कृष्टके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि जिनमें परिमाण असंख्यात है उनमें जघन्य प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल आविलके आंख्यातवें भागप्रमाण है और जिनका परिमाण संख्यात है उनमें जघन्य प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। तथा जिनका परिमाण अनन्त है उनमें सर्वदा काल है। वादर पृथिवीकायिक पर्याप्त, वादर जलकायिक पर्याप्त, वादर अग्निकायिक पर्याप्त, वादर वायुकायिक पर्याप्त और वादर वनस्पितकायिक प्रत्येकशरीर पर्याप्त जीवों से उत्कृष्टके समान भङ्ग है। शेष विकल्पों सर्वदा काल है।

विशेपार्थ-यहाँ स्वाभित्व को देखकर मूलमें कहे अनुसार काल घटित कर लेना चाहिए।

इस प्रकार काल समाप्त हुआ।

#### अन्तरप्ररूपणा

६० अन्तर हो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश हो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका कितना अन्तर है ? जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धका अन्तर प्रकृतिबन्धके अन्तरके समान करना चाहिए । यह भङ्ग अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि सब एकेन्द्रियोंमें मनुष्यायुका भङ्ग ओघके समान है । शेष प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका

सव्वसुहुमाणं । पुढवि०-आउ०-नेउ०-वाउ० तेसिं बादराणं पत्तेग० ओघं। तेसिं च बादरअपञ्ज०-पत्तेगअपञ्ज० एइंदियभंगो ।

६१. जहण्णए पगदं । दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० तिण्णिआउ०-वेउ व्विय-छक्क-आहारदुग-तित्थ० जह अजह० उकस्सभंगो । सेसाणं जह० अजह० णित्थ अंतरं । एवं ओघभंगो तिरिक्खोघो कायजोगि-ओरालि०-ओरालि०मि०-कम्मइ०-णवंस०-कोधादि०४-मदि-सुद०-असंज०-अचक्खु०-तिण्णिले०-भवसि०-अब्भवसि०-मिच्छा०-असण्णि-आहार०-अणाहारग ति । सेसाणं अप्पप्पणो उकस्संतरं कादव्यं ।

### एवं अंतरं समत्तं।

अन्तरकाल नहीं है। इसी प्रकार वनम्पतिकायिक, निगोद और सब मृद्म जीवोंमें जानना चाहिए। पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और इन चारोंके बादर तथा प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है। इनके बादर अपर्याप्तक और प्रत्येक वनस्पतिकायिक अपर्याप्तक जीवोंमें एकेन्द्रियोंके समान भङ्ग है।

विशेपार्थ —योगस्थान जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध जिस योगसे होता है बह एक समयके अन्तर से भी हो सकता है और सब योगस्थानोंके कमसे हो जाने पर भी हो सकता है, इसिलए यहाँ ओघसे सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। तथा इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका अन्तर जिस प्रकृतिबन्ध का जो अन्तर है उतना है यह स्पष्ट ही है। इस प्रकार यह अन्तर कथन अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए। किन्तु एकेन्द्रियादि कुछ मार्गणाओं में फरक है जो अलगसे कहा है।

६१ जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है-ओघ और आदेश। ओघसे तीन आयु, वैक्रियिकपट्क, आहारकिह्क और तीर्थङ्कर प्रकृतिका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका अन्तर उत्कृष्टके समान है। शेप प्रकृतियोंका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोंका अन्तर काल नहीं है। इस प्रकार ओघके समान सामान्य तिर्थञ्ज, काययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कपायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचजुदर्शनी, तीन लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, आहारक और अनाहारक जीवोंमें जानना चाहिए। शेप मार्गणाओंमें अपने-अपने उत्कृष्टके समान अन्तर करना चाहिए।

विशेपार्थ—तीन आयु आदिका जचन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध यथायोग्य असंख्यात और संख्यात जीव ही करते हैं, इसिलए इनका उत्कृष्टके समान भङ्ग बन जाता है। पर शेप सब प्रकृतियोंका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध अनन्त जीव करते हैं, इसिलए इनके दोनों पदोंका अन्तर काल नहीं बननेसे उसका निषेध किया है। यहाँ सामान्य तियञ्च आदि अन्य जितनी मार्गणाएं गिनाई हैं उनमें यह ओघपरूपणा बन जाती है, इसिलए उनमें ओघके समान जाननेकी सूचना की है। इनके सिवा शेप जितनो मार्गणाएं हैं उनमें अपने-अपने उत्कृष्टके समान प्ररूपणा बन जाती है, इसिलए उसे उत्कृष्टके समान जाननेकी सूचना की है।

### भावपरूवणा

६२. भावं दुविधं-जहण्णयं उकस्सयं च । उक्त पगदं। दुवि ०-ओघे० आदे०। ओघे० सव्वपगदीणं उक्तस्साणुक्तस्सपदेसबंधग त्ति को भावो ? ओदइगो भावो । एवं याव अणाहारग त्ति णेदव्वं ।

६३. जहण्णए पगदं । दृवि०-ओघे० आदे० । ओघे०-सव्वपगदीणं जह० अजह० पदेसबंधग त्ति को भावो ? ओदइगो भावो । एवं याव अणाहारग त्ति णेदव्वं । एवं भावो समत्तो ।

# अपाबहुगपरूवणा

६४. अप्पाबहुगं दुविहं-सत्थाणपाबहुगं चेव परत्थाणपाबहुगं चेव। सत्थाण-पाबहुगं दुविधं-जह० उक्क० च। उक्क० पगदं। दुवि०-ओवे० आदे०। ओवे० सन्वत्थोवा केवलणाणावरणीयस्स यं पदेसग्गं। मणपज्ज० उक्क० पदे० अणंतगुणं। ओधिणाणा० उक्क० पदे० विसे०। सुद० उक्क० पदे० विसे०। आभिणि० उक्क० पदे० विसे०।

६५. सन्वत्थोवा पयला० उक० पदे० । णिहाए उक० पदे० विसे०।

### भावप्ररूपणा

६२. भाव दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है — ओव और आदेश । ओघसे सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवोंका कीन भाव है ? ओद्यिक भाव है । इस प्रकार अनाहारक मार्गणातक ले जाना चाहिए ।

६३. जघःयका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है— ओघ और आदेश। ओघसे सब प्रकृतियोंका जघन्य और अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवोका कौन भाव है ? औदियक भाव है। इस प्रकार अनाहारक मार्गणातक ले जाना चाहिए।

इस प्रकार भाव समाप्त हुआ।

### अल्पबहुत्वप्ररूपणा

६४. अल्पबहुत्व दो प्रकारका है—स्वस्थानअल्पबहुत्व और परस्थानअल्बबहुत्व । स्वस्थान अल्पबहुत्व दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे केवलज्ञानावरणीयका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र सबसे स्तोक है । उससे मनःपर्ययज्ञानावरणीयका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र अनन्तगुणा है । उससे अवधिज्ञानावरणीयका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे श्रुतज्ञानावरणीयका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे आभिनिवोधिकज्ञानावरणीयका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है ।

६४. प्रचलाका उत्कृष्ट प्रदेशाघ सबसे स्तोक है। उससे निद्राका उत्कृष्ट प्रदेशाघ विशेष

१ आ० प्रती 'पदे ० विसे ० । णिहाए' इति पाटः ।

पयलापयला उक्क० पदे० विसे०। णिदाणिदाएं उक्क० पदे विसे०। थीणगिद्धि० उक्क० पदे० विसे०। केवलदं० उक्क० पदे० विसे०। ओधिदं० उक्क० पदे० अणंतगुणं। अचक्खुदं० उक्क० पदे० विसे०। चक्खुदं० उक्क० पदे० विसे०।

६६. सन्वत्थोवा असाद् उक्क पदे । साद उक्क पदे विसे ।

६७. सच्चन्थोवा अपचक्खाणमाणे उक्क० पदं०। कोधे० उक्क० पदं० विसे०। माया० उक्क० पदं० विसे०। लोभे० उक्क० पदं० विसे०। पचक्खाणमाणे उक्क० पदं० विसे०। कोधे० उक्क० पदं० विसे०। माया० उक्क० पदं० विसे०। लोभे० उक्क० पदं० विसे०। काधे० उक्क० पदं० विसे०। काधे० उक्क० पदं० विसे०। माया० उक्क० पदं० विसे०। माया० उक्क० पदं० विसे०। माया० उक्क० पदं० विसे०। माया० उक्क० पदं० विसे०। हस्स-सोगे उक्क० पदं० विसे०। रिद०-अरिद उक्क० पदं० विसे०। इत्थि०-णवुंस० उक्क० पदं० विसे०। कोधसंज० उक्क० पदं० विसे०। माणसंज० उक्क० पदं० विसे०। पुरिस० उक्क० पदं० विसे०। माणासंज० उक्क० पदं० विसे०। पुरिस० उक्क० पदं० विसे०। माया० उक्क० पदं० विसे०। लोभसंज० उक्क० पदं० संसेजजगु०।

अधिक है। उससे प्रचलाप्रचलाका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे निर्हानिद्राका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे म्यानगृद्धिका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे केवलदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे केवलदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे अवधिदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाम अवन्तरगुणा है। उससे अच्छुदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे चचुदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है।

६६. असातावेदनीयका उत्कृष्ट प्रदेशाध्र सबसे म्तोक है। उससे सातावेदनीयका उत्कृष्ट प्रदेशाध्र विशेष अधिक है।

६७. अप्रत्याख्यानावरणमानका उत्कृष्ट प्रदेशाय सबसे म्तोक है। उससे अप्रत्याख्यानावरणकोधका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है। उससे अप्रत्याख्यानावरणमायाका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है। उससे अप्रत्याख्यानावरण लोभका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है। उससे प्रत्याख्यानावरणकोधका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है। उससे प्रत्याख्यानावरणकोधका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है। उससे प्रत्याख्यानावरणलोभका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है। उससे अनन्तानुबन्धी कोधका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है। उससे अनन्तानुबन्धी मानका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है। उससे अनन्तानुबन्धी कोधका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है। उससे अनन्तानुबन्धी कोधका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है। उससे अनन्तानुबन्धी लोभका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है। उससे अनन्तानुबन्धी लोभका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है। उससे मयका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है। उससे जुगुष्साका उत्कृष्ट प्रदेशाय अनन्तगुणा है। उससे भयका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है। उससे हाम्य-शोकका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है। उससे रित-अर्थाका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है। उससे हाम्य-शोकका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है। उससे मान-संज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक

१ आ॰ प्रती 'विसे॰। णिदाए' इति पाटः।

६८. चदुणां आउगाणं उक्तस्सपदेसमां सरिसं०।

६६. सन्वत्थोवा णिरयगदि—देवगदि० उक्क० पदे० । मणुस० उक्क० पदे० विसे० । तिरिक्ख० उक्क० पदे० विसे० । सन्वत्थोवा चदुण्णं जादिणामाणं उक्क० पदे० । एइंदि० उक्क० पदे० विसे० । सन्वत्थोवा आहार० उक्क० पदे० । वेउन्वि० उक्क० पदे० विसे० । ओरा० उक्क० पदे० विसे० । तेजा० उक्क० पदे० विसे० । कम्मइ० उक्क० पदे० विसे० । आहार०—तेजाक० उक्क० पदे० विसे० । आहार०—कम्मइ० उक्क० पदे० विसे० । ओहार-तेजा०—क० उक्क० पदे० विसे० । वेउन्वि००-तेजाक० उक्क० पदे० विसे० । वेउन्वि००-तेजाक० उक्क० पदे० विसे० । वेउन्वि००-तेजाक० उक्क० पदे० विसे० । ओरालिय-कम्मइ० उक्क० पदे० विसे० । ओरालिय-कम्मइ० उक्क० पदे० विसे० । ओरालिय-कम्मइ० उक्क० पदे० विसे० । ओरालिय०-तेजाक० उक्क० पदे० विसे० । तेजा०—कम्मइ० उक्क० पदे० विसे० । सन्वत्थोवा चदुसंठा० उक्क० पदे० विसे० । सम्बदु० उक्क० पदे० विसे० । हुंड० उक्क० पदे० विसे० । सन्वत्थोवा चदुसंठा० उक्क० पदे० विसे० । सन्वत्थोवा चदुरांठा० उक्क० पदे० विसे० । सन्वत्थोवा विउ०्अंगो० उक्क० पदे० विसे० । सन्वत्थोवा

है। उससे मायासंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाम् विशेष अधिक है। उससे लोभसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाम संख्यातगुणा है।

६८, चार आयुओंका उत्कृष्ट प्रदेशाय परम्परमें समान है।

६६. नरकगति-देवगिनका उन्क्रष्ट प्रदेशाय सबसे स्तोक है। उससे मनुष्यगतिका उन्क्रष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे तिर्यक्रगितका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। चार जातियोंका उत्कृष्ट प्रदेशाम सबसे स्तोक है। उससे एकेन्द्रिय जातिका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। आहारकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाय सबसे म्तोक है। उससे वैक्रियिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे औदारिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे तेजसशर्गरका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है। उससे कार्मणशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है। उससे आहारक—तेजसरार्गरका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है। उससे आहारक-कार्मणशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे आहारक-तेजस-कार्मण शर्गरका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे वैकियिक-तेजसशर्गरका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे वैक्रियक-कार्मणशारीरका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे वैक्रियिक-तैजस-कार्मणशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे औदारिक-तेजसरार्गरका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे औदारिक-कामणरार्गरका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है। उससे औटारिक-तैजस-कार्मणशरीरका उन्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है। उससे-तेजस-कार्मणशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। चार संस्थानका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र सबसे स्तोक है। उससे समचतुरस्रसंस्थानका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे हुण्डसंस्थानका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। आहारकशरीर आङ्गोपाङ्गका उत्कृष्ट परेशाय सबसे स्तोक है। उससे वैकियिकशरीर आङ्गोपाङ्गका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है। उससे औदारिकशरीर आङ्कोपाङ्कका उत्क्रप्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है। पाँच संहननका उत्कृष्ट

१ ता० प्रतौ 'णिरयगः । देवगटि० उ० प० मणुस० उ० प० मणुस० उ० प० ( ? ) विसे० । सञ्बत्थोवा' इति पाठः ।

पंचसंघ० उक्क० पदं० । असंप० उक्क० पदं० विसे० । सन्वत्थोवा णील० उक० पदं० । किण्ण० उक्क० पदं० विसे० । रुहिर० उक्क० पदं० विसे० । हालिइ० उक्क० पदं० विसे० । सुक्किलणामा० उक्क० पदं० विसे० । सन्वत्थोवा दुगंधणामाए उक्क० पदं० । सुगंधणामाए उक्क० पदं० विसे० । सन्वत्थोवा कुक्किल उक्क० पदं० । तित्थणामा० उक्क० पदं० विसे० । किस्प० उक्क० पदं० विसे० । अंबिल० उक्क० पदं० विसे० । मधुर० उक्क० पदं० विसे० । सन्वत्थोवा मउग-लहुगणामाए उक्क० पदं० विसे० । कक्किल पदं० विसे० । किक्किल पदं० विसे० । किक्किल पदं० विसे० । किक्किल पदं० विसे० । किक्किल पदं० विसे० । विद्या अण्णुक्वी । सन्वयोवा परघादुस्सा० उक्क० पदं० । अगुरुगलहुग-उवघाद० उक्क० पदं० विसे० । आदाउन्जो० उक्क० पदं० सिरसं । दोविहा० उक्क० पदं० सिरसं । सन्वत्थोवा तस-पज्जत० उक्क० पदं० सिरसं । सन्वत्थोवा लिस-जिक्कल पदं० विसे० । वादर-सहुम-पत्ते०—साधार० उक्क० पदं० सिरसं । सन्वत्थोवा थिर-सुभ-सुभग-आदं० उक्क० पदं० । अथिर-असुभ-दूभग-अणादं० उक्क० पदं० विसे० । सुस्सर-दुस्सर० उक्क० पदं० सिरसं । सन्वत्थोवा अजस० उक्क० पदं० विसे० । सुस्सर-दुस्सर० उक्क० पदं० सिरसं । सन्वत्थोवा अजस० उक्क० पदं० विसे० । सुस्सर-दुस्सर० उक्क० पदं० सिरसं० । सन्वत्थोवा अजस० उक्क० पदं० विसे० । सुस्सर-दुस्सर० उक्क० पदं० सिरसं० । सन्वत्थोवा अजस० उक्क०

प्रदेशाम सबसे स्तोक है। उससे असम्प्राप्तास्रुपाटिका संहननका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। नील नामकर्मका उत्कृष्ट प्रदेशात्र सबसे स्तोक है। उससे कृष्णनामकर्मका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे कृधिरवर्ण नामकर्मका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे हारिद्रवर्ण नामकर्मका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है। उससे शुक्छवर्ण नामकर्मका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। दुर्गन्धनामकर्मका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र सबसे म्तोक है। उससे सुगन्धनामकर्मका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। कट्रकरसनामकर्मका उन्कृष्ट प्रदेशाय सबसे स्तोक है। उससे तिक्तरस नामकर्मका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे कपायरसनामकर्मका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है। उससे आम्लरसनामकर्मका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे मधुरसनामकर्मका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। मृदु-लघुम्पर्शनामकर्मका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र सबसे म्तोक है। उससे कर्कश-गुरुत्पर्शनामकमेका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे शीत-रूज्ञस्पर्शनामकर्मका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे रिनध-उप्णस्पर्शनामकर्मका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। जिस प्रकार गतियोंका अल्पबहुत्व है उसी प्रकार आनुपूर्वियोंका अल्पबहुत्व है। परघात और उच्छासका उत्कृष्ट प्रदेशाम सबसे स्तोक है। अगुरुलघु और उपवातका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। आतप और उद्योतका उत्कृष्ट प्रदेशात्र परस्पर समान है। दो विहायोगितयोंका उत्कृष्ट प्रदेशाम परम्पर समान है। त्रस ओर पर्याप्तका उत्कृष्ट प्रदेशाम सबसे स्तोक है। स्थावर और अपर्याप्त का उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है। बादर, सूत्त्म, प्रत्येक और साधारणका उत्कृष्ट प्रदेशाम परस्पर समान है। स्थिर, शुभ, सुभग, और आदेयका उत्कृष्ट प्रदेशाम सबसे स्तोक है। अस्थिर, अशुभ, दुर्भग और अनादंयका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। सुस्वर

१. ता० आ० प्रत्योः 'सब्बत्योवा णिमि० उक्क०' इति पाठः । २. ता० प्रतौ 'विसे० विसे० (?)। सव्बत्योवा' इति पाठः । ३. ता० प्रतौ 'उक्क० [विसे०]। कसिय०' इति पाठः । ४. ता० प्रतौ 'किक्कडगुरुग०' णामाए उक्कवी (उक्क० विसे०)। सीदलुक्वणा०' इति पाठः । ५. ता० प्रतौ 'णिध (द्व) उस्णा णा०' आ० प्रतौ णीदउसुणणा०' इति पाठः ।

पदे०। जस० उक्क० पदे० संखेज्जगु०।

७०. सन्वत्थोवा णीचा० उक्त० पदे०। उचा० उक्त० पदे० विसे०।

७१. सन्वथोवा दाणंत० उक्क० पदे०। लाभंत० उक्क० पदे० विसे०। भोगंत० उक्क० पदे० विसे०। परिभोगंत० उक्क० पदे० विसे०। विरियंत० उक्क० पदे० विसे०।

७२. णिरएसु पंचणा०-णवदंस०-पंचत० ओवं। सव्यत्थोवा अपचक्खाण-माणे उक्क० पदे०। कोधे० उक्क० पदे० विसे०। माया० उक्क० पदे० विसे०। लोभे० उक्क० पदे० विसे०। एवं पचक्खाण०४-अणंताणु०४। मिच्छ० उक्क० पदे० विसे०। भय० उक्क० पदे० अणंतगु०। दुगुं० उक्क० पदे० विसे०। हस्स-सोगे उक्क० पदे० विसे०। रदि-अरदि० उक्क० पदे० विसे०। इत्थि०-णवुंस० उक्क० पदे० विसे०। पुरिस० उक्क० पदे० विसे०। माणसंज० उक्क० पदे० विसे०। कोधसंज० उ० पदे० विसे०। मायाए उक्क० पदे० विसे०। लोभसंज० उक्क० प० विसे०।

७३. दोगदी तुल्ला । सन्वत्थोवा ओरा० उक्क० प० । तेजाक० उक्क० पदे०

और दु:स्वरका उत्कृष्ट प्रदेशाम परस्परमें समान है। अयशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाम सबसे म्तोक है। उससे यशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाम संख्यातगुणा है।

७०. नीच गोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र सबसे स्ताक है। उससे उच्चगात्रका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है।

७१. दानान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाम सवसं ग्तोक है। उससे लाभान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे भोगान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे परिभोगान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे वीर्यान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है।

५२. नारिकयों में पाँच ज्ञानावरण, नी दर्शनावरण और पाँच अन्तरायका भङ्ग आयके समान है। अप्रत्याख्यानावरण मानका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र सबसे स्तांक है। उससे अप्रत्याख्यानावरण कोधका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे अप्रत्याख्यानावरण मायाका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। असे अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क और अनन्तानुबन्धी चतुष्कका इसी प्रकार अल्पबहुत्व जानना चिह्ण। अनन्तानुबन्धी लोभके उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। असे भयका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र अधिक है। उससे भयका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र अनन्तानुबन्धी सिध्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे भयका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र अनन्तानुष्णा है। उससे जुगुष्साका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे हास्य-शोकका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे हास्य-शोकका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे पुरुष-वेदका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे पुरुष-वेदका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे कोधसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे कोधसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे हास्य-शोकका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे हास्य-शोक्षक है। उससे हास्य-शोक्षक हि। उससे हास्य-शोक्षक हो। उससे हाससे हास्य-शोक्षक हि। उससे हाससे हास्य-शोक्षक हो।

७३. दो गतियोंका उत्क्रष्ट प्रदेशाम परस्परमें तुल्य है। औदारिक शरीरका उत्क्रष्ट

१. ता॰ प्रतो 'एवं पच्चक्याण०४ अणंताणु०४ मिच्छ०' इति पाठः । २. ता॰ प्रतो 'उक्क० [विसे॰]। माणसंज॰' इति पाठः।

विसे० । कम्म० उक्क० पदे० विसे० । संठाण-संघडण-वण्ण०४-दोआणु०'-दोविहा०-थिरादिछयुग० तुल्ला । दोआउ०-दोगोदाणं उक्क० पदे० विसे० । एवं सत्तसु पुढवीसु ।

७४. तिरिक्खेस सत्तणां कम्माणं णिरयभंगो। णामाणं ओघभंगो। णवरि सन्वत्थोवा जस० उक्त०। अज० उक्त० विसे०। एवं सन्वपंचिदियतिरिक्खाणं। पंचिदियतिरिक्खअपजत्तगेस सत्तणां क० णिरयभंगो। णवरि मोहे० अण्णदरवेदे उ० प० विसे०। सन्वत्थोवा मणुसग०। तिरि० उ० विसे०। एवं णामाणं ओघं। णवरि सन्वत्थोवा जस०। अज० उ० विसे०। एवं सन्वअपजत्तयाणं सन्वएइंदि० पंचकायाणं। मणुसाणं ओघं।

७५. देवेसु सत्तर्णं कम्माणं णिरयभंगो । णामाणं ओघो । णवरि देवगदि—े पाओग्गाओ णाद्व्याओ । सणक्कुमार याव सहस्सार ति णिरयभंगो । आणद् याव उविरमगेवज्जा ति णिरयभंगो । णामाणं वण्ण-गंध-रस-फासाणं ओघं । सरीरं णारग—

प्रदेशाप्र सबसे स्तोक है। उससे तेजसशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे कार्मणशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। छह संस्थान, छह संहनन, वर्णचतुष्क, दो आनुपूर्वी, दो विहायोगीत और स्थिर आदि छह युगलका अलग अलग उत्कृष्ट प्रदेशाप्र परस्परमें तुल्य है। दो आयु और दो गोत्रोंका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। इसी प्रकार सातों पृथिवियोंमें जानना चाहिए।

५४. तिर्यक्चोंमें सात कर्मोंका भङ्ग नार्यक्योंके समान है। नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग ओचके समान है। इतनी विशेषता है कि यशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाय सबसे स्तोक है। उससे अयशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है। इसी प्रकार सब पञ्चीन्त्रय तिर्यक्चोंमें जानना चाहिए। पञ्चीद्रय तिर्यक्च अपर्याप्तकोंमें सात कर्मोंका भङ्ग नार्यक्योंके समान है। इतनी विशेषता है कि मोहनीयकर्ममें अन्यतर वेदका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है। मनुष्यगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाय सबसे स्तोक है। उससे तिर्यक्चगितका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है। इस प्रकार नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग ओचके समान है। इतनी विशोषता है कि यशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाय सबसे स्तोक है। उससे अयशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशोष अधिक है। इसी प्रकार सब अपर्याप्तक, सब एकेन्द्रिय और पांच स्थावरकायिक जीवोंमें जानना चाहिए। मनुष्योंमें ओचके समान भङ्ग है।

७४. देवोंमें सात कमोंका भङ्ग सामान्य नार्राकयोंके समान है। नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग ओवके समान है। इतनी विशेषता है कि देवगितमें बन्धको प्राप्त होने योग्य प्रकृतियाँ जाननी चाहिए। सनत्कुमारसे लेकर सहस्रार कल्पतकके देवोंमें नार्राकयोंके समान भङ्ग है। आनत कल्पसे लेकर उपिरम प्रवेचयकतकके देवोंमें नार्राकयोंके समान भङ्ग है। आनत कल्पसे लेकर उपिरम प्रवेचयकतकके देवोंमें नार्राकयोंके समान भङ्ग है। नामकर्मकी प्रकृतियोंमें वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श इन प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है। शरीरका भङ्ग

१. ता० प्रतो 'वण्ण० दोआणु०' इति पाटः । २. आ० प्रतो 'एवं सत्तमु पुढवीमु । तिरिक्ष्वेमु सत्तण्णं कम्माणं णिग्यभंगो । णामाणं ओघो । णवरि देवगिंदि' इति पाठः । ३. ता० प्रतौ 'उविरम केवेज्जाति' इति पाटः ।

भंगो । सेसाणं तुल्ला । अणुदिस याव सव्वद्व ति णेरइगभंगो । णवरि णामाणं वण्ण-गंध-रस-फासाणं ओघं । सेसाणं तुल्ला ।

७६. पंचिंदि०-तस०२-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि-ओरालि०-चक्खु०-अचच्खु०-भवसि०-सण्णि-आहारग ति ओधभंगो। ओरालि०मि० सत्तण्णं कम्माणं णिरयभंगो। णामाणं ओघं। णवरि सन्वत्थोवा जस० उक्क० पदे०। अजस० उक्क० पदे० विसे०। वेउन्वि०-वेउन्वि०मि० देवोघं।

७७. आहार-आहारिम० पंचणा०-छदंसणा०-दोवेद०-पंचंत० ओघं। सन्ब-तथोवा दुगुं० उक्क० पदे०। भय० उक्क० पदे० विसे०। हम्स-सोगे उक्क० पदे० विसे०। रिद-अरिद० उक्क० पदे० विसे०। पुरिस० उक्क० पदे० विसे०। माणसंज्ञ० उक्क० पदे० विसे०। कोधसंज्ञ० उक्क० पदे० विसे०। मायासंज्ञ० उक्क० पदे० विसे०। लोभसंज्ञ० उ० पदे० विसे०। वण्ण-गंध-रस-फासाणं तुल्ला०। कम्मह्ग० मत्तण्णं क० णिरयभंगो। णामाणं ओधभंगो।

७=. इन्थि-पुरिस-णवुंसगवेदेसु छण्णं कम्माणं णिरयभंगो । मोहो ओघो

नारिकयोंके समान है। रोप प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशाय तुल्य है। अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें नारिकयोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि नामकर्मकी वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श इन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशाय ओघके समान है। तथा शेष प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशाय तुल्य है।

्ह पञ्चेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, काययोगी, ओदारिक काययोगी, चजुदर्शनवाले, अचजुदर्शनवाले, भव्य, संज्ञी और आहारक जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है। ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सात कर्मांका भङ्ग सामान्य नारिकयोंके समान है। नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि यशःकीतिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है। उससे अयशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। वैकियिककाययोगी और वैकियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सामान्य देवोंके समान भङ्ग है।

७७. आहारककाययोगी और आहारकिमिश्रकाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, हो वेदनीय और पाँच अन्तरायका भङ्ग अधिक समान है। जुगुत्साका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र सबसे स्तोक है। उससे भयका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशोप अधिक है। उससे मयका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशोप अधिक है। उससे हास्य-शोकका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशोप अधिक है। उससे गुक्रपवेदका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशोप अधिक है। उससे मानसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशोप अधिक है। उससे मानसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशोप अधिक है। उससे माया-संज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशोप अधिक है। उससे माया-संज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशोप अधिक है। उससे माया-संज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशोप अधिक है। वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्शका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र परस्परमें तुल्य है। कार्मणकाययोगी जीवोंमें सात कर्मों का भङ्ग सामान्य नारिकायोंके समान है। नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है।

৬ন. स्त्रीवेदी, पुरुपवेदी और नपुंसकवेदी जीवोंमें छह कर्मोंका भङ्ग सामान्य नारिकयोंके

१. ता॰ प्रती 'भय॰ [उ॰] विसे॰' इति पाटः।

याव इत्थि०। णत्रुंस० उक्क० पदे० विसे०। माणसंज० उक्क० पदे० विसे०। कोध-संज० उक्क० पदे० विसे०। मायासं०-लोभसंज० उक्क० पदे० विसे०। पुरिस० उक्क० पदे० संखेज्जगु०। णामाणं ओघं।

७६. अवगदवेदेसु पंचणा०-पंचंत० ओधं। सच्वत्थोवा केवलदं० उक्त० पदे०। ओधिदं० उक्त० पदे० अणंतगु०। अचक्खु० उक्त० पदे० विसे०। चक्खु० उक्त० पदे० विसे०। चक्खु० उक्त० पदे० विसे०। सम्वत्थोवा कोधमंत्र० उक्त० पदे०। माणसंत्र० उक्त० पदे० विसे०। सायासंत्र० उक्त० पदे० विसे०। सायासंत्र० उक्त० पदे० विसे०। लोभसंत्र० उक्त० पदे० संखेजगु०।

=०. कोधकसाईसु ओघं । णबरि मोहे जाव इत्थि० । णबुंस० उक्क० पदे० विसे० । माणसं० उक्क० पदे० संखेज्जगु० । कोधसंज० उ० पदे० विसे० । मायासंज० उक्क० पदे० विसे० । लोभसंज० उक्क० पदे० विसे० । पुरिस० उक्क० पदे० विसे० ।

द्रश्राणकसाईसु ओघं। णवरि मोहे यात्र इन्थि०। णवंस० उक्त० पदे० विसे०। कोधसंज० उक्त० पदे० संग्वेज्जगु०। माणसंज० उक्त० पदे० विसे०।

समान है। मोहनीय कर्मका भङ्ग स्त्रीवेदके अल्पबहुत्वके प्राप्त होने तक ओवके समान है। स्त्रीवेदके उत्क्रष्ट प्रदेशाप्रसे नपुंसकवेदका उत्क्रप्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे मानसंज्वलनका उत्क्रप्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे क्रोधसंज्वलनका उत्क्रप्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे क्रोधसंज्वलनका उत्क्रप्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे पुरुषवेदका उत्क्रप्ट प्रदेशाप्र संख्यानगुणा है। नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग ओवके समान है।

५६. अपगतवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण और पाँच अन्तरायका भङ्ग ओघके समान है। केवलदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाय सबसे म्तोक है। उससे अवधिदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाय अनन्तगुणा है। उससे अचलुदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाय अनन्तगुणा है। उससे अचलुदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है। उससे चलुदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है। कोधसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाय सबसे स्तोक है। उससे मानसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है। उससे मायासंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है। उससे मायासंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है। उससे लोभसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाय मंख्यातगुणा है।

द०. क्रोधकपायवाले जीवोंमें आंवके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि मोहनीय कममें स्वीवेदका अल्पवहृत्व प्राप्त होनेतक ही ओघके समान भङ्ग जानना चाहिये। स्वीवेदके उत्कृष्ट प्रदेशायसे नपुंसकवेदका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है। उससे मानसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाय संख्यातगुणा है। उससे क्रोधसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है। उससे मायासंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है। उससे क्रोधसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है। उससे क्रोधसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है।

५१, मानकपायवाले जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि मोहनीय-कर्ममें स्त्रीवेदके अल्पबहुत्वके प्राप्त होनेतक ही ओघके समान भङ्ग जानना चाहिए। आगे स्त्रीवेदके उत्कृष्ट प्रदेशाप्रसे नपुंसकवेदका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे क्रोधसंज्वलन का उत्कृष्ट प्रदेशाप्र संख्यातगुणा है। उससे मानसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है।

१. ता॰ प्रती 'मायमंज॰ उ॰ विसे । \* मायसंज॰ उ॰ विसे॰ \* [ चित्रान्तर्गतपाटः पुनस्तः ] लोगमंज॰' इति पाटः । २. ता॰ प्रतो 'मोहे जोग [यार्च] इन्थि॰ पापुं॰ उक्क॰' इति पाटः ।

मायासंज ० उक्त ० पदे ० विसे ० । लोभसंज ० उक्त ० पदे ० विसे ० । पुरिस ० उ० पदे ० विसे ० ।

- दर. मायाए ओघो । णवरि मोहे याव इत्थि०। णवुंस० उक्क० पदे० विसे०। कोधसंज ० उक्क० पदे० संखेज्जगु० । माणसंज ० उक्क० पदे० विसे०। पुरिस० उक्क० पदे० विसे०। मायाए उक्क० पदे० विसे०। लोभसंज ० उक्क० पदे० विसे०। लोभक० ओघं।
- ८३. मदि -सुद-विभंग०-अब्भव०-मिच्छा०-असण्णि० तिरिक्खोघं। णवरि अण्णदरवेदे० विसे०।
- =४. आभिणि-सुद-ओधि० सत्तण्णं क० ओघभंगो। सन्वोत्था मणुसग० उक्क० पदे०। देवग० उक्क० पदे० विसे०। एवं आणु०। सन्वत्थोवा आहार० उक्क० पदे०। ओरा० उक्क० पदे० विसे०। वेउन्वि० उक्क० प० विसे०। तेजाक० उक्क० पदे० विसे०। कम्म० उक्क० प० विसे०। सन्वत्थोवा आहारंगो० उक्क० पदे०। स्रोरा०अंगो० उक्क० पदे० विसे०। वेउ०अंगो० उक्क० पदे० विसे०। वण्ण-गंध-रस-

उसमे मायासंज्वलनका उत्क्रष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे लोभसंज्वलनका उत्क्रष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे पुरुषवेदका उत्क्रष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है।

- 5. मायाकपायवाले जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि मोहनीय-कर्ममें स्नीवेदके अल्पबहुत्वके प्राप्त होनेतक ही ओघके समान भङ्ग जानना चाहिए। आगे स्नीवेदके उत्कृष्ट प्रदेशाप्रसे नपुंसकवेदका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे क्रोधसंज्वलन का उत्कृष्ट प्रदेशाप्र संख्यातगुणा है। उससे मानसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे प्राप्त विशेष अधिक है। उससे मायासंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे विशेष अधिक है। उससे विशेष अधिक है। लोभकषायवाले जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है।
- ५३. मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभङ्गज्ञानी, अभव्य, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंमें सामान्य तिर्यक्रोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि इनमें अन्यतर वेदका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है।
- ५४. आमिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें सात कर्मीका भक्त ओघके ममान है। मनुष्यातिका उत्कृष्ट प्रदेशाय सबसे स्तोक है। उससे देवगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है। इसी प्रकार आनुपूर्वियोंका अल्पबहुत्व जान छेना चाहिए। आहारकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाय सबसे स्तोक है। उससे औदारिक शरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है। उससे वैक्रियिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है। उससे तैजसशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है। आहारकशरीर आङ्गोपाङ्गका उत्कृष्ट प्रदेशाय सबसे स्तोक है। उससे औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्गका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है। वर्ण, विशेष अधिक है। उससे वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्गका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है। वर्ण,

१. आ० प्रतौ 'विसे० । मिद' इति पाठः । २. ता० प्रतौ 'वेउ०अंगो०-उक्क० विसे० । वेउ०अंगो० उक्क० [१] वण्ण' इति पाठः ।

फासाणं ओघो । सेसाणं सरिसं पदेसगां । एवं ओधिदं०-सम्मा०-खइग०-उवसम० । मणपज्ज० सत्त्वणं क० ओघं । णामाणं आहारकायजोगिभंगो । एवं संजद-सामाइ०-छेदो०-परिहार० । संजदासंजदं० आहारकायजोगिभंगो सुहुमसंप० चोद्दसण्णं ओघं ।

=५. असंजद०-तिणिले० सत्तण्णं कम्माणं णिर्यभंगो । णामाणं तिरिक्खोघं । तेउ-पम्माणं सत्तण्णं क० देवभंगो । णामाणं ओघं । णवरि तेऊए सव्वत्थोवा अप्पसत्थ-विहायगदि-दुस्सर उक्तस्सं० । पसत्थिविहायगदि-सुम्सर० उक्तस्स० पदे० विसेसाहियं । पम्माए सव्वथोवा दोगदि० । देवगदि० उक्त० पदे० विसे० । एवं आणु० । सव्वथोवा आहार० उक्त० पदे० । ओरालि० उक्त० पदे० विसे० । वेउव्वि० उक्त० पदे० विसे० । तेजाक० उक्त० पदे० विसे० । कम्म० उक्त० पदे० विसे० । सव्वत्थोवा पंचसंठा० उक्त० पदे० । समचदु० उक्त० प० विसे० । अंगोवं० सरीरभंगो । सव्वत्थोवा अप्पसत्थ०-दूभग-दुम्सर-अणादे० उक्त० पदे० । तप्पिडपक्खाणं उक्त० पदे० विसे० । सुक्ताए ओघं । णवरि सव्वथोवा मणुसग० उक्त० पदे० । देवग० उक्त० पदे० विसे० । एवं आणु० ।

गन्ध, रस और स्पर्शका भङ्ग ओघके समान है। शेप प्रकृतियोंका समान प्रदेशाय है। इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, त्रायिकसम्यग्दृष्टि और उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें जानना चाहिए। मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें सान कर्मांका भङ्ग ओघके समान है। नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग आहारककाययोगी जीवोंके समान है। इसी प्रकार संयत, सामायिकसंयत, छेदोपम्थापनासंयत और परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंमें जानना चाहिए। संयतासंयत जीवोंमें आहारककाययोगी जीवोंके समान भङ्ग है। सूद्दमसाम्परायसंयत जीवोंमें चोदह प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है।

प्प. असंयत और कृष्ण आदि तीन लेश्यावाले जीवोंमें सात कमींका भङ्ग सामान्य नारिकयोंके समान है। नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग सामान्य तिर्यक्कोंके समान है। पीत और पद्मलेश्यावाले जीवोंमें सात कर्मीका भङ्ग सामान्य देवोंके समान है। नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग ओवके समान है। इतनी विशेषता है कि पीतलेश्यामें अपशस्त विहायोगित और दुःस्वरका उत्कृष्ट प्रदेशाम सबसे स्तोक है। उससे प्रशस्त विहायोगित और सुरवरका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। पद्म लेश्यामें दो गतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशाम सबसे स्तोक है। उससे देवगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। इसी प्रकार आनुपूर्वियोंके उत्कृष्ट प्रदेशामका अल्पबहुत्व जानना चाहिए। आहारकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाम सबसे स्तोक है। उससे औदारिक शर्रीरका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे वैक्रियिक शरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे तैजसशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे कार्मणशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। पाँच संस्थानोंका उत्कृष्ट प्रदेशात्र सबसे स्तोक है। उससे समचतुरस्रसंस्थानका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। आङ्गोपाङ्गांका भङ्ग शरीरोंके समान है। अप्रशस्त विहायोगित, दुर्भग, दुःस्वर और अनादेयका उत्कृष्ट प्रदेशाम सबसे स्तोक है। उससे उनकी प्रतिपत्त प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। शुक्ललेश्यामें ओघके समान भक्क है। इतनी विशेपता है कि मनुष्यगतिका उत्क्रष्ट प्रदेशाप सबसे स्तोक है। उससे देवगतिका उत्क्रुष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। इसी प्रकार आनुपूर्वियोंके उत्कृष्ट प्रदेशायका अल्पबहुत्व जानना चाहिए।

१. ता॰ प्रतौ॰ 'ओघं' इति पाठः । २. 'परिहार॰ संजदासंजद॰' इति पाठः । ३. ता॰ प्रतौ 'अप्पसत्थिति [हा] यगिदे' इति पाठः ।

८६. वेदगसं० सन्बद्ध०भंगो । णवरि सन्बत्थोवा मणुसगदि० उक्करसओ पदे-सबंधो । देवगदि० उक्क० पदे० विसे० । एवं आणु० ।

= ७. सासणसम्मादिद्वीसु सत्तर्णां कम्माणं मदि०भंगो। णविर मिच्छ०-णवुंस० वज्र। णामाणं सव्वत्थोवा तिरिक्खग०-मणुसग० उ० पदे०। देवगदि० उक्त० पदे० विसे०। वण्ण०४ ओघं। सेसं सिरसं।

८८. सम्मामि० सत्तर्णं क० सव्वद्व०भंगो। सव्वत्थोवा मणुसग० उक्क० पदे०। [देवगदि० उक्क० विसे०]। एवं आणु०। वण्ण०४ ओर्घं। अणाहार० कम्मइगभंगो।

## एवं उकस्सं समत्तं।

- ८. जहण्णए पगढ़ं । दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० णाणावरणीयाणं [दंस-णावरणीयाणं] यथा उक्कस्सं सत्थाणअप्पाबहुगं तथा जहण्णं पि कादव्वं । सादासादाणं दोण्णं पि जहण्णयं पदेसम्गं तुल्लं ।
- ६०. सञ्बत्थोवा अपच्चक्खाणमाणे जह० पदे०। कोघे० जह० पदे० विसे०। मार्या० जह० पदे० विसे०। लोभ० जह० पदे० विसे०। एउं पच्च-
- ५६. वेदकसम्यग्हिष्ठ जीवोंमं सर्वार्थसिद्धिके देवोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि मनुष्यगतिका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध सबसे स्तोक है। उससे देवगितका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। इसी प्रकार आनुपूर्वियोंके उत्कृष्ट प्रदेशाप्रका अल्पबहृत्व जान लेना चाहिए।
- ५७. सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें सात कर्मीका भङ्ग मत्यज्ञानी जीवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्व और नपुंसकवेद इन दो प्रकृतियोंको छोड़कर अल्पबहुत्व जानना चाहिए। नामकर्ममें तिर्यक्रगति और मनुष्यगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र सबसे स्तोक है। उससे देवगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। वर्णचतुष्कका भङ्ग ओचके समान है। शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशाप्रका अल्पबहुत्व समान है।

५५. सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें सात कमेंका भङ्ग सर्वार्थासद्विके देवोंके समान है । मनुष्य-गितका उत्कृष्ट प्रदेशाम सबसे स्तोक है । उससे देवगितका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है । इसी प्रकार दो आनुपूर्वियोंके उत्कृष्ट प्रदेशामका अल्पबहुत्व जान लेना चाहिए । वर्णचतुष्कका भङ्ग आघके समान है । अनाहारक जीवोंमें कार्मणकाययोगी जीवोंके समान भङ्ग है ।

## इस प्रकार उत्क्रष्ट अल्पबहुत्व समाप्त हुआ।

- प्तरः जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है—ओघ ओर आदेश। ओघसे ज्ञानावरणीय ओर दर्शनावरणीयका जिस प्रकार उत्कृष्ट स्वस्थान अल्पबहुत्व कहा है उसी प्रकार जघन्य भी करना चाहिए। सातावेदनीय और असातावेदनीय दोनोंका हो जघन्य प्रदेशाप्र तुल्य है।
- ६०. अप्रत्याख्यानावरणमानका जघन्य प्रदेशाप्र सबसे स्तोक है। उससे अप्रत्याख्याना-वरण क्रोधका जघन्य प्रदेशाम्र विशेष अधिक है। उससे अप्रत्याख्यानावरण मायाका जघन्य

१. ता० प्रती 'एवं । आणु० वण्णः०४ ओघं' इति पाठः । २. ता० प्रती 'माणो ज० पदे० । [कोषे०] ज० प० विसे० । माया०' आ० प्रती '-माणे जर्० पदे० । माया०' इति पाठः ।

क्खाण ०४। एवं चेव अणंताण ०४। मिच्छ जह० पदे० विसे०। दुगुं० जह० पदे० अणंतगु०। भय० जह० प० विसे०। हस्स-सोगे जह० पदे० विसे०। रदि-अरदि० जह० पदे० विसे०। अण्णदरवेदे जह० पदे० विसे०। माणसंज० जह० पदे० विसे०। कोधसंज० जह० पदे० विसे०। मायासंज० जह० पदे० विसे०। लोभसंज० जह० पदे० विसे०।

६१. सन्वत्थोवा तिरिक्ख-मणुसाऊणं जह० पदे० । णिरय-देवाऊणं जह० पदे० असंखेजगु० ।

प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे अप्रत्याख्यानावरण लोभका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। इसी प्रकार प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका अल्पवहृत्व जानना चाहिए। तथा इसी प्रकार अनन्तानु बन्धीचतुष्कका अल्पवहृत्व जानना चाहिए। अनन्तानु बन्धीचतुष्कका अल्पवहृत्व जानना चाहिए। अनन्तानु बन्धी लोभके जघन्य प्रदेशाप्र मिथ्यात्वका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे अगुण्साका जघन्य प्रदेशाप्र अनन्तगुणा है। उससे भयका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे हास्य-शोकका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे प्रत-अरितका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे अन्यतर वेदका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे कोधसंज्वलनका, जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे कोधसंज्वलनका, जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे विशेष अधिक है।

६१. तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका जघन्य प्रदेशाप्र सबसे स्तोक है। उससे नरकायु और देवायुका जघन्य प्रदेशाम असंख्यातगुणा है।

धर. तिर्यक्चगतिका जघन्य प्रदेशाप्र सबसे स्तांक है। उससे मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे देवगतिका जघन्य प्रदेशाप्र असंख्यातगुणा है। उससे नरकगतिका जघन्य प्रदेशाप्र असंख्यातगुणा है। चार जातियोंका जघन्य प्रदेशाप्र सबसे स्तोक है। उससे एकेन्द्रियजातिका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। औदारिक शरीरका जघन्य प्रदेशाप्र सबसे स्तोक है। उससे तेजसशरीरका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे कार्मणशरीरका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे कार्मणशरीरका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे कार्मणशरीरका जघन्य प्रदेशाप्र असंख्यातगुणा है। उससे आहारकशरीरका जघन्य प्रदेशाप्र असंख्यातगुणा है। अह संस्थानोंका जघन्य प्रदेशाप्र तुल्य है। औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्गका जघन्य प्रदेशाप्र सबसे स्तोक है। उससे वैक्रियकशरीर आङ्गोपाङ्गका जघन्य प्रदेशाप्र असंख्यातगुणा है। उससे आहारकशरीर आङ्गोपाङ्गका जघन्य प्रदेशाप्र असंख्यातगुणा है। उससे आहारकशरीर आङ्गोपाङ्गका जघन्य प्रदेशाप्र असंख्यातगुणा है। इह संहननोंका जघन्य प्रदेशाप्र परस्परमें तुल्य है। वर्ण, गन्ध,

गंध-रस-फासाणं पंचअंतराइगाणं च उक्कस्सभंगो। यथा गदी तथा आणुपुच्नी। सच्व-तथोवा तस-बादर-पञ्जत्त-पत्तेगाणं जह० पदे०। थावर-सुहुम-अपज्जत्त-साधारण० जह० पदे० विसे०। सेसाणं पगदीणं जहण्णयं पदेसग्गं तुल्लं०। णीचुच्चागोद० जह० पदे० तुल्लं०।

६३. णिरयेसु सत्तण्णं क० ओघभंगो । सन्वत्थोवा तिरिक्ख० जह० पदे० । मणुस० जह० पदे० विसे० । एवं आणु० । वण्ण०४ उक्कस्सभंगो । सेसाणं णामाणं जहण्णयं पदेसग्गं तुल्लं० । एवं सत्तसु पुढवीसु । णवरि सत्तमाए सन्वत्थोवा तिरिक्ख० । मणुस० जह० पदे० असं०गु० । एवं आणु०-दोगोद० ।

६४. तिरिक्खेस ओधभंगो । एवं पंचिदियतिरिक्खाणं पंचिदियतिरिक्ख-पज्जत्त-पंचिदियजोणिणीसु । [णविर जोणिणीसु] सञ्वत्थोवा तिरिक्ख॰ जह॰ पदे॰ । मणुस॰ जह॰ पदे॰ विसे॰। णिरय-देवगिदि॰ जह॰ पदे॰ असं॰गु॰। सञ्बत्थोवा चदुण्णं जादीणं [जह॰ पदे॰।] एइंदि॰ जह॰ पदे॰ विसे॰। सञ्बथोवा ओरालि॰ जह॰ पदे॰। तेजा॰ जह॰ पदे॰ विसे॰। कम्म॰ जह॰ पदे॰ विसे॰। वेउन्बि॰ जह॰ पदे॰ असं॰गु॰। सञ्बत्थो॰ ओरालि॰अंगो॰ जह॰ पदे॰। वेउ॰अंगो॰ जह॰

रस, स्पर्श और पाँच अन्तरायोंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। जिस प्रकार चार गतियोंके जघन्य प्रदेशाप्रका अल्पबहुत्व कहा है उसी प्रकार चार आनुपूर्वियोंके जघन्य प्रदेशाप्रका अल्पबहुत्व जानना चाहिए। त्रस, बादर, पर्याप्त और प्रत्येकका जघन्य प्रदेशाप्र सबसे स्तोक है। उससे स्थावर, सूद्म, अपर्याप्त और साधारणका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। शेष प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशाप्र तुल्य है। तथा नीचगोत्र और उद्यगोत्रका जघन्य प्रदेशाप्र परस्परमें तुल्य है।

६३. नारिकयों में सात कमोंका भङ्ग ओघके समान है। तिर्यञ्चगतिका जघन्य प्रदेशाम सबसे स्तोक है। उससे मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। इसी प्रकार दोनों आनुपूर्वियोंके जघन्य प्रदेशामका अल्पबहुत्व जानना चाहिए। वर्णचतुष्कका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। नामकर्मकी शेप प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशाम तुल्य है। इसी प्रकार सातों पृथिवियों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि सातवीं पृथिवीमें तिर्यञ्चगतिका जघन्य प्रदेशाम सबसे स्तोक है। उससे मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशाम असंख्यातगुणा है। इसी प्रकार दो आनुपूर्वी और दोनों गोत्रोंके जघन्य प्रदेशामका अल्पबहुत्व जानना चाहिए।

६४. तिर्यक्वोंमें ओघके समान भन्न है। इसी प्रकार पञ्चीन्द्रय तिर्यक्क पञ्चीन्द्रय तिर्यक्क पर्याप्त और पञ्चीन्द्रय तिर्यक्क योनिनियोंमें जानका चाहिए। इतनी विशेषता है कि पञ्चीन्द्रय तिर्यक्क योनिनियोंमें तिर्यक्कगतिका जघन्य प्रदेशाय सबसे स्तोक है। उससे मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशाय विशेष अधिक है। उससे नरकगित और देवगितका जघन्य प्रदेशाय असंख्यातगुणा है। चार जातियोंका जघन्य प्रदेशाय सबसे स्तोक है। उससे एकेन्द्रियजातिका जघन्य प्रदेशाय विशेष अधिक है। औदारिकशरीरका जघन्य प्रदेशाय सबसे स्तोक है। उससे तैजसशरीरका जघन्य प्रदेशाय विशेष अधिक है। उससे कार्मणशरीरका जघन्य प्रदेशाय तिशेष आधिक है। उससे वैकियिकशरीरका जघन्य प्रदेशाय सबसे स्तोक

१. आ० प्रती 'सब्बद्धा तिरिक्ख ' इति पाटः । २. आ० प्रती 'पदे० । सन्वयेषा जह०' इति पाटः ।

पदे ० असं ० गु ० । सेसाणं ओघभंगो । पंचिंदि ० तिरिक्खअपअ० सव्वपगदीणं ओघं । एवं सव्वअपज्जक्तगार्यं सव्वएइंदिय-विगलिंदिय-पंचकायाणं च ।

- ६५. मणुसेसु ओघभंगो । देवाणं णिरयभंगो । एवं भवण-वाणवेंतर-जोदिसिय० । सोधम्मीसाण याव सहस्सार त्ति एवं चेव । णवरि दोगदि० सरिसं पदेसग्गं । एवं सन्वदेवाणं ।
- ६६. पंचिदि०-तस०२-काययोगि०-ओरा०-ओरा०मिस्स०-कम्मइ०-णवुंस०-कोधादि०४-मदि-सुद०-असंज०-चक्खुदं०-अचक्खुदं०-छल्लेस्सा०-भवसि०-अब्भवसि०-मिच्छा०-सण्णि०-असण्णि०-आहार०-अणाहारग ति ओघभंगो । णवरि मदि-सुद०-अब्भव०-मिच्छा०-असण्णि० वेउव्वियळक्कं पंचिदियतिरिक्खजोणिणभंगो ।
- 89. पंचमण ०-तिण्णिवचि० सत्तण्णं क० णिरयभंगो । सन्वत्थोवा तिरिक्ख०-मणुस० जह० पदे० । देवग० जह० पदे० विसे० । णिरयगे० जह० पदे० विसे० । सन्वत्थोवा वेउ० जह० पदे० । तेजा० जह० पदे० विसे० । कम्म० जह० पदे० विसे० । आहार० जह० पदे० विसे० । ओग० जह० पदे० विसे० । एवं अंगो० ।
- है। उससे वैक्रियिकशर्गर आङ्गोपाङ्गका जघन्य प्रदेशाम्र असंख्यातगुणा है। रोप प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है। पञ्चन्द्रि तिर्यञ्च अपर्याप्तकोमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है। इसी प्रकार सब अपर्याप्तक सब एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और पाँच स्थावरकायिक जीवोंमें जानना चाहिए।
- ६४. मनुष्यामें आधके समान भङ्ग है। देवामें नार्याकयांके समान भङ्ग है। इसी प्रकार भवनवासी, ज्यन्तर और ज्योतिर्या देवामें जानना चाहिए। सीधर्म और ऐशान कल्पसे लेकर सहस्रार कल्पतकके देवामें इसी प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि दो गतियोका सदश प्रदेशाम करना चाहिए। इसी प्रकार सब देवामें जानना चाहिए।
- ६६. पञ्चेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, काययोगी, आँदारिककाययोगी औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, नपुंसकवेदी, कोधादि चार कपायवाल, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, चज्जु-दर्शनी, अच्जुदर्शनी, छह लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, संज्ञी, असंज्ञी, आहारक और अनाहारक जीवोमें आंधके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, अभव्य, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोमें वैकियिकपट्कका भङ्ग पञ्चन्द्रिय निर्यञ्च योनिनियोंके समान है।
- ६७. पाँचों मनोयोगी और तीन वचनयोगी जीवोंमें सात कर्मोंका भङ्ग नारिकयोंके समान है। तिर्यञ्चगित और मनुष्यर्गातका जघन्य प्रदेशाप्र सबसे स्तोक है। उससे देवर्गातका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे नरकगतिका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। वैक्रियिक-शरीरका जघन्य प्रदेशाप्र सबसे स्तोक है। उससे तेजसशरीरका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे कार्मणशर्गरका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे आहारक शरीरका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे औदारिकशरीरका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। इसी

ता० प्रतो 'ज० मिस्से० [विसे०] । णिरय०' इति पाठः ।

सेसाणं ओघो । दोवचिजोगीसुँ एवं चेव । णवरि बीइंदिया सामि० । वेउं ०-वेउ०मि० देवोघं ।

६८. आहार०-आहार०मि० पंचणा०-छदंस०-पंचंत० ओघं। सन्वथोवा साद० जह० पदे०। असाद० जह० पदे० विसे०। सन्वतथोवा दुगुं० जह० पदे०। भय० जह० पदे० विसे०। स्स० जह० पदे० विसे०। रिद० जह० पदे० विसे०। पुरिस० जह० पदे० विसे०। सोग० जह० पदे० विसे०। अरिद० जह० पदे० विसे०। माणासंज जह० प० विसे०। कोधसंज० जह० पदे० विसे०। माणासंज जह० प० विसे०। कोधसंज० जह० पदे० विसे०। माणासंज जह० प० विसे०। कोधसंज० जह० पदे० विसे०। एवं मणाधिर-सुभ-जस० जह० पदे०। अथिर-असुभ अजस० जह० पदे० विसे०। एवं मण-पज०-संजद-सामाइ०-छेदो०-परिहार०-संजसंदाजद०।

६६. इत्थिवे० पंचिदियतिरिक्खजोणिणिभंगो । पुरिसवेदे पंचिदियतिरिक्ख-भंगो । अवगदवे० पंचणा०-चदुदंस०-पंचंत० उक्तस्सभंगो । सन्वथोवा माणसंज जह०

प्रकार अङ्गोपाङ्गोंके जघन्य प्रदेशामका अल्पबहुत्व जानना चाहिए। शेप प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है। दो वचनयोगी जीवोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि द्वीन्द्रिय जीव स्वामी है। वेकियिककाययोगी और वैकियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सामान्य देवोंके समान भङ्ग है।

६८. आहारककाययोगी और आहारकिमश्रकाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण और पाँच अन्तरायका भङ्ग आंघके समान है। सातावेदनीयका जघन्य प्रदेशाप्र सबसे म्तोक है। उससे असातावेदनीयका जघन्य प्रदेशाप्र सबसे म्तोक है। उससे असातावेदनीयका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे हास्यका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे हास्यका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे एक्ष्पवेदका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे अरतिका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे कोध-संज्यलनका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे कोध-संज्यलनका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे लोभसंज्यलनका जयन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। इसी श्रकार मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत और संयत।संयत जीवोंमें जानना चाहिए।

६६. स्त्रीवेदी जीवोंमें पञ्चीन्द्रय तिर्यञ्च योनिनियोंके समान भङ्ग है। पुरुषवेदी जीवोंमें पञ्चीन्द्रय तिर्यञ्चोंके समान भङ्ग है। अपगतधेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पाँच अन्तरायका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। मानसंज्वलनका जघन्य प्रदेशाम सबसे स्तोक

१. ता० प्रतौ 'से [साणं ओघो]। दोवचिजोगीसु' इति पाठः। २. ता० प्रतौ 'सामि० (१) वेउ०' इति पाठः। ३. ता० प्रतौ 'ज० प०।...[अथिरअसुभअ] जस०' इति पाठः।

पदे० । कोधसंज ० जह० पदे० विसे० । मायासंज ० जह० पदे० विसे० । लोभ-संज ० जह० पदे० विसे० ।

१०१. विभंगे सत्ताणं कम्माणं ओघभंगो। सञ्वथोवा तिरिक्ख० जह० पदे०। मणुस० जह० पदे० विसे०। णिग्यगदि-देवगदि० जह० पदे० विसे०। सञ्वथोवा ओरालि० जह० पदे०। तेजा० जह० पदे० विसे०। कम्म० जह० पदे० विसे०। वेउ० जह० पदे० विसे०। एवं विउ०] अंगोवंग०। आणुपु० गदिमंगो। एवं सेसाणं ओघभंगो।

१०२. आभिणि-सुद-ओधि० सत्तण्णं कम्माणं ओघभंगो । सन्वत्थोवा मणुसग० जह० पदे० | देवगदि० जह० पदे० विसे०। एवं आणु० | वण्ण०४ ओघभंगो । एवं ओधिदं०-सम्मा०-खइग०-वेदग०-उवसम० । सासणे सन्वत्थोवा तिरिक्ख० जह० पदे० | मणुस० जह० पदे० विसे० । देवगदि० जह० असं०गु० । एवं आणु० । सन्वत्थोवा ओरा० जह० पदे० । तेजा० जह० पदे० विसे० । कम्म० जह० पदे० विसे० । वेउ० जह० पदे० असं०गु० । सम्मामि० सत्तण्णं कम्माणं

है। उससे क्रोधसंज्वलनका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे मायासंज्वलनका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे लोभसंज्वलनका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है।

१०१. विभङ्गज्ञानमें सात कमोंका भङ्ग आघके समान है। तिर्यक्रगतिका जघन्य प्रदेशाय सबसे ग्तांक है। उससे मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशाय विशेष अधिक है। उससे नग्कित और देवगतिका जघन्य प्रदेशाय विशेष अधिक है। अति जघन्य प्रदेशाय सबसे ग्तोक है। उससे तैजसशरीरका जघन्य प्रदेशाय विशेष अधिक है। उससे तेजसशरीरका जघन्य प्रदेशाय विशेष अधिक है। उससे कार्मणशरीरका जघन्य प्रदेशाय विशेष अधिक है। इसी प्रकार हो आङ्गोपाङ्गोंके जघन्य प्रदेशायका अल्पबहुत्व जानना चाहिए। आनुपूर्वियोंका भङ्ग चारों गतियोंके समान है। इसी प्रकार शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है।

१०२. आभिनियोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें सात कर्मीका भङ्ग ओघके समान है। मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशाम सबसे स्तीक है। उससे देवगतिका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। इसी प्रकार दो आनुपूर्वियोंके जघन्य प्रदेशामका अल्पबहुत्व जानना चाहिए। वर्णचतुष्कका भङ्ग ओघके समान है। इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, चायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि और उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें जानना चाहिए। सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें तिर्यञ्चगतिका जघन्य प्रदेशाम सबसे स्तोक है। उससे मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे देवगतिका जघन्य प्रदेशाम असंख्यातगुणा है। इसी प्रकार तीन आनुपूर्वियोंके जघन्य प्रदेशामका अल्पबहुत्व जानना चाहिए। औदारिकश्रारिका जघन्य प्रदेशाम सबसे स्तोक है। उससे तैजसश्रारका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे कार्मणश्रारका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे कार्मणश्रारका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे वैक्रियक श्रारका जघन्य प्रदेशाम असंख्यातगुणा है।

१. ता॰ प्रतौ 'कम्म॰ [जह॰ पदे॰ विसे॰]। ...[वेउ व्वि॰] उ॰ ज़॰ 'आ॰ प्रतौ कम्म॰ जह॰ पदे॰ विसे॰। उ॰ जह॰ इति पाठ०।

## णिरयभंगो । सब्बत्थोवा मणुस० जह० पदे० । देवग० जह० पदे० विसे० । एवं सत्थाणअप्पानहुगं समत्तं ।

१०३. परतथाणप्पाबहुगं दुविधं—जह० उक्क० च । उक्क पगदं । दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० सव्वत्थोवा अपचक्खाणमाणे उक्क० पदंसग्गं । कोघे० उक्क० पदं० विसे० । माया० उक्क० पदं० विसे० । लोभे० उक्क० पदं० विसे० । एवं पचक्खाण०४-अणंताणु०४ । मिच्छ० उक्क० पदं० विसे० । केवलणा० उक्क० पदं० विसे० । पयला० उक्क० पदं० विसे० । णिहा० उक्क० पदं० विसे० । पयलापयला० उक्क० पदं० विसे० । णिहाणिहा० उक्क० पदं० विसे० । थीणगिद्धि० उक्क० पदं० विसे० । केवलदं० उ० पदं० विसे० । आहार० उक्क० पदं० अणंतगु० । वेउ० उक्क० पदं० विसे० । ओरा० उक्क० पदं० विसे० । तजा० उक्क० पदं० विसे० । कम्म० उक्क० पदं० विसे० । णिरयग० उक्क० संखेजजगु० । [देवग० उक्क० विसे०] । मणुस० उक्क० पदं० विसे० । तिरिक्ख० उक्क० पदं० विसे० । अज० उक्क० पदं० विसे० । दुगुं० उक्क० पदं० सं०गु० । भय० उक्क० पदं० विसे० । हस्स-सोग० उक्क० पदं० विसे० ।

सम्याग्मिश्यादृष्टि जीवोंमें सात कर्मोंका भङ्ग नारिकयोंके समान है। मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशाप्र सबसे स्तोक है। उससे देवगतिका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है।

इस प्रकार स्वस्थान अल्पबहुत्व समाप्त हुआ।

१०३, परम्थान अल्पबहुत्व हो प्रकारका है-जियन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश हो प्रकारका है-ओघ और आदेश। ओघसे अप्रत्याख्यानावरण मानका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र सबसे स्तोक है। उससे अप्रत्याख्यानावरण कोधका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे अप्रत्याख्यानावरण मायाका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे अप्रत्याः ल्यानावरण लोभका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। इसी प्रकार प्रत्याख्यानावरणचतुष्क और अनन्तानुबन्धीचतुष्कके उत्कृष्ट प्रदेशामका अल्पबहुत्व जानना चाहिए। आरो मिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे केवलज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे प्रचलाका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशोप अधिक है। उससे निद्राका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशंप अधिक है। उससे प्रचलाप्रचलाका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे निदानिदाका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे स्त्यानगृद्धिका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे केवलदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। आहारकशारीरका उत्कृष्ट प्रदेशाप अनन्तगुणा है । उससे वैक्रियिकशारीरका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे औदारिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उसमे नेजसशरीरका उत्क्रप्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे कार्मणशरीरका उत्क्रष्ट प्रदेशाघ्र विशेष अधिक है। उससे नरकगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र संख्यातगुणा है। उससे द्वगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है। उससे मनुष्यगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे तिर्यक्रगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे अयशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे जुगुप्साका उत्कृष्ट प्रदेशाम संख्यातगुणा है। उसपे भयका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे हाम्य-शोकका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक

१. ता—प्रतौ 'पश्चम्य्वाण •४ । अणंताणु •४ मिच्छ ० उ०' इति पाठः । २. ता • प्रतौ 'विसे ० । पयला ०' इति पाठः ।

रिद-अरिद० उक्क० पदे० विसे० । इत्थि०-णवुंस० उक्क० पदे० विसे० । दाणंत० उक्क० पदे० संखे० गु० । लाभंत० उक्क० पदे० विसे० । भोगंत० उक्क० पदे० विसे० । परिभोगंत० उक्क० पदे० विसे० । विरियंत० उक्क० पदे० विसे० । कोधसंज० उक्क० पदे० विसे० । मणपज० उक्क० पदे० विसे० । ओधणा० उक्क० पदे० विसे० । मुद्रणा० उक्क० पदे० विसे० । आभिणि० उक्क० पदे० विसे० । माणसंज० उक्क० पदे० विसे० । माणसंज० उक्क० पदे० विसे० । अधिदं० उक्क० पदे० विसे० । अवक्खु० उक्क० पदे० विसे० । चक्खुदं० उ० विसे० । पुरिस० उक्क० पदे० विसे० । मायासंज० उ० पदे० विसे० । च्यापादं आउगे उक्क० पदे० विसे० । णीचा० उक्क० पदे० विसे० । लोभसंज० उक्क० पदे० विसे० । लोभरंज० उक्क० पदे० विसे० । लोभरंज० उक्क० पदे० विसे० । लोभरंज० उक्क० पदे० विसे० । लाचा० उक्क० पदे० विसे० । सादा० उ० पदे० विसे० ।

१०४. आदंसेण णेरहएसु सन्वत्थोवा अपचक्खाणमाणे उक्त० पदे०। कोधे० उक्त० पदे० विसे०। माया० उ० प० विसे०। लोभ० उ० प० विसे०। एवं मूलोघं याव केवलदंसणावरणीयस्स उक्तस्सपदंसम्मं। ओरा० उक्त० पदे० अणंतगु०। तेजा०

है। उससे रति-अरितका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे स्त्रीवेद-नपुंसकवेदका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे दानान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाम संख्यातगुणा है। उससे लाभान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे भोगान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है । उससे परिभोगान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशंप अधिक है । उससे वीर्यान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाम् विशेष अधिक है। उससे कोधसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे मनःपर्ययज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे अवधिज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे श्रुतज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे आभिनियोधिक ज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे मानसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाम् विशेष अधिक है। उससे अवधिदर्शन।वरणका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे अचचुदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाम्र विशेष अधिक है। उससे चचुदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे पुरुपवेदका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे मायासंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे अन्यतर आयुका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे नीचगोत्रका उत्क्रप्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे लोभ-संज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे असातावेदनीयका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट प्रदंशाय विशेष अधिक है। उससे सातावेदनीयका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है।

१०४. आदेशसे नारिकयों में अप्रत्याख्यानावरण मानका उत्कृष्ट प्रदेशाम सबसे स्तीक है। उससे अप्रत्याख्यानावरण कोधका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे अप्रत्याख्यानावरण मायाका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे अप्रत्याख्यानावरण लोभका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे अप्रत्याख्यानावरण लोभका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है इस स्थानके प्राप्त होने तक मुलोषके समान भङ्ग है। आगे औदारिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाम

१. आ॰ प्रली 'अचमनु॰ चम्मनु॰ उक्क॰ पदे॰ विसे॰ । पुरिस॰ इति पाठः ।

उक्क० पदे० विसे० । कम्म० उक्क० पदे० विसे० । तिरिक्खग०-मणुसग० उक्क० पदे० संखेज्जगु० । जस०-अजस० उक्क० पदे० विसे० । दुगुं० उक्क० पदे० संखेज्जगु० । भय० उक्क० पदे० विसे० । हस्स-सोगे उक्क० पदे० विसे० । रिद-अरिद० उक्क० पदे० विसे० । हिस्थ०-णवुंस० उक्क० पदे० विसे० । पुरिस० उक्क० पदे० विसे० । माण-संज० उक्क० पदे० विसे० । कोधसंज० उक्क० पदे० विसे० । मायासंज० उक्क० पदे० विसे० । लोभसंज० उक्क० पदे० विसे० । लोभतं० उक्क० पदे० विसे० । लोभतं० उक्क० पदे० विसे० । मोगंत० उक्क० पदे० विसे० । पिरिभोगंत० उक्क० पदे० विसे० । विरियंत० उक्क० पदे० विसे० । मणपज्ज० उक्क० पदे० विसे० । ओधिगा० उक्क० पदे० विसे० । अपिरं विसे० । अपिरं विसे० । सुद० उक्क० पदे० विसे० । आभिणि० उक्क० पदे० विसे० । ओधिरं० उक्क० पदे० विसे० । अच्चक्खु० उक्क० पदे० विसे० । चक्खुरं० उक्क० पदे० विसे० । अण्णदरे जोदे० उक्क० पदे० विसे० । अण्णदरे जोदे० उक्क० पदे० विसे० । अण्णदरे वोदे० उक्क० पदे० विसे० । एवं सत्तसु पुढवीसु ।

१०५. तिरिक्खेसु मूलोघं याव केवलदंसणावरणीयस्स उक्क० पदे० विसे०।

अनन्त्राणा है। उससे तैजसशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे कार्मणशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे तिर्यञ्चगति और मनुष्यगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाम संख्यात-गुणा है। उससे यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे जुगुन्साका उत्कृष्ट प्रदेशाम संख्यातगुणा है। उससे भयका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे हास्य और शोकका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है। उससे र्गत और अरितका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका उत्क्रष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे पुरुपवेदका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे मानसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे क्रोधसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे माया-संज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे लोभसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे दानान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे लाभान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे भागान्तगयका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे परिभोगान्तरायका उत्क्रप्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे वीर्यान्तरायका उत्क्रप्ट प्रदेशाध्र विशेष अधिक है। उमसे मनःपर्ययज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाध्र विशेष अधिक है। उससे अवधिज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशोप अधिक है। उससे श्रुतज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है । उससे आभिनिबोधिक ज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे अवधिदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे अचलु-दर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे चतुर्द्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे अन्यतर आयुका उत्कृष्ट प्रदेशाम संख्यात्गुणा है। उससे अन्यतर गोत्रका उत्क्रष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे अन्यतर वेदनीयका उत्क्रप्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है । इसी प्रकार सातों पृथिवियोंमें जानना चाहिए ।

१०४. तिर्यक्रोंमें केवलदर्शनावरणीयका उत्कृष्ट प्रेर्देशाय विशेष अधिक है इस स्थानके

१. आ॰ प्रती 'परिभोगंत॰ उक्क॰ पदे॰ विसे॰ । मणपज॰ हित पाठः । २. ता॰ प्रती 'अचक्यु॰ उ॰ विसे॰ । अचक्यु॰ उ॰ विसे॰ (१) चक्युर॰ हित पाठः । ।

वेउ० उक्क० पदे० अणंतगु० | ओरा० उक्क० पदे० विसे० | तेजा० उक्क० पदे० विसे० | कम्म० उक्क० पदे० विसे० | णिरयगदि-देवग० उक्क० पदे० संखेज्जगु० | मणुस० उक्क० पदे० विसे० | जस० उक्क० पदे० विसे० | तिरिक्ख० उक्क० पदे० विसे० | अजस० उक्क० पदे० विसे० | सेसाणं पगदीणं णिरयभंगो | एवं पंचिंदि०— तिरिक्ख०३ | पंचिंदि०तिरिक्खअपज्जत्त० णिरयभंगो याव कम्मइयसरीर ति | मणुस० उक्क० पदे० संखेज्जगु० | जस० उक्क० पदे० विसे० | तिरिक्ख० उक्क० पदे० विसे० | अजस० उक्क० पदे० विसे० | तिरिक्ख० उक्क० पदे० विसे० | अजस० उक्क० पदे० विसे० | दुगुं० उक्क० संखेज्जगु० | भय० उक्क० विसे० | इस्स-सोगे० उक्क० पदे० विले० | रदि-अरदि० उक्क० पदे० विसे० | अण्णदर-वेदे० उक्क० पदे० विसे० | सेसाणं पगदीणं णिरयभंगो | एवं सव्वअपज्जत्तयाणं तसाणं थावराणं च सव्वयइंदिय-विगलिंदिय-पंचकायाणं | णविर मणुसाउ०-मणुस०-मणुसाणु०- उच्चा० चत्तारि एदाणि तेउ०-वाऊणं वज्ज |

१०६. मणुस०३-पंचिंदि०-तस०२-पंचमण०-पंचयचि०-कायजोगि०-ओरालि० मूलोघं। देवेसु णिरयभंगो याव कम्मइयसरीर त्ति। तदो मणुस० उक्क० पदे० संखेजजगु०। तिरिक्ख० उक्क० पदे० विसे०। जस०-अजस० दो वि तुल्ला उक्क०

प्राप्त होने तक मुलोघके समान भङ्ग है। आगे वैक्रियिकशर्गारका उत्कृष्ट प्रदेशाम अनन्तगुणा है। उसमे औदारिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे तेजसशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे कार्मणशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है। उससे नरकर्गात और देवगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाम संख्यातगुणा है । उससे मनुष्यगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे यशःकीर्तिका उत्क्रष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे तिर्यक्र्यगतिका उत्क्रप्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे अयशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग नारिकयोंके समान है। इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्जित्रिकमें जानना चाहिए। पञ्चेन्द्रिय तिर्यक्र अपर्याप्तकोंमें कार्मणशरीरके उत्कृष्ट प्रदेशामका अल्पबहुत्व प्राप्त होने तक नार्राकयोंके समान भङ्ग है। आगे मनुष्यगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र संख्यातगुणा है। उससे यशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे तिर्यञ्चगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे अयशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाध्र विशेष अधिक है। उससे जुगुष्साका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र संख्यातगुणा है। उससे भयका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे हास्य और शोकका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे रात और अरतिका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे अन्यतर वेदका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग नारिकयोंके समान है। इसी प्रकार त्रस और स्थावर सब अपर्याप्तक, सब एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और पाँच स्थावरकायिक जीवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अग्निकायिक और बायुकायिक जीवोंमें मनुष्यायु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगात्र इन चार प्रकृतियोंको छोड़कर अल्पबहुत्व करना चाहिए।

१०६. मनुष्यत्रिक, पञ्चिद्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, काययोगी और ओदारिककाययोगी जीवोंमें मूलोचके समान भङ्ग है। देवोंमें कामणशरीरके उत्कृष्ट प्रदेशामका अल्पबहुत्व प्राप्त होनेतक नार्गकयोंके समान भङ्ग है। उसके आगे मनुष्यगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाम संख्यातगुणा है। उससे तिर्यञ्चगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाम संख्यातगुणा है। उससे तिर्यञ्चगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे यशानकीति और अयशाकीतिका उत्कृष्ट प्रदेशाम दोनोका षरस्पर तुल्य होते हुए भी विशेष अधिक है।

पदे विसे । दुगुं । उक्क पदे । संखेज्जगु । सेसाणं णिरयभंगो । एवं भवण - वाण - जोदिसि । सोधम्मीसाणेसु । सणक्कुमार याव सहस्सार त्ति णिरयभंगो । एवं वेव आणद याव णवगेवज्जा ति । णवरि विसेसो तिरिक्खगदिचदुण्णं क ।

१०७. अणुदिस याव सन्त्रद्र ति सन्वथोवा अपचक्खाणमाणे० उक्त० पदे० । कोधे० उक्क० पदे० विसे०। माया० उक्क० पदे० विसे०। लोमे० उक्क० पदे० विसे०। एवं पचक्खाण०४। केवलणा० उक्क० प० विसे०। पयला० उ० प० विसे०। णिद्दा० उ० प० विसे०। केवलदं० उ० प० विसे०। ओरा० उ० प० अणंतग्र०। तेजा० उ० प० विसे०। कम्म० उ० प० विसे०। मणुस० उ० प० संखेज्जगु०। जस०-अजस० उ० प० विसे० । दुर्गु० उक्क० पदे० संखेज्जगु० । भय० उक्क० पदे० विसे० | हस्स-सोगे० उक्क० पदे० विसे० | रदि-अर्दि० उ० पदे० विसे० | प्रसि० उक्त० पदे० विसे० । माणसंज० उक्त० पदे० विसे० । कोधसंज० पदे० विसे०। मायासं० उक्क० पदे० विसे०। लोभसं० उ० प० विसे०। दार्णत् उ० प० विसे०। लाभंत् उ० प० विसे०। भोगंत० उ० विसे । परिभोगंत उ० प० विसे । विरियंत उ० प० विसे । मणपज्ज ० उ० उससे जुगुष्साका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र संख्यातगुणा है। शेप प्रकृतियोंका अङ्ग नारिकयोंके समान है। इसी प्रकार भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिपी, सौधर्म और एशान कल्पतकके देवोंमें जानना चाहिए । सनत्कुमारसे लेकर सहस्रार कल्प तकके देवोंमें नारिकयोंके समान भङ्ग है। आनत कल्पसे लेकर नो प्रैवेयकतकके देवोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि तिर्यक्रगति-चतुष्कको छोड़कर अल्पबहुत्व करना चाहिए।

१०७. अनुदिशसे लेकर सर्वार्थासद्धि तकके देवांमें अप्रत्याख्यानावरण मानका उन्क्रष्ट प्रदेशात्र सबसे स्तोक है। उससे अत्रत्याख्यानावरण क्रांधका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है। उससे अप्रत्याख्यानावरण मायाका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । । उससे अप्रत्याख्यानावरण लोभका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। इसी प्रकार प्रत्याख्यानावरण चतुष्कका अल्पबहुत्व जानना चाहिए। आगे केवळज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे प्रचलाका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे निदाका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे केवलदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे औदारिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाम अनन्तगुणा है। उससे तैजसरारीरका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे कार्मण-शरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे मनुष्यगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र संख्यातगुणा है । उससे यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशात्र विशेष अधिक है। उससे जुगुप्साका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र संख्यातगुणा है। उससे भयका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है। उससे हास्य और शोकका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे रति और अरतिका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है । उससे पुरुषवेदका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है । [उससे मानसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे क्रांधसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे मायासंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे लोभसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे दानान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है । उससे लाभान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे भोगान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे परिभोगान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है । उससे वीर्यान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाय

प० विसे०। ओधिणा० उ० प० विसे०। सुद्० उ० प० विसे०। आभिणि० उ० प० विसे०। ओधिदं० उ० प० विसे०। अचक्खु० उ० प० विसे०। चक्खुदं० उक्क० प० विसे०। मणुसाउ० उ० पदे० संखेज्जगु०। उच्चा० उक्क० पदे० विसे०। सादासाद० उक्क० पदे० विसे०।

१०८. ओरालियमि० ओघं याव केवलदंसणावरणीय त्ति उ० प० विसे०। दो आउ० अणंतगु०। वेउच्वि० उ० प० असं०गु०। ओरा० उ० प० विसे०। तेजाक० उ० प० विसे०। क० उ० पदे० विसे०। देवगदि ० उ० संखेज्जगु०। मणुस० उ० प० विसे०। जस० उ० प० विसे०। तिरिक्ख० उ० प० विसे०। अजस० उ० प० विसे०। अजस० उ० प० विसे०। सेसाणं पंचिंदियतिरिक्खभंगो।

१०६. वेउव्वियका० देवोघं । एवं वेउव्वियमिस्सगे वि । णवरि आउ० णित्थ । आहार०-आहारमि० सव्वत्थोवा केवलणा० उक्क० पदे० । पयला० उ० प० विसे० । णिद्दा० उ० प० विसे० । केवलदं० उ० प० विसे० । वेउव्वि० उ० प० अणंतणु० ।

विशेष अधिक है। उससे मनःपर्ययज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उसस अविध्वानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे श्रुतज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे श्रुतज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे आभिनिवाधिक ज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे अवज्ञुदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे अवज्ञुदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे चजुदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे चजुदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे उन्नगावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे सातावेदनीय और असातावेदनीयका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है।

१०८. औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें केवलदर्शनावरणीयका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है इस स्थानके प्राप्त होनतक ओघके समान भङ्ग है। आगे दो आयुओंका उत्कृष्ट प्रदेशाप्त अनन्तगुणा है। उससे विकियिकशर्गरका उत्कृष्ट प्रदेशाप्त असंख्यातगुणा है। उससे औदारिकशर्गरका उत्कृष्ट प्रदेशाप्त विशेष अधिक है। उससे कार्मणशर्गरका उत्कृष्ट प्रदेशाप्त विशेष अधिक है। उससे देवगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाप्त संख्यातगुणा है। उससे मनुष्यगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाप्त विशेष अधिक है। उससे देवगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाप्त संख्यातगुणा है। उससे मनुष्यगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाप्त विशेष अधिक है। उससे यशः-कीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाप्त विशेष अधिक है। उससे अयशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाप्त विशेष अधिक है। उससे जुगुण्साका उत्कृष्ट प्रदेशाप्त संख्यातगुणा है। उससे भयका उत्कृष्ट प्रदेशाप्त विशेष अधिक है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग पञ्चेनित्रय तिर्थञ्चोंके समान है।

१०६. वैक्रियिककाययोगी जीवोंमें सामान्य देवोंके समान भङ्ग है। इसी प्रकार वैक्रियिक-मिश्रकाययोगी जीवोंमें भी जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें आयुकर्मका बन्ध नहीं होता । आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें केवलज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र सबसे स्तोक है। उससे प्रचलाका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे निद्राका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे केवलदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है।

१! आ० प्रतौ 'मणुमाणु ७ उ७' इति पाटः । २. आ० प्रतौ 'तेजाक० उ० प० विसे०। देवगदि०' इति पाटः।

तेजा० उ० प० विसे०। कम्म० उ० पदे० विसे०। देवग० उ० प० संखेज्जगु०। जस०-अजस० उ० प० विसे०। दुर्गु० उ० प० संखेज्जगु०। सेसाणं यथा अणुदिस-देवाणं। णवरि यम्हि मणुसाउ० तम्हि देवाउ० भणिदव्वं

११०. कम्मइयकायजोगीसु याव केवलदंसणावरणीयं ताव मूलोघो । वेउ० उ० पदं० अणंतगु० । ओरा० उ० प० विसे० । तेजा० उ० प० विसे० । कम्म० उ० प० विसे० । देवगदि० उ० प० संखेज्जगु० । मणुस उ० प० विसे० । जस० उ० प० विसे० । तिरिक्ख० उ० प० विसे० । अजस० उ० प० विसे० । दुगुं० उ० प० संखेज्जगु० । सेसाणं यथा पंचिंदियतिरिक्खपज्जत्तएसु तथा णेदव्वं ।

१११. इत्थि-पुग्सि-णवुंसगेस मूलोघं याव इत्थि०-णवुंस० उ० प० विसे०। माणसंज ० उ० प० विसे०। कोधसंज ० उ० प० विसे०। मायासंज ० उ० प० विसे०। लोभसं० उ० प० विसे०। लोभसं० उ० प० विसे०। लोभतं० उ० प० विसे०। निरंति ० उ० प० विसे०। मोगंत० उ० प० विसे०। परिभोगंत० उ० प० विसे०। मुद० उ० प० विसे०। मणपज्ज ० उ० प० विसे०। ओधिणा० उ० प० विसे०। सुद० उ० प०

उससे वैक्रियिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाम अनन्तगुणा है। उससे तैजसशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे कार्मणशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे देवगितका उत्कृष्ट प्रदेशाम संख्यातगुणा है। उससे यशःकीर्त और अयशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे जुगुप्साका उत्कृष्ट प्रदेशाम संख्यातगुणा है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग जिस प्रकार अनुदिशके देवोंके वतलाया है उस प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि जहाँपर मनुष्याय कही है वहाँपर देवाय कहनी चाहिए।

११०, कार्मणकाययोगी जीवोंमें केवलदर्शनावरणीयका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है इस स्थानके प्राप्त होने तक मूलोचके समान भङ्ग है। आगे विक्रियिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाम अनन्तगुणा है। उससे औदारिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे तेजस-शरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे तेजस-शरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे कार्मणशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे विशेष अधिक है। उससे यशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे तर्यक्र-गतिका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे विशेष अधिक है। उससे जुगुष्साका उत्कृष्ट प्रदेशाम संख्यातगुणा है। शेष प्रकृतियोंका जिस प्रकार पञ्चित्रिय तर्यक्र पर्यक्षिक जिस क्रकार पञ्चित्रिय तर्यक्र पर्यक्षिक जिस प्रकार पञ्चित्रय तर्यक्र पर्यक्ष में अल्पवहुत्व कहा है उस प्रकार यहाँ जानना चाहिए।

१११. स्त्रीवेदवाले, पुरुपवेदवाले और नपुंसकवेदवाले जीवोंमें स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है इस स्थानके प्राप्त होनेतक मूलोंघके समान भङ्ग है। आगे मानसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे मायासंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे मायासंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे लोभसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे लामान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे लामान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे लामान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे नामान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे परिभोगान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे मनःपर्ययक्षानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे अवधिज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे अवधिज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है।

विसे० | आभिणि० उ० प० विसे० | ओधिदं० उ० प० विसे० | अचक्खु० उ० प० विसे० | चक्खुदं०-पुरिस० उ० प० विसे० | अण्णदरे आउगे० उ० प० विसे० | अण्णदरगोदे जस० उ० प० विसे० | अण्णदरवेदणीए उ० प० विसे० |

११२. अवगद्वेदेसु सन्वत्थोवा केवलणा० उ० पदे०। केवलदं० उक्क० पदे० विसे०। दाणंत० उ० प० अणंतगु०। सेसाणं यथासंखं उक्क० पदे० विसे०। कोधसं० उ० प० विसे०। मणपज्ज० उ० प० विसे०। ओधिणा० उ० प० विसे०। सुद० उ० प० विसे०। आभिणि० उ० प० विसे०। माणसं० उ० प० विसे०। ओधिदं० उ० प० विसे०। अचक्खुदं० उ० प० विसे०। चक्खुदं० उ० प० विसे०। मायासं० उ० प० विसे०। लोभसं० उ० प० संखेजजगु०। जस०-उच्चा० उक्क० प० विसे०। सादा० उ० प० विसे०।

११३. कोधकसाईसु मूलोघं याव इत्थि० उ० प० विसे०। दाणंत० उ० प० विसे०। लाभंत० उ० प० विसे०। भोगंत० उ० प० विसे०। परिभोगंत० उ० प० विसे०। विरियंत० उ० प० विसे०। मणपज्ज० उ० प० विसे०। ओधिणा०

प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे आभिनियोधिकज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे अवधिद्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे अच्छुदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे च्छुदर्शनावरण और पुरुषवेदका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे अन्यतर आयुका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे अन्यतर गोत्र और यशःकोर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे अन्यतर गोत्र और यशःकोर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे अन्यतर वेदनीयका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है।

११२. अपगतवेदवाले जीवोंमें केवलज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र सबसे स्तोक है। उससे केवलदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे दानान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र अनन्तगुणा है। शेष अन्तरायकी प्रकृतियोंका कमसे उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। आगे कोधसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे अन्वधिज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे श्रुतज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे श्रुतज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे श्रुतज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे आभिनिवोधिकज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे अवधिदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे अवधिदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे अवधिदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे मायासंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे मायासंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे सातावेदनीयका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे सातावेदनीयका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे सातावेदनीयका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है।

११२. क्रोधकपायवाले जीवोंमें स्नोवेदका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है इस स्थानके प्राप्त होने तक मूलोघके समान भक्क है। आगे दानान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाप्त विशेष अधिक है। उससे लाभान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाप्त विशेष अधिक है। उससे लाभान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाप्त विशेष अधिक है। उससे वीर्यान्त-विशेष अधिक है। उससे परिभोगान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाप्त विशेष अधिक है। उससे वीर्यान्त-गयका उत्कृष्ट प्रदेशाप्त विशेष अधिक है। उससे मनःपर्ययज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाप्त विशेष

उ० प० वि० । सुद० उ० वि० । आभिणि० उ० वि० । माणसं० उ० वि० । कोधसं० उ० वि० । मायसं० उ० वि० । लोभसं० उ० वि० । ओधिदं० उ० वि० । अचक्खुदं० उ० वि० । चक्खुदं० उ० वि० । पुरि० उ० वि० । अण्णदरआउ० उ० वि० । अण्णदरे गोदे जस० उ० वि० । अण्णदरे वेदणी० उ० वि० । माण-कसाईसु कोधकसाइभंगो याव आभिणि० उ० वि० । कोधसंज० उ० वि० । ओधिदं० उ० वि० । अचक्खु० उ० वि० । चक्खु० उ० वि० । माणसंज० उ० विसे० । मायसंज० उ० विसे० । लोभसंज० उ० वि० । पुरि० उ० वि० । णविर कोधकसाइभंगो । मायकसाइ० माणकसाइभंगो याव माणसंजल० उ० वि० । पुरि० उ० वि० । मायसंजल० उ० वि० । लोभमं० उ० वि० । अण्णदरे आउगे उ० विसे० । णविर कोधकसाइभंगो । लोभे मूलोघं।

११४. मदि-सुद-विभंग० पंचि ०तिरि०पज्जत्तभंगो याव अण्णदरवेदणी० उ०

अधिक है। उससे अवधिज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे श्रुतज्ञाना-वरणका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे आभिनिवोधिक ज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे मान संज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे क्रोध-संज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे मायासंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे लाभसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशोप अधिक है। उससे अवाधदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे अचलुदुर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे चत्रदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे पुरुषवेदका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशोप अधिक है। उससे अन्यतर आयुका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशोप अधिक है। उससे अन्यतर गोत्र और यशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे अन्यतर वेदनीयका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। मानकपायवाले जावोंमें आभिनिबोधिक ज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है इस स्थानके प्राप्त होनेतक कोध कपायवाले जीवांके समान भङ्ग है। आगे क्रोध संज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाम्र विशेष अधिक है। उससे अवधिदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे अचनुदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे चद्धदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे मानसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे मायासंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे लोभसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाय विशेष अधिक है। उससे पुरुपवेदका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। इतनी विशेषता है कि क्रोधकपायवाले जीवोंके समान भङ्ग है। मायाकपायवाले जीवोंमें मानसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशोप अधिक है इस स्थानके प्राप्त होने तक मानकपायवाले जीवोंके समान भन्न है। आगे पुरुपवेदका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे मायासंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे लोभसंक्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे अन्यतर आयुका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। इतनी विशेषता है कि आगे क्रांधकपायवाले जीवोंके समान अङ्ग है। लोभकषाय-वाले जीवोंमें मलोघके समान भक्क है।

११४. मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी और विभङ्गज्ञानी जीवोंमें अन्यतर वेदनीयका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है इस स्थानके प्राप्त होनेतक पञ्चेन्द्रिय तिर्यक्र पर्याप्तकांके समान भङ्ग है। वि०। आभिणि-सुद्-ओधि० अणुत्तरिवमाणवासियदेवभंगो याव केवलदंसणावरणीयं० ति । तदो आहार० उ० अणंतगु०। ओरा० उ० प० विसे०। वेउ० उ० प० विसे०। तेजा० उ० प० विसे०। कम्म० उ० प० विसे०। मणुस० उ० प० संखेज्जगु०। देवगदि० उ० प० विसे०। अजस० उ० प० विसे०। दुगुं० उ० प० संखेज्जगु०। भय० उ० प० विसे०। हम्स-सोगे० उ० प० विसे०। रिद-अरिद० उ० प० विसे०। दाणंत० उ० प० संखेज्जगु०। लाभंत० उ० प० विसे०। भोगंत० उ० प० विसे०। परिभोगंत० उ० प० विसे०। विरियंत उ० प० विसे०। उविर ओधं। णवरि णिरयाउगं तिरिक्खाउगं णीचा० णित्थ।

े११५. मणपज्ज० सन्वत्थोथा केवलणा० उ० प०। पयला० उ० प० विसे०। णिहा० उ० प० विसे०। केवलढ़ं० उ० प० विसे०। आहार० उ० प० अणंतगु०। वेउ० उ० प० विसे०। कम्म० उ० प० विसे०। देवगदि० उ० प० संखेजजगु०। अजस० उ० प० विसे०। दुगुं० उ० प० संखेजजगु०। उवरि ओधि-णाणिभंगो। णवरि मणुसाउ० णन्थि। एवं संजदा०। सामाइ० छेदो० मणपज्जव-

आभित्वोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें केवलदर्शनावरणके अल्पबहुत्वके प्राप्त होनेतक अनुत्तरिवमानवासी देवोंके समान भङ्ग है। उससे आगे आहारकरार्गरका उत्कृष्ट प्रदेशाम्र अनत्त्तगुणा है। उससे औदारिक रार्गरका उत्कृष्ट प्रदेशाम्र विश्वप अधिक है। उससे विक्रियकरार्गरका उत्कृष्ट प्रदेशाम्र विशेष अधिक है। उससे नाज्यगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाम्र विशेष अधिक है। उससे मनुष्यगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाम्र संख्यातगुणा है। उससे देवगतिका उत्कृष्ट प्रदेशाम्र विशेष अधिक है। उससे अयराःकोर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाम्र विशेष अधिक है। उससे अयराःकोर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाम्र विशेष अधिक है। उससे अयराःकोर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाम्र विशेष अधिक है। उससे नुगुप्साका उत्कृष्ट प्रदेशाम्र संख्यातगुणा है। उससे भयका उत्कृष्ट प्रदेशाम्र विशेष अधिक है। उससे हास्य और शोकका उत्कृष्ट प्रदेशाम्र विशेष अधिक है। उससे हानात्त्रगयका उत्कृष्ट प्रदेशाम्र विशेष अधिक है। उससे हानात्त्रगयका उत्कृष्ट प्रदेशाम्र विशेष अधिक है। उससे परिभोगात्त्रगयका उत्कृष्ट प्रदेशाम्र विशेष अधिक है। उससे परिभोगात्त्रगयका उत्कृष्ट प्रदेशाम्र विशेष अधिक है। उससे विशेष अधिक है। उससे विशेष अधिक है। उससे परिभोगात्त्त्रगयका उत्कृष्ट प्रदेशाम्र विशेष अधिक है। उससे वीर्यात्त्रगयका उत्कृष्ट प्रदेशाम्र विशेष अधिक है। उससे वीर्यात्त्रगयका उत्कृष्ट प्रदेशाम्र विशेष अधिक है। उससे वीर्यात्त्रगयका उत्कृष्ट प्रदेशाम्र विशेष अधिक है। उससे अगोका भङ्ग आपके समान है। उत्तरी विशेषता है कि यहाँ नरकायु, तिर्यक्चायु और नीचगोत्रका वत्थ नहीं होता।

११४. मनःपर्ययज्ञानी जीवोमे केवलज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशात्र सबसे स्तोक है। उससे प्रचलाका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे निद्राका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे केवलदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे आहारकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र अनन्तरगुणा है। उससे विकिथिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे कार्मणशरीरका उन्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे कार्मणशरीरका उन्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे उत्कृष्ट प्रदेशाप्र संख्यातगुणा है। उससे अयशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे जुगुप्साका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र संख्यातगुणा है। उससे आगे अवधिज्ञानी जीवोके समान मङ्ग है। इतनी विशेषता है कि मनुष्यायु नहीं है। इसी प्रकार संयत जीवोंमें जानना चाहिए। सामायिकसंयत और

१. ता॰ प्रती 'एव संजटा॰ सामा॰' इति पाटः ।

भंगो याव रिंद-अरिंद् उ० प० विसे०। दाणंत० उ० प० विसे०। उविरं माणकसाई-भंगो याव माणसंज० उ० प० विसे०। पुरिस० उ० प० विसे०। मायासंज० उ० प० विसे०। देवाउ० उ० प० विसे०। उचा०-जस० उ० प० विसे०। लोभसं० उ० प० विसे०। अण्णदरवेदणी० उ० प० विसे०।

११६. परिहारे० सव्वत्थोवा केवलणा० उ० पदं०। पयला० उ० प० विसे०। णिद्दा० उ० प० विसे०। केवलदं उ० प० विसे०। आहार० उ० प० अग्रंतगु०। वेउ० उ० प० विसे०। तेजा० उ० प० विसे०। कम्म० उ० प० विसे०। उपरि आहारकायजोगिभंगो।

११७. सुहुमसंप० सव्वन्थोवा केवलणा० उ० पदं०। केवलदं० उ० प० विसे०। दाणंत० उ० प० अणंतगु०। लाभंत० उ० प० विसे०। भोगंत० उ० प० विसे०। परिभोगंत० उ० प० विसे०। विरियंत० उ० प० विसे०। मणपज्जव० उ० प० विसे०। ओधिणा० उ० प० विसे०। सुद० उ० प० विसे०। आभिणि० उ० प० विसे०। ओधिदं उ० प० विसे०। अचक्खु० उ० प० विसे०। चक्खु० उ०

छेदोपस्थापनासंयन जीवोमं गित और अर्गतका उत्कृष्ट प्रदेशाम्न विशेष अधिक है इस स्थानके प्राप्त होनेतक मनःप्ययज्ञानी जीवोके समान भङ्ग है। आगे दानान्त्रायका उत्कृष्ट प्रदेशाम्न विशेष अधिक है। उससे आगे मानसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाम्न विशेष अधिक है। उससे आगे मानसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाम्न विशेष अधिक है। उससे मायासंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाम्न विशेष अधिक है। उससे मायासंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाम्न विशेष अधिक है। उससे मायासंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाम्न विशेष अधिक है। उससे उसमे उन्नगोत्र और यशःकीर्तिका उत्कृष्ट प्रदेशाम्न विशेष अधिक है। उससे लोभसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशाम्न विशेष अधिक है। उससे अन्यतर वेदनीयका उत्कृष्ट प्रदेशाम्न विशेष अधिक है। उससे अन्यतर वेदनीयका उत्कृष्ट प्रदेशाम्न विशेष अधिक है।

११६. परिहार्गवशुद्धिसंयत जीवोम केवलज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र सबसे स्तीक है। उसम प्रचलाका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उसम निदाका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उसम केवलदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे आहारकश्रारका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे आहारकश्रारका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र अनन्तराणा है। उससे विकिथिकश्रारका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे विजयक्ष्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे कार्मणश्रीरका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उसके आगे आहारककाययोगी जीवोंके समान भक्न है।

११७. सूद्रमसाम्परायसंथत जीवोमें केवलज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र सबसे म्नांक है। उससे केवलदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे दानान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र अनन्तराणा है। उससे लाभान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे भोगान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे भोगान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे वीर्यान्तरायका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे मनःपर्ययज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे मनःपर्ययज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे अपिनंतरायका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे आभिनंत्वोधिकज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे अविध्दर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे अच्छुदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे

१. ता० प्रती 'मणपजनसंगो । याव' इति पाठः । २. ता० प्रती 'संगो । याव' इति पाठः ।

प० विसे० । जस०-उच्चा० उ० प० संखेज्जगु० । सादा० उक्क० प० विसे० !

११८. संजदासंजदेसु सन्वत्थोवा पचक्खाणमाणे० उ० पदे०। कोघे० उ० प० विसे०। माया० उ० प० विसे०। लोमे० उ० प० विसे०। केवलणा० उ० प० विसे०। पयला० उ० प० विसे०। णिद्दा० उ० प० विसे०। केवलदं० उ० प० विसे०। वेउ० उ० प० अणंतगु०। उविरं आहारकायजोगिभंगो।

११६. असंजदेस पंचिदियतिरिक्खपज्जत्तभंगो । चक्खुदं०-अचक्खुदं० ओघो । ओघिदं० ओघिणाणिभंगो । किण्ण-णील-काऊणं असंजदभंगो । तेऊए ओघं याव केवलदंसणावरणीय ति । तदो आहार० उ० प० अणंतगु० । वेउ० उ० प० विसे० । ओरा० उ० प० विसे० । तेजा० उ० प० विसे० । कम्म० उ० प० विसे० । मणुस० उ० प० संखेज्जगु० । देवग० उ० प० विसे० । तिरिक्ख उ० प० विसे० । जस०-अजस० उ० प० विसे० । उविरं आहारकायजोगिभंगो । णविर तिरिक्खाउ० मणुसाउ० अत्थि ।

चज्जुदर्शनावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट प्रदेशाम संख्यातगुणा है। उससे सातावेदनीयका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है।

११८. संयतासंयत जीवोंमें प्रत्याख्यानावरण मानका उत्कृष्ट प्रदेशाम सबसे स्तोक है। उससे प्रत्याख्यानावरण कोधका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे प्रत्याख्यानावरण मायाका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे प्रत्याख्यानावरण लोभका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे केवल्रज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे प्रचलाका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे प्रचलाका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे निज्ञाका उत्कृष्ट प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे विक्रियकशर्याग्का उत्कृष्ट प्रदेशाम अन्त्रगुणा है। उससे आगे आहारककाययोगी जीवोंके समान भङ्ग है।

११६. असंयत जीवांमें पश्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्रकांके समान भङ्ग है। चतुर्शनवाले और अचतुर्शनवाले जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है। अवधिर्शनवाले जीवोंमें अवधिज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है। कृष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले और कापीतलेश्यावाले जीवोंमें असंयतोंके समान भङ्ग है। पीतलेश्यावाले जीवोंमें केवलदर्शनावरणीयका अल्पबहुत्व प्राप्त होनेतक ओघके समान भङ्ग है। उससे आगे आहारकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र अनन्तगुणा है। उससे वैक्रियिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे जीदारिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे तिजसशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाप्त विशेष अधिक है। उससे तिजसशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाप्त विशेष अधिक है। उससे निर्यञ्चगितका उत्कृष्ट प्रदेशाप्त विशेष अधिक है। उससे मनुष्यगितका उत्कृष्ट प्रदेशाप्त विशेष अधिक है। उससे निर्यञ्चगितका उत्कृष्ट प्रदेशाप्त विशेष अधिक है। उससे अगे आहारक-काययोगी जीवोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि यहाँपर तिर्यञ्चायु और मनुष्यायु हैं। अर्थात् आहारक काययोगमें तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका वन्ध नहीं था किन्तु पीतलेशयामें इन दंगों आयुओंका बन्ध होता है।

१ ता०आ०प्रत्योः 'केवलणाणावरणीय' इति पाठः । २ ता०आ०प्रत्योः 'णवरि णिरयाउ तिरिक्ताउ० णत्थि' इति पाठः ।

१२०. पम्माए तेउ०मंगो । णवरि आहारसरीरादो ओरा० उ० प० विसे० । वेउ० उ० प० विसे० । तेजा० उ० प० विसे० । कम्म० उ० प० विसे० । तिरिक्खमणुसगदि० दो वि सरिसा संखेज्जगु० । देवग० उ० प० विसे० । एवं सुकाए याव कम्मइगसरीर ति । तदो मणुसग० उक्क० पदे० संखेज्जगु० । देवग० उ० प० विसे० । अजस० उ० प० विसे० । उवरि ओघो ।

१२१. सासणे ओघं याव केवलदंस०। णवरि मिच्छ० णित्थ। तदो ओरा० उ० प० अणंतगु०। वेउ० उ० प० विसे०। तंजा० उ० प० विसे०। कम्म० उ० प० विसे०। तिरिक्ख-मणुसग० उ० प० संखेज्जगु०। देवग० उ० प० विसे०।। जस०-अजस० उ० प० विसे०। दुगुं० उ० प० संखेजगु०। उवरि मदि०भंगो। णवरि णवुंस० णित्थ।

१२२. सम्मामि० वेदगभंगो । णवरि आउ० आहार० णित्थ । मिच्छा०-असण्णि० मदि०भंगो । सण्णि०-आहार० मूलोवं । अणाहार० कम्मइगभंगो ।

एवं उकस्सपरत्थाणअप्पाबहुगं समत्तं ।

१२२. सर्म्याग्मथ्यादृष्टि जीवोंमें वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि आयु और आहारकशरीर नहीं है। मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंमें मत्यज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है। संज्ञी और आहारक जीवोंमें मूलोघके समान भङ्ग है। अनाहारक जीवोंमें कार्मणकाययोगी जीवोंके समान भङ्ग है।

१२०, पद्मलेश्यामें पीतलेश्याके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि आहारकशरीरमें ओदारिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे वैक्रियिकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे कार्मणशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे कार्मणशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे कार्मणशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे तिर्यक्षणित और मनुष्यगित इन दोनोंका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। शुक्ललेश्यामें कार्मणशरीरका अल्पबहुत्व प्राप्त होनेतक इसीप्रकार जानना चाहिए। उससे आगे मनुष्यगितका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र संख्यातगुणा है। उससे देवगितका उत्कृष्ट प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे आगे अधिक है। उससे आगे ओधके समान भङ्ग है।

१२१. सासादनसम्यक्त्वमें केवलदर्शनावरणका अल्पबहुत्व प्राप्त होने तक अंशिक समान भक्त है। इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वप्रकृति नहीं है। आगे ओदारिकरारीरका उत्कृष्ट प्रदेशाप्त अनन्तराणा है। उससे विक्रियकरारीरका उत्कृष्ट प्रदेशाप्त विशेष अधिक है। उससे तेजमशारीरका उत्कृष्ट प्रदेशाप्त विशेष अधिक है। उससे कार्मणशारीरका उत्कृष्ट प्रदेशाप्त विशेष अधिक है। उससे कार्मणशारीरका उत्कृष्ट प्रदेशाप्त विशेष अधिक है। उससे वशाप अधिक है। उससे वशाप अधिक है। उससे वशाप विशेष अधिक है। उससे वशाप विशेष अधिक है। उससे वशाप विशेष अधिक है। उससे वशाप मंख्यातगुणा है। उससे आगे मत्यज्ञानी जीवोंके समान भक्त है। इतनी विशेषता है कि नपुंसकवेद नहीं है।

१२३. जहण्णए पगदं। दुवि०—ओघे० आदं०। ओघे० सन्वत्थोवा अपच्च-क्खाणमाणे जहण्णयं पदेसग्गं। कोध० जं० प० विसे०। माया ज० प० विसे०। लोभे० जह० प० विसे०। एवं पच्चक्खाण०४—अणंताणु०४। मिच्छ० ज० प० विसे०। केवलणा० ज० प० विसे०। पयला० ज० प० विसे०। णिद्दाण्दा० ज प० विसे०। णिद्दाण्दा० ज० प० विसे०। थीणगि० ज० प० विसे०। केवलदं० ज० प० विसे०। शोग० ज० प० आणंतणु०। तेजा० ज० प० विसे०। कम्म० ज० प० विसे०। तिग्विख० ज० प० संखेज्जगु०। जस-अजस० ज० प० विसे०। मणुस० ज० प० विसे०। दुगुं० ज० प० संखेज्जगु०। भय० ज० प० विसे०। हस्स-सोग० ज० प० विसे०। रिद-अगदि० ज० प० विसे०। आण्यद्रवेद० ज० प० विसे०। माणसंज० ज० प० विसे०। कोधसं० ज० प० विसे०। नायासं० ज० प० विसे०। लोभसं० ज० प० विसे०। लोभतं० ज० प० विसे०। ह्राणंन० ज० प० विसे०। लाभनं० ज० प० विसे०। लोभतं० ज० प० विसे०। ह्राणंन० ज० प० विसे०। लाभनं० ज० प० विसे०। लोभतं० ज० प० विसे०। ह्राणंन० ज० प० विसे०। लाभनं० ज०

१२३. जबन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है-ओब और आदेश । ओबसे अप्रत्या-ख्यानावरण मानका जघन्य प्रदेशांत्र सनसे म्तांक है। उतसे अप्रत्याख्यानावरण कांधका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे अप्रत्याख्यानावरण मायाका जधन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे अप्रत्याख्यानावरण लाभका जवन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। इसी प्रकार प्रत्याख्यानावरण चतृष्क और अनन्तानुबन्धी चतृष्ककी मुख्यतासे अल्पबहत्व जानना चाहिए ! आगे मिथ्यात्वका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है । उससे केवलज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे प्रचलाका जबन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे निद्राका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उसमे प्रचलाप्रचलाका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे निद्रानिद्राका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे स्यानगृद्धिका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे केवलदर्शनावरणका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे औदारिकशरीरका जवन्य प्रदेशात्र अनन्तराणा है । उससे तेजसशरीरका जवन्य प्रदेशात्र विशेष अधिक है। उससे कार्मणशरीरकका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे तिर्यञ्जगतिका जवन्य प्रदेशाम संख्यातगुणा है। उससे यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिका जवन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशाय्र विशेष अधिक है। उससे जुगप्साका जघन्य प्रदेशाप्र संख्यातगणा है। उससे भयका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे हास्य और शोकका जघत्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे रति और अरितका जघत्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे अन्यतर वेदका जघन्य प्रदेशाय विशेष अधिक है। उससे मानसंज्वलनका जधन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे क्रोधसंज्वलनका जवन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे मायासंज्वलनका जघन्य प्रदेशाय विशेष अधिक है। उसमे लोभसंज्वलनका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे दानान्तरायका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे लाभारतरायका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे भागान्तरायका जघन्य प्रदेशाम विशेष

१. ता॰प्रतो 'कोष्ट [घ॰] ज॰' इति पाठः । २. ता॰प्रतौ 'अणंताणु॰४ मिच्छ० इति पाठः ।

प० विसे०। मणपज्ज० ज० प० विसे०। ओधिणा० ज० प० विसे०। सुदणा० ज० प० विसे०। आभिणि० ज० प० विसे०। ओधिदं० ज० प० विसे०। अचक्खुदं० ज० प० वि०। चक्खुदं० ज० प० विसे०। अण्णदरगोदे ज० प० संखेज्जगु०। अण्णदरवेदणी० ज० प० विसे०। वेउच्चि० ज० प० असंखेज्जगु०। देवगदि० ज० प० संखेज्जगु०। तिरिक्ख-मणुसाऊणं ज० प० असंखेज्जगु०। णिरयगदि० ज० प० असंखेजजगु०। णिरय-देवाऊणं ज० प० संखेजगु०। आहार० जह० पदं० असंखेजगुणं।

१२४. आदेसेण णिग्यगदीए णेग्इएसु मूलोघं याव अण्णदरवेदणी० ज० प० विसे०। तदो तिरिक्ख-मणुसाऊणं ज० प० असंखेज्जगु०। एवं छसु पुढवीसु। सत्तमाए मूलोघो याव कम्मइ० ज० प० विसे०। तदो तिरिक्ख० ज० प० संखेजगु०। जस-अजस० ज० प० विसे०। उविर ओघो। णविर याव चक्खुदं० ज० प० विसे०। णीचा० ज० प० संखेजगु०। अण्णदरवेदणी० ज० प० विसे०। मगुसग० ज० प० असंखेजगु०। तिरिक्खाउ० ज० प० संखेजगु०। उच्चा ज० प० विसे०। १२५. तिरिक्खेसु मूलोघो। णविर आहार० णित्थ। एवं पंचिंदियतिरिक्ख०।

अधिक है। उससे पिरमोगान्तरायका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे वीर्यान्तरायका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे अविध्वानावरणका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे अविध्वानावरणका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे अविध्वानावरणका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे अविध्वर्शनावरणका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे अविध्वर्शनावरणका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे अविध्वर्शनावरणका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे अच्यत्तर गोत्रका जघन्य प्रदेशाम संख्यातगुणा है। उससे अन्यतर गोत्रका जघन्य प्रदेशाम संख्यातगुणा है। उससे अन्यतर गोत्रका जघन्य प्रदेशाम संख्यातगुणा है। उससे अन्यतर वेदनीयका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे विश्विक शर्गरका जघन्य प्रदेशाम असंख्यातगुणा है। उससे तिर्यक्कायु और मनुष्यायुका जघन्य प्रदेशाम असंख्यातगुणा है। उससे निर्यक्कायु और देवायुका जघन्य प्रदेशाम असंख्यातगुणा है। उससे नरकायु अगर देवायुका जघन्य प्रदेशाम असंख्यातगुणा है। उससे नरकायु अगर देवायुका जघन्य प्रदेशाम असंख्यातगुणा है। उससे नरकायु अगर देवायुका जघन्य प्रदेशाम असंख्यातगुणा है। उससे आहारक शरीरका जघन्य प्रदेशाम असंख्यातगुणा है।

१२४. आदेशसे नरकगितकी अपेचा नारिकयों में अन्यतर वैदनीयका जघन्य प्रदेशाम्र विशेष अधिक है इस स्थानके प्राप्त होने तक मूळांघके समान भङ्ग है। उससे आगे तिर्यक्षायु और मनुष्यायुका जघन्य प्रदेशाम्र असंत्यातगुणा है। इसी प्रकार प्रारम्भकी छह पृथिवियां में जानना चाहिए। सातवीं में कार्मणशारिका जघन्य प्रदेशाम्र विशेष अधिक है इस स्थानके प्राप्त होने तक मूळांघके समान भङ्ग है। उससे आगे तिर्यक्ष्यातिका जघन्य प्रदेशाम्र संख्यातगुणा है। उससे यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशाम्र विशेष अधिक है। आगे अधिक ममान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि यह अल्पबहुत्व च जुद्शीनावरणका जघन्य प्रदेशाम्र विशेष अधिक है। उससे आगे नीच गोत्रका जघन्य प्रदेशाम्र संख्यातगुणा है। उससे अन्यतर वेदनीयका जघन्य प्रदेशाम्र विशेष अधिक है। उससे मनुष्यगितका जघन्य प्रदेशाम्र असंख्यातगुणा है। उससे तिर्यक्षायुका जघन्य प्रदेशाम्र मंख्यातगुणा है। उससे उच्चगोत्रका जघन्य प्रदेशाम्य विशेष अधिक है।

१२४. तिर्युद्धोंमें मृलोधके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि आहारकशरीर नहीं

पंचिदियतिरिक्खपञ्ज० मूलोघं याव देवगदि० ज० प० संखेजगु०। णिरयग० ज० प० असं०गु०। अण्णदरे आउ० ज० प० संखेजगु०। पंचिदियतिरिक्खजोणिणीसु मूलोघं याव वेउ० ज० प० असं०गु०। तदो णिरयग०-देवग० ज० प० संखेजगु०। अण्णदरे आउ० ज० प० संखेजगु०। सव्वअपजन्तयाणं च सव्वएइंदिय-विगलिंदिय-पंचकायाणं णिरयभंगो। णवरि तेउ-वाउणं मणुसगदिचदुकं वज्ज।

१२६. मणुसेस ओघो याव तिरिक्ख-मणुसाऊणं ज० प० असं०गु०। तदो आहार० ज० प० असं०गु०। णिरयगदि० ज० प० संखेजगु०। णिरय-देवाऊणं ज० प० संखेजगु०। मणुसपज्जतेमु एसेव भंगो याव देवगदि० ज० प०। तदो आहार० ज० प० असं०गु०। णिरय० जह० प० संखेजगु०। अण्णदरे आउ० ज० पदे० संखेजगु०। मणुसिणीसु एसेव भंगो याव सादासादादीणं ज० प० विसे०। तदो वेउ० ज० प० असंखेजगु०। आहार० ज० प० विसे०। देवगदि० ज० प० संखेजगु०। णिरयगदि० ज० प० विसे०। अण्णदरे आउगे० ज० प० संखेजगु०।

है। इसी प्रकार पश्चिन्द्रिय तिर्यञ्चोंमें जानना चाहिए। पञ्चित्रिय तिर्यञ्च पर्याप्तकोंमें देवगितका जघन्य प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है इस स्थानके प्राप्त होने तक मूलोघके समान भङ्ग है। उससे आगे नरकगितका जघन्य प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा है। उससे अन्यतर आयुका जघन्य प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है। पञ्चित्रिय तिर्यञ्च योगिनियोंमें वैक्रियकशरीरका जघन्य प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा है इस स्थानके प्राप्त होने तक मूलोघके समान भंग है। उससे आगे नरकगित और देवगितिका जघन्य प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है। उससे अन्यतर आयुका जघन्य प्रदेशाग्र संख्यातगुणा है। सब अपर्याप्तक, सब एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और पाँच स्थावरकायिक जीवोंमें नारिकयोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंमें मनुष्यगित चतुष्कको छोड़कर अल्पबहुत्व कहना चाहिए।

१२६. मनुष्योंमें तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका जघन्य प्रदेशाय असंख्यातगुणा है इस स्थानके प्राप्त होने तक ओघके समान भङ्ग है। उससे आगे आहारकशरीरका जघन्य प्रदेशाय असंख्यातगुणा है। उससे नरकगितका जघन्य प्रदेशाय संख्यातगुणा है। उससे नरकायु और देवायुका जघन्य प्रदेशाय संख्यातगुणा है। उससे नरकायु और देवायुका जघन्य प्रदेशाय संख्यातगुणा है। मनुष्यपर्याप्तकोंमें देवगितका जघन्य प्रदेशाय सम्बन्धी अल्पबहुत्वके प्राप्त होने तक यही भङ्ग है। उससे आगे आहारकशरीरका जघन्य प्रदेशाय असंख्यातगुणा है। उससे अन्यतर आयुका जघन्य प्रदेशाय संख्यातगुणा है। उससे अन्यतर आयुका जघन्य प्रदेशाय संख्यातगुणा है। उससे अन्यतर आयुका जघन्य प्रदेशाय विशेष अधिक है इस स्थानके प्राप्त होने तक यही भङ्ग है। उससे आगे वैकियकशरीरका जघन्य प्रदेशाय असंख्यातगुणा है। उससे आहारकशरीरका जघन्य प्रदेशाय विशेष अधिक है। उससे देवगितका जघन्य प्रदेशाय संख्यातगुणा है। उससे अहारकशरीरका जघन्य प्रदेशाय विशेष अधिक है। उससे अन्यतर आयुका जघन्य प्रदेशाय संख्यातगणा है। उससे अन्यतर आयुका जघन्य प्रदेशाय संख्यातगणा है।

१. ता॰ प्रतौ 'एवं पंचिंदिय-तिरिक्य-पंचिं तिरिक्ख-पज्ज॰ मूलोघं' इति पाटः । २. ता॰ प्रतौ 'णिरय॰ ज॰ संग्वेज्जगु॰ । म [णु] मिणीमु' इति पाटः । ३. ता॰ प्रतौ 'याव स [सा] टास [सा] दादीणं' इति पाटः ।

१२७. देवेसु भवण ०-वाण ०-जोदिसि० पढमपुढविभंगो । सोधम्मीसाणादि याव सहस्सार त्ति णेरहगर्भंगो याव कम्मइगसरीर ति । तदो तिरिक्ख-मणुसगदि० जह० प० संखेज्जगु० । जस०-अजस० ज० प० विसे० । सेसाणं णिरयभंगो । आणद याव उवरिमगेवज्जा ति एसेव भंगो । णवरि तिरिक्खाउचदुक्कं णित्थ ।

१२ = अणुदिस याव सव्बद्ध ति सव्वत्थोवा अपचक्खाणमाणे ज० पदे०। कोधे० ज० प० विसे०। माया० ज० प० विसे०। लोमे० ज० प० विसे०। एवं पचक्खाण०४। केवलणा० ज० प० विरे०। पयला० ज० प० विसे०। णिद्दा० ज० प० विसे०। केवलदं० ज० प० विसे०। ओरा० ज० प० अणंतगु०। तेना० ज० प० विसे०। कम्म० ज० प० विसे०। मणुस० ज० प० संखेज्जगु०। जस०-अजस० ज० प० विसे०। दुगुं० ज० प० संखेजगु०। भय० ज० प० विसे०। हस्स-सोगे० ज० प० विसे०। रिव्-अरिद० ज० प० विसे०। पुरिस० ज० प० विसे०। सेसाणं णेरइगभंगो।

१२६. पंचिंदिएसु मूलोघो । पंचिंदियपज्जत्तगेसु वि मूलोघो याव सादा-सादा त्ति । तदो वेउ० ज० प० असं०गु० । देवगदि० ज० प० संखेज्जगु० । णिरय-

१२७. सामान्य देव, भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें पहली पृथिवीके समान भङ्ग है। सौधर्म और ऐशान कल्पसे लेकर सहस्रार कल्पतकके देवोंमें कामणशरीरसम्बन्धी अल्पबहुत्वके प्राप्त होनेतक नारिकयोंके समान भङ्ग है। उससे आगे तिर्यद्भगित और मनुष्यगतिका जधन्य प्रदेशाप्त संख्यातगुणा है। उससे यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिका जधन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग नारिकयोंके समान है। आनत कल्पसे लेकर उपरिम- प्रवेयक तकके देवोंमें यही भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि यहाँ तिर्यक्क्षगितचतुष्क नहीं है।

१२८. अनुदिशिसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवों में अप्रत्याख्यानावरण मानका जघन्य प्रदेशाम सबसे स्तोक है। उससे अप्रत्याख्यानावरण कोधका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे अप्रत्याख्यानावरण मायाका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे अप्रत्याख्यानावरण लोभका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। इसी प्रकार प्रत्याख्यानावरणचतुष्ककी अपेक्षा अल्प-वहुत्व जानना चाहिए। उससे आगे केवलज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे प्रचलाका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे केवलदर्शनावरणका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे केवलदर्शनावरणका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे औदारिकशरीरका जघन्य प्रदेशाम अनन्तगुणा है। उससे तेजसशरीरका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे कार्मणशरीरका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे कार्मणशरीरका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे जुगुप्साका जघन्य प्रदेशाम संख्यातगुणा है। उससे यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे जुगुप्साका जघन्य प्रदेशाम संख्यातगुणा है। उससे मयका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे प्रक्रित और शोकका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे प्रक्रित कीर अप्रतिका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। असे हिश्च किरोष अधिक है। उससे प्रकृतियोंका भक्न नारिकयोंके समान है।

१२६. पञ्चिन्द्रियोंमें मूलोधके समान भक्त है। पञ्चिन्दिय पर्याप्तकोंमें भी सातावेदनीय और असातावेदनीयकी अपेत्ता अल्पबहुत्व प्राप्त होने तक मूलोधके समान भक्त है। उससे आगे

गदि० ज० प० असंखेज्जगु० । अण्णदरे आउ० ज० प० संखेज्जगु० । आहार० ज० प० असं०गु० ।

१३०, तस-तसपज्जत्तयाणं मूलोघो। पंचमण०-तिण्णिवचि० मूलोघं याव केवल दंसणावरणीयं ति। तदो वेउ० ज० प० अणंतगु०। आहार० ज० प० विसे०। तेजा० ज० प० विसे०। कम्म० ज० पदे० विसे०। ओरालि० ज० प० विसे०। तिरिक्ख०-[मणुस०] ज० प० संखेजगु०। जस०-अजस० ज० प० विसे०। देवग० ज० प० विसे०। णिरय० ज० प० विसे०। दुगुं० ज० प० संखेजगु०। भय० ज० प० विसे०। हस्स-सोगे० ज० प० विसे०। रिद-अरिद० ज० प० विसे०। अण्णदरवेद० ज० प० विसे०। माणसं० ज० प० विसे०। कोधसं० ज० प० विसे०। मायासं० ज० प० विसे०। लोभसं० ज० प० विसे०। लाभंत० ज० प० विसे०। लोभसं० ज० प० विसे०। दाणंत० ज० प० विसे०। लाभंत० ज० प० विसे०। भोगंत० ज० प० विसे०। परिभोगंत० ज० प० विसे०। विरियंत० ज० प० विसे०। मणपज्ज० ज० प० विसे०। ओधिणा० ज० प० विसे०। सुदणा० ज० प० विसे०। आभिणि० ज० प० विसे०। ओधिरं० ज० प० विसे०।

वैक्रियिकशरीरका जघन्य प्रदेशाम असंख्यातगुणा है। उससे देवगितका जघन्य प्रदेशाम संख्यातगुणा है। उससे नरकगितका जघन्य प्रदेशाम असंख्यातगुणा है। उससे अन्यतर आयुका जघन्य प्रदेशाम संख्यातगुणा है। उससे आहारकशरीरका जघन्य प्रदेशाम असंख्यातगुणा है।

१३०. त्रस और त्रस पर्याप्तकोंमें मूलोघके समान भङ्ग है। पाँचों मनोयोगी और तीन वचनयोगी जीवोंमें केवलदर्शनावरणीयकी अपेचा अल्पबहुत्वके प्राप्त होने तक मूलोघके समान भक्क है । उससे आगे वैक्रियिकशारीरका जघन्य प्रदेशाम अनन्तगुणा है । उससे आहारकशारीरका जघन्य प्रदेशाम् विशेष अधिक है । उससे तैजसशरीरका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है । उससे कार्मणशरीरका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे औदारिकशरीरका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे तिर्यक्रगति और मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशाप्र संख्यातगुणा है। उससे यश:-कीर्ति और अयशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे द्वगतिका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे नरकगतिका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे जुगुप्साका जघन्य प्रदेशाम संख्यातगुणा है। उससे भयका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे हास्य और शोकका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे रित और अरितका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे अन्यतर वेदनीयका जघन्य प्रदेशाम विशोप अधिक है। उससे मानसंज्वलनका जघन्य-प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे कोधसंज्वलनका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे मायासंज्वलनका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे लोभसंज्वलनका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे दानान्तरायका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे लाभान्तरायका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक 🕏 । उससे भोगान्तरायका जघन्य प्रदेशाम्र विशेष अधिक है । उससे परिभोगान्तरायका जघन्य प्रदेशाय विशेष अधिक है। उससे वीर्यान्तरायका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे मनःपर्ययक्कानावरणका जधन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे अवधिज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे श्रुतज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे आभिनिबोधिकज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है।

१ ता०आ०प्रत्योः 'केवलणाणावरणीय त्ति' इति पाठः ।

अचम्खुदं० ज० प० वि०। चम्खुदं० ज० प० विसे०। अण्णदरे आउ० ज० प० संखेअगु०। अण्णदरगोद० ज० प० विसे०। अण्णदरवेदणी० ज० प० विसे०।

- १३१. विच ०-असचमोसविजोगीस ओघो याव चक्खुदं० ज० प० विसे०। तिरिक्ख-मणुसाऊणं ज० प० मंखेजगु०। अण्णदरे गोदे० ज० प० विसे०। अण्णदरे वेदणी० ज० प० विसे०। वेउन्वि० ज० प० [असंखेजगु०। देवगादि० ज० प०] असंखेजगु०। णिरयगदि० ज० प० संखेज्जगुणं। णिरय-देवाऊणं ज० प० संखेज्जगुणं। आहार० ज० प० श्रसं०गु०। एवं ओरालि०। कायजोगि० ओघं।
- १३२. ओरालियमिस्से मूलोघो याव अण्णदरवेदणी० ज० प० विसे०। तदो वेउ० ज० प० असं०गु०। देवगदि ज० प० संखेज्जगु०। तिरिक्ख-मणुसाऊणं ज० प० असं०गु०। वेउन्वियकायजो० सोधम्मभंगो याव चक्खुदं० ज० प० विसे०। तदो तिरिक्ख-मणुसाऊणं ज० प० संखेज्जगु०। अण्णदरे गोद० ज० प० विसे०। अण्णदर-वेदणी० ज० प० विसे०। वेउन्वियमिस्स० एवं चेव। आउ० णित्थ।

उससे अवधिदर्शनावरणका जघन्य प्रदेशाम्र विशेष अधिक है। उससे अचजुदर्शनावरणका जघन्य प्रदेशाम्र विशेष अधिक है। उससे चजुदर्शनावरणका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे अन्यतर आयुका जघन्य प्रदेशाम संख्यातगुणा है। उससे अन्यतर गोत्रका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे अन्यतर वेदनीयका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है।

- १३१. वचनयोगी और असत्यमुपावचनयोगी जीवोंमें चतुर्शनावरणका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है इस स्थानके प्राप्त होने तक ओघके समान भङ्ग है। उससे आगे तिर्यक्कायु और मनुष्यायुका जघन्य प्रदेशाप्त संख्यातगुणा है। उससे अन्यतर गोत्रका जघन्य प्रदेशाप्त विशेष अधिक है। उससे अन्यतर वेदनीयका जघन्य प्रदेशाप्त विशेष अधिक है। उससे वेक्रियिकशरीरका जघन्य प्रदेशाप्त असंख्यातगुणा है। उससे देवगितका जघन्य प्रदेशाप्त असंख्यातगुणा है। उससे नरकगितका जघन्य प्रदेशाप्त असंख्यातगुणा है। उससे नरकगितका जघन्य प्रदेशाप्त संख्यातगुणा है। उससे नरकायु और देवायुका जघन्य प्रदेशाप्त संख्यातगुणा है। इसी प्रकार औदारिककाययोगी जीवोंमें जानना चाहिए। काययोगी जीवोंमें मूळोघके समान भङ्ग है।
- १३२. औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें अन्यतर वेदनीयका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है इस स्थान के प्राप्त होनेतक मूलोघके समान भक्न है। उससे आगे वैकियिकरारीरका जघन्य प्रदेशाम असंख्यातगुणा है। उससे देवगतिका जघन्य प्रदेशाम संख्यातगुणा है। उससे तिर्यक्कायु और मनुष्यायुका जघन्य प्रदेशाम असंख्यातगुणा है। वैकियिककाययोगी जीवोंमें चजुदर्शनावरणका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है इस स्थानके प्राप्त होने तक सौधर्मकल्पके समान भक्न है। उससे आगे तिर्यक्कायु और मनुष्यायुका जघन्य प्रदेशाम संख्यातगुणा है। उससे अन्यतर गोत्रका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे अन्यतर वेदनीयका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। वैकियिकियकिमिश्रकाययोगी जीवोंमें इसी प्रकार भक्न है। इतनी विशेषता है कि आयुकर्म नहीं है।

१. आ०प्रती 'वेडव्वि॰ ४० प० एवं चेव । आउ० असंखेजगु०।' इति पाठः।

- १३३. आहार०-आहारमि० सव्वत्थोवा केवलणा० ज० प०। पयला० ज० प० विसे०। णिद्दा० ज० प० विसे०। केवलदं० ज० प० विसे०। वेउ० ज० प० अणंतगु०। तेजा० ज० प० विसे०। कम्म० ज० प० विसे०। देवग० ज० प० संखेजगु०। जस० ज० प० विसे०। अजस० ज० प० विसे०। दुगुं० ज०पदे० संखेजगु०। भय० ज० प० विसे०। हस्स० ज० प० विसे०। रिद० ज० प० विसे०। पुरिस० ज० प० विसे०। सोग० ज० प० विसे०। अरिद० ज० प० विसे०। माणसं० ज० प० विसे०। कोधसंज० ज० प० विसे०। मायासं० ज० प० विसे०। लोभसं० ज० प० विसे०। उविरे सव्वद्वभंगो याव साद ति। तदो असाद० ज० प० विसे०। कम्महग० औरा०मि०भंगो। णविर आउ० णित्थ।
- १३४. इत्थिवेदे पंचिदियतिरिक्खजोणिणिभंगो । णवरि अवसाणे आहार० ज० प० असं०गु० भाणिदव्यं । पुरिसवेदे पंचिदियतिरिक्खपज्जत्तभंगो । णवरि अवसाणे आहार० ज० प० असं०गु० । णवंसगे मूलोघो याव अण्णद्रवेदणीय० ज० प० विसे० । तिरिक्ख-मणुसाऊणं ज० प० असं०गु० । वेउ० ज० प० असं०गु० ।
- १३३. आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमे केवल्रज्ञानावरणका जघत्य प्रदेशाप्र सबसे स्तोक है। उससे प्रचलाका जयन्य प्रदेशाप्र विशेप अधिक है। उससे निद्राका जघन्य प्रदेशाम् विशेष अधिक है। उससे केवलदर्शनावरणका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है । उससे वैक्रियिकशरीरका जघन्य प्रदेशाप्र अनन्तराणा है । उससे तैजसशरीरका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे कार्मणशरीम्का जयन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे देवगतिका जघन्य प्रदेशाम संख्यातगुणा है। उससे यशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे अयराःकीर्तिका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे जुगुप्साका जघन्य प्रदेशाम संख्यातगुणा है । उससे भयका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है । उससे हास्यका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे रितका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे पुरुपवेदका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है । उससे शोकका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है । उससे अर्रातका जयन्य प्रदेशाम विशेष अधिक हैं । उससे मानसंज्वलनका जयन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे क्रोधसंज्वलनका जयन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे मायामंज्वलनका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे छोभसंज्वलनका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। आगे सातावेदनीयका अल्पबहृत्व प्राप्त होनेतक सर्वार्थसिद्धिके समान भक्न है। उससे असाता-वेदनीयका जघाय प्रदेशाम विशेष अधिक है। कार्मणकाययोगी जोवोंमें औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंके समान भक्त है। इतनी विशेषता है कि आयुकर्म नहीं है।
- १३४. स्त्रीवेदी जीवोंमें पञ्चिन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनी जीवोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि अन्तमें आहारकशरीरका जघन्य प्रदेशाय असंख्यातगुणा कहना चाहिए। पुरुषवेदी जीवोमें पञ्चिन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्तकोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि अन्त में आहारकशरीरका जघन्य प्रदेशाय असंख्यातगुणा है। नपुंसकवेदी जीवोंमें अन्यतर वेदनीयका जघन्य प्रदेशाय विशेष अधिक है इस स्थान के प्राप्त होने तक मूलोघके समान भङ्ग है। उससे आगे तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुका जघन्य प्रदेशाय असंख्यातगुणा है। उससे वैक्रियकशरीरका जघन्य प्रदेशाय

णिरय-देवग० ज० प० संखेज्जगु०। णिरय-देवाउ० ज० प० संखेज्जगु०। आहार० ज० प० असं०गु०।

१३६. कोधादि०४ ओघं मिदि-सुद० णबुंसगभंगो०। णवरि आहारस० णित्थ । विभंगे मूलोघो याव केवलदंसणावरणीय ति । तदो ओरा० ज० प० अणंतगु०। तेजा० ज० प० विसे०। कम्म० ज० प० विसे०। वेउ० ज० प० विसे०। तिरिक्ख०

असंख्यातगुणा है। उससे नरकर्गात और देवगतिका जघन्य प्रदेशाप्र संख्यातगुणा है। उससे नरकायु और देवायुका जघन्य प्रदेशाप्र संख्यातगुणा है। उससे आहारकशरीरका जघन्य प्रदेशाप्र असंख्यातगुणा है।

१३५. अपगतवेदी जीवोंमें केवलज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशाम सबसे थांड़ा है। उससे केवलदर्शनावरणका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे दानान्तरायका जघन्य प्रदेशाम अनन्तगुणा है। उससे लाभान्तरायका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे भोगान्तरायका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे भोगान्तरायका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे वीर्यान्तरायका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे वीर्यान्तरायका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे अवधिज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे अवधिज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे आभिनिवोधिकज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे आभिनिवोधिकज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे मानसंज्वलनका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे मायासंज्वलनका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे अवधिदर्शनावरणका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे अवधिदर्शनावरणका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे उससे अवधिदर्शनावरणका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे चलुदर्शनावरणका जघन्य प्रदेशाम सिशोप अधिक है। उससे सातावेदनीयका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे सातावेदनीयका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे सातावेदनीयका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है।

१३६. कोधादि चार कपायवाले जीवोंमें ओघके समान भक्त है। मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें नपुंसकोंके समान भक्त है। इतनी विशेषता है कि इनमें आहारकशरीर नहीं है। विभक्तज्ञानी जीवोंमें केवलदर्शनावरणीयके अल्पबहुत्वके प्राप्त होने तक मूलांघके समान भक्त है। उससे आगे ओदारिकशरीरका जघन्य प्रदेशाम्र अनन्तगुणा है। उससे तेजसशरीरका जघन्य प्रदेशाम्र विशेष अधिक है। उससे विकियिकशरीरका जघन्य प्रदेशाम विशेष जिल्ला जघन्य प्रदेशाम विशेष जघन्य प्रदेशाम विशेष जघन्य प्रदेशाम

ज० प० संखेज्जगु० । जस०-अजस० ज० प० वि० । मणुस० ज० प० वि० । णिरय-देवग० ज० प० वि० । दुगुं० ज० प० संखेज्जगु० । उवरिमणजोगिमंगों ।

१३७. आभिणि-सुद-ओधि० उक्कस्सभंगो याव केवलदंसणावरणीय ति । तदो ओरा० ज० प० अणंतगु० । तेजा ज० प० विसे० । कम्मइ० ज० प० विसे० । वेउ० ज० प० विसे० । मणुस० ज० प० संखेज्जगु० । जस०-अजस० ज० प० विसे० । दोगदि० ज० प० विसे० । दुगुं० ज० प० संखेज्जगु० । उविरे याव अणुदिस विमाणवासियदेवभंगो याव सादासादा० ति । तदो आहार० ज० प० असं०गु० । दो आउ० ज० प० संखेज्जगु० ।

१३८. मणपज्जवणाणीसु उकस्सभंगो याव केवलदंसणावरणीय ति । तदो वेउ० ज० प० अणंतगु० । आहार० ज० प० विसे० । तेजा० ज० प० विसे० । कम्म० ज० प० विसे० । देवगदि ज० प० संखेज्जगु० । जस० ज० प० वि० । अजस० ज० प० विसे० । दुगुं० ज० प० संखेज्जगु० । उविरं आहारकायजोगिभंगो । एवं संजद-

संख्यातगृणा है। उससे यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे मनुष्यगितका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे नरकगित और देवगितका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे जुगुप्साका जघन्य प्रदेशाम संख्यातगुणा है। उससे आगे मनोयोगी जीवोंके समान भक्क है।

१३७. आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें केवलदर्शनावरणीयका अल्पबहुत्व प्राप्त होने तक उत्कृष्टके समान भङ्ग है। उससे आगे औदारिकशरीरका जघन्य प्रदेशाप्त अनन्तगुणा है। उससे तेजसरारीरका जघन्य प्रदेशाप्त विशेष अधिक है। उससे विकिथिकशरीरका जघन्य प्रदेशाप्त विशेष अधिक है। उससे विकिथिकशरीरका जघन्य प्रदेशाप्त विशेष अधिक है। उससे मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशाप्त संख्यातगुणा है। उससे यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशाप्त विशेष अधिक है। उससे दो गतिका जघन्य प्रदेशाप्त विशेष अधिक है। उससे दो गतिका जघन्य प्रदेशाप्त विशेष अधिक है। उससे जुगुष्साका जघन्य प्रदेशाप्त संख्यातगुणा है। उससे आगे सातावेदनीय और असातावेदनीयका अल्पबहुत्व प्राप्त होने तक अनुदिशविमानवासी देवोंके समान भङ्ग है। उससे आगे आहारकशरीरका जघन्य प्रदेशाप्त असंख्यातगुणा है। उससे दो आयुका जघन्य प्रदेशाप्त संख्यातगुणा है।

१३८. मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें केवलदर्शनावरणीयका अल्पबहुत्व प्राप्त होने तक उत्कृष्टके समान भन्न है। उससे आगे वैक्रियिकशरीरका जघन्य प्रदेशाम अनन्तगुण। है। उससे आहारक-शरीरका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे तैजसशरीरका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे कामणशरीरका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे देवगितका जघन्य प्रदेशाम संख्यातगुणा है। उससे यशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे अयशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे अयशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशाम संख्यातगुणा है। उससे अगो आहारककाययोगी जीवोंके समान भन्न है। इसी प्रकार संयत, सामायिकसंयत, छेदो-

१ ता॰प्रतौ 'उवरिम जोगिभंगो' आ॰प्रतौ 'उवरिमजोगिभंगो' इति पाठः। २ ता॰आ॰प्रत्योः 'केवलणाणावरणीय' इति पाठः। सामाइ०-स्रेदो०-परिहार० मणपञ्जवभंगो । सुदुमसं० उक्तस्सभंगो ।

१३६. संजदासंजदेसु उक्कस्सभंगो याव देवगदि० ज०प० संखेजगु०। जस० ज०प० वि०। अजस० ज०प० विसे०। उवरिं आहारकायजोगिभंगो। असंजदेसु मूलोघं। णवरि आहार० णित्थ।

१४०. चक्खुदं०-अचक्खुदं० ओघं। ओघिदं० ओघिणाणिमंगो। किण्ण-णील-काऊणं असंजदमंगो। तेउ-पम्माणं मूलोघं याव केवलदंसणावरण ति। तदो ओरालि० ज० प० अणंतगु०। तेजा० ज० प० विसे०। कम्म० ज० प० विसे०। वेउ० ज० प० विसे०। तिरिक्ख-मणुसगदि० ज० प० संखेज्जगु०। जस०-अजस० ज० प० विसे०। देवगादि० ज० प० वि०। दुगुं० ज० प० संखेज्जगु०। उविरं ओघं याव सादासादा० ति ज० प० वि०। तदो आहार० ज० प० असं०गु०। तिरिक्ख-मणुस-देवाऊणं ज० प० संखेज्जगु०। सुकलेस्सिगेसु एवं चेव। णविर तिरिक्खगादि०४ वजा।

१४१. भवसि० ओघं । अब्भवसि० मदि०भंगो । सम्मा०-खइग०-वेदग० आभिणि०भंगो । उवसमसम्मा० ओधि०भंगो याव केवलदंसणावरणीय त्ति । तदो

पस्थापनासंयत और परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंमें मनःपर्ययज्ञानी जीवोंके समान भक्क है। सूद्दमसाम्परायसंयत जीवोंमें उत्कृष्टके समान भक्क है।

१३६. संयतासंयत जीवोंमें देवगितका जघन्य प्रदेशाप्र संख्यातगुणा है इस स्थानके प्राप्त होने तक उत्क्रष्टके समान भङ्ग है। उससे आगे यशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे अयशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशाप्र विशेष अधिक है। उससे आगे आहारककाययोगी जीवोंके समान भङ्ग है। असंयत जीवोंमें मूलोघके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि आहारकशारीर नहीं है।

१४०. चजुदर्शनी और अचजुद्रशनी जीवोंमें ओघके समान भक्क है। अवधिद्र्शनी जीवों में अवधिद्र्शनी जीवोंके समान भक्क है। कृष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले और कापोतलेश्यावाले जीवोंमें असंयत जीवोंके समान भक्क है। पीतलेश्यावाले और पद्मलेश्यावाले जीवोंमें केवलदर्शनावरणका अल्पबहुत्व प्राप्त होने तक मूलोघके समान भक्क है। उससे आगे औदारिकशरीरका जघन्य प्रदेशाम अनन्तगुणा है। उससे तेजसशरीरका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे कार्मणशरीरका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे कार्मणशरीरका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे विशेष अधिक है। उससे यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे आगे सातावेदनीय और असातावेदनीयका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे आगे सातावेदनीय और असातावेदनीयका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे आगे सातावेदनीय और असातावेदनीयका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे आगे सातावेदनीय और असातावेदनीयका जघन्य प्रदेशाम क्षेष्यातगुणा है। उससे आगे सातावेदनीय और असातावेदनीयका जघन्य प्रदेशाम क्षेष्यातगुणा है। उससे आगे आहारकशरीरका जघन्य प्रदेशाम असंख्यातगुणा है। उससे तिर्यक्कायु, मनुष्यायु और देवायुका जघन्य प्रदेशाम संख्यातगुणा है। शुक्ललेश्यावाले जीवोंमें इसी प्रकार भक्क है। इतनी विशेषता है कि तिर्यक्कायिचष्ट्रकको छोदकर कहना चाहिए।

१४१. भन्य जीवोंमें ओषके समान भन्न है। अभन्य जीवोंमें मत्यक्कानी जीवोंके समान भन्न है। सम्यग्दृष्टि, ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि और वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें आभिनिवोधिकक्कानी जीवोंके समान भन्न है। उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें केवलदर्शनावरणीयका अल्पबहुत्व प्राप्त होने तक अवधि-

ओरा० ज० प० अणंतगुणं। तेजा० ज० प० विसे०। कम्म० ज० प० विसे०। मणुसग० ज० प० संखेजजगु०। जस०-अजस० ज० प० विसे०। उवरिं ओधि०भंगो याव सादासादा० ति। तदो वेउ० ज० प० असं०गु०। आहार० ज० प० विसे०। देवग० ज० प० संखेजगु०।

१४२. सासणे उक्कस्सभंगो याव केवलदं । तदो ओरा व ज प व अणंतगु । तेजा व ज प विसे । कम्म व ज प विसे । तिरिक्ख व ज प प संखे अगु । जस व अजस व ज प विसे । मणुस व ज प विसे । दुगुं व ज प प संखे अगु । उविरं उक्कस्सभंगो याव चदुदंसणावरणीय ति । तदो अण्णदरगोद व ज प प संखे अगु । अण्णदरवेदणी व ज प विसे । वेउ व ज प असं गु । देवगदि व ज प प संखे अगु । तिण्णि आउ व ज प प संखे अगु ।

१४३. सम्मामि० ओधिणाणिभंगो याव केवलदंसणावरणीय ति । तदो ओरा० जि० प० अणंतगु० । तेजा ज० प० विसे० । कम्म० ज० प० विसे० । वेउ० ज० प० विसे० । मणुस० ज० प० संखेजगु० । जस०-अजम० ज० प० विसे० । देवग० ज०

शानी जीवोंके समान भङ्ग है। उससे आगे औदारिकशरीरका जघन्य प्रदेशाम अतन्तगुणा है। उससे तेजमशागिरका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे कार्मणशगिरका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे कार्मणशगिरका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे आगे सातावेदनीय और असातावेदनीय और असातावेदनीयका अल्पबहुत्व प्राप्त होने तक अवधिज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है। उससे आगे विकियिकशगीरका जघन्य प्रदेशाम असंख्यातगुणा है। उससे आहारकशगीरका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे देवगितका जघन्य प्रदेशाम संख्यातगुणा है।

१४२. सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें केवलदर्शनावरणका भङ्ग प्राप्त होनेतक उत्कृष्टके समान भङ्ग है। उससे आगे औदारिकशरीरका जघन्य प्रदेशाय अनन्तगुणा है। उससे तेजसशरीरका जघन्य प्रदेशाय विशेष अधिक है। उससे कार्मणशरीरका जघन्य प्रदेशाय विशेष अधिक है। उससे तिर्युख्यगतिका जघन्य प्रदेशाय संख्यातगुणा है। उससे यशःकीर्ति और अथशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशाय विशेष अधिक है। उससे मनुष्यगितका जघन्य प्रदेशाय विशेष अधिक है। उससे जुगुप्साका जघन्य प्रदेशाय संख्यातगुणा है। उससे आगे चारों दर्शनावरणीयका भङ्ग प्राप्त होने तक उत्कृष्टके समान भङ्ग है। उससे आगे अन्यतर गोत्रका जघन्य प्रदेशाय संख्यातगुणा है। उससे अन्यतर वेदनीयका जघन्य प्रदेशाय विशेष अधिक है। उससे विक्रियकशरीरका जघन्य प्रदेशाय असंख्यातगुणा है। उससे देवगितका जघन्य प्रदेशाय संख्यातगुणा है। उससे तीन आयुका जघन्य प्रदेशाय संख्यातगुणा है।

१४३. सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें केवलद्शीनावरणीयका भक्क प्राप्त होने तक अवधिज्ञानी जीवोंके समान भक्क है। उससे आगे औदारिकशरीरका जघन्य प्रदेशाम अनन्तगुणा है। उससे तैजसशरीरका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे वौक्रियिकशरीरका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे वौक्रियिकशरीरका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशाम संख्यातगुणा है। उससे यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिका जघन्य प्रदेशाम विशेष

प० विसे० । दुगुं० ५० प० संखेजगु० । उविरं आउगवजा याव मणपजवणाणावरणीय त्ति । मिच्छादिद्वी० मदि०भंगो । सण्णीसु मणुसभंगो । असण्णीसु मदिअण्णाणिभंगो । आहारा० ओघभंगो । अणाहारा० कम्मइयभंगो ।

## एवं जहण्णपरत्थाणअप्पाबहुगं समत्तं। एवं चदुवीसमणियोगदारं समत्तं।

## भुजगारबंधो अहपदं

१४४. एतो अजगारबंधे ति तत्थ इमं अद्वपदं-याणि एण्हि पदेसग्गं बंधदि अणंत-रोसकाविदविदिकंते समए अप्पदरादो बहुद्रं बंधदि ति एसो अजगारबंधो णाम । अप्पद्रबंधे ति तत्थ इमं अद्वपदं-याणि एण्हि पदेसग्गं बंधदि अणंतरुस्सकाविदविदिकंते समए बहुदरादो अप्पदरं बंधदि ति एसो अप्पदरबंधो णाम । अबिहुदबंधे ति तत्थ इमं अद्वपदं-याणि एण्हि पदेसग्गं बंधदि अणंतरोसकाविद-उस्सकाविदविदिकं ते समए नित्तयं तेन बंधदि ति एसो अबिहुदबंधो णाम । अबंधादो बंधो एसो अबत्तव्व-वंधो णाम । एदेण अद्वपदेण तत्थ इमाणि तेरस अणियोगद्दागणि-समुक्तित्तणा याव अप्पाबहुगे ति ॥ १३ ॥

अधिक है। उससे देवगितका जघन्य प्रदेशाम विशेष अधिक है। उससे जुगुसाका जघन्य-प्रदेशाम संख्यातगुणा है। इससे आगे आयुकर्मको छोड़कर मनःपर्ययज्ञानी जीवोंके समान अल्प-चहुत्व जानना चाहिए। मिथ्यादृष्टि जीवोंमें मत्यज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है। संज्ञी जीवोंमें मनुष्यों के समान भङ्ग है। असंज्ञी जीवोंमें मत्यज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है। आहारक जीवोंमें आघके समान भङ्ग है। तथा अनाहारक जीवोंमें कामणकाययोगी जीवोंके समान भङ्ग है।

> इस प्रकार जघन्य परस्थान अल्पबहुत्व समाप्त हुआ । इस प्रकार चौबीस अनुयोगद्वार समाप्त हुए।

### भुजगारवन्ध-अर्थपद

१४४. यहां से आगे भुजगारबन्धका प्रकरण है। उसके विषयमें यह अर्थपद है—इस समयमें जिन प्रदेशोंका बन्ध करता है उन्हें अनन्तर पिछले व्यतीत हुए समयमें घटाकर वाँचे गये अल्पतरसे बहुतर बाँघता है, इसिलए यह भुजगारबन्ध कहलाता है। अल्पतर-वन्धके विषयमें यह अर्थपद है—इस समय जिन प्रदेशोंको बाँघता है उन्हें अनन्तर पिछले व्यतीत हुए समयमें बढ़ाकर बाँचे गये बहुतरसे अल्पतर बाँघता है, इसिलए यह अल्पतरबन्ध कहलाता है। अवस्थित बन्ध के विषयमें यह अर्थपद है—इस समय जिन प्रदेशोंको बाँघता है उन्हें अनन्तर पिछले समयमें घटाकर या बढ़ाकर बाँचे गये प्रदेशोंके अनुसार उतने ही वाँघता है, इसिलए यह अवस्थितबन्ध कहलाता है। तथा अबन्धके बाद बन्ध होना यह अवक्तव्यवन्ध कहलाता है। इस अर्थपदके अनुसार ये तेरह अनुयोगद्वार हैं—समुत्कीर्तनासे लेकर अल्पबहुत्व तक १३।

१ ता॰प्रती 'इमं याणि' इति पाठः । २ ता॰प्रती 'वंघटि । अ<mark>णंतरूससकाविटविटिक</mark>ांते' इति पाठः । १४

# समुक्कित्तणाणुगमो

१४५. समुक्तित्तणाए दुवि०-ओघे० आदे०। ओघे० सन्वपगदीणं अत्थि सुजगारवंघगा अप्पद्रवंधगा अवद्विदवंधगा अवत्तव्ववंधगा य। एवं ओघभंगो मणुस०३-पंचिदि०-तस०२-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि०-ओगालियका०-आभिणि-सुद-ओधि०-मणपज्ञ०-संज०-चक्खुदं०-अचक्खुदं०-सुक्ले०-भवसि०-सम्मादि०-खइग०-उवसम०-सिण्ण-आहारग त्ति।

१४६. णिरए सु धुवियाणं अत्थि भुज०-अप्पदर०-अवद्विद० । सेसाणं ओघभंगो । एवं सन्वणेरइएसु । णविर पढमाए तित्थयरं धुवियाण भंगो । विदियाए तिदयाए साद०भंगो । एदेण बीजेण याव अणाहारग ति णेदन्वं । णविर वेउन्वियमि०-आहारमि० धुवियाणं अत्थि भुज० । सेसाणं पिरयत्तमाणियाणि अत्थि भुजगार०-अवत्तन्व० ।

विशेषार्थ — जिन तेरह अनुयोगद्वारोंका आश्रय लेकर भुजगारबन्धका कथन किया जा रहा है उनके नाम ये हैं — समुत्कीर्तना, स्वामित्व, काल, अन्तर, भङ्गविचय भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र, म्पर्शन, काल, अन्तर, भाव और अल्पबहुत्व।

## सम्रत्कीर्ननानुगम

१४४. समुत्कीर्तनाकी अपेचा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे मव प्रकृतियांके भुजगारबन्धक, अल्पतरबन्धक, अविश्वतवन्धक और अवक्तव्यवन्धक जीव हैं। इसी प्रकार ओघके समान मनुष्यित्रक, पद्धिन्द्रयिहक, त्रसिहक, पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचन-योगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनः-पर्ययज्ञानी, संयत, चचुदर्शनवाले, अचजुदर्शनवाले, शुक्लेश्यावाले, भव्य, सम्यग्दृष्टि, चायिक-सम्यग्दृष्टि, संज्ञी और आहारक जीवोंमें जानना चाहिए।

विशेषार्थ— ओधसे सब प्रकृतियोंका भुजगार, अल्पतर और अवस्थितवन्ध तो सम्भव है ही, क्योंकि योगकी घटा-बढ़ी होनेसे और एक समान योगके रहनेसे ये पद सब प्रकृतियोंके वन जाते हैं। साथ ही जो अधुवबन्धिनी प्रकृतियाँ हैं उनका अवक्तव्यवन्ध भी सर्वत्र सम्भव है और जो धुवबन्धिनी प्रकृतियाँ हैं उनकी यथायोग्य स्थानमें बन्धव्युच्छित्ति होकर पुनः पूर्वस्थान प्राप्त होनेपर उनका बन्ध होने लगता है, इसलिए ओधसे इनका भी अवक्तव्यवन्ध वन जाता है। यहां मनुष्यित्रक आदि जितनी मार्गणाएं गिनाई हैं उनमें जहां जितनी प्रकृतियोंका बन्ध होता है उनमें ओधके अनुसार भुजगार आदि चारों पद बन जाते हैं, इसलिए उन मार्गणाओंमें ओधके समान प्रकृपणा जाननेकी सूचना की है।

१४६. नारिकयों में ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियों के भुजगारबन्धक, अल्पतरबन्धक और अव-म्धितबन्धक जीव हैं। शेष प्रकृतियों का भङ्ग ओघके समान है। इसी प्रकार सब नारिकयों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि पहली पृथिवी में तीर्ध हुर प्रकृतिका भङ्ग ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियों के समान है। तथा दूसरी और तीसरी पृथिवी में तीर्ध हुरप्रकृतिका भङ्ग साता-वेदनीयके समान है। इस बीजपदके अनुसार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए। इतनी विशेषता है कि वैक्रियक मिश्रकाययोगी और आहारक मिश्रकाययोगी जीवों में ध्रुवबन्धवाली

१ ता ॰ प्रतौ 'अभिणि ॰ मिटसुट' इटि पाटः ।

कम्मइ०-अणहार० धुवियाणं देवगदिपंचगस्स य अत्थि भुज०। सेसाणं अत्थि भुज०-अवत्तव्व०१।

### एवं समुक्तित्तगा समता।

प्रकृतियोंके भुजगारबन्धक जीव हैं। शेष प्रावर्तमान प्रकृतियोंके भुजगारबन्धक और अवक्तव्य-वन्धक जीव हैं। कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें ध्रुवबन्धवाठी प्रकृतियोंके और देवगतिपञ्चकके भुजगारबन्धक जीव हैं। शेष प्रकृतियोंके भुजगारबन्धक और अवक्तव्य-बन्धक जीव हैं।

विशेषार्थ---यहां नारिकयोंमें जो ध्रुयबन्धवाली प्रकृतियाँ हैं उनका निरन्तर बन्ध होता रहता है, इसलिए उनका अवक्तव्यवन्ध सम्भव न होनेसे तीन ही बन्ध कहे । अधुवबन्धिनी प्रकृतियोंका अवक्तव्यवन्ध भी सम्भव है, इसिलए उनका ओघके समान भक्क जाननेकी सूचना की है। सब नारिकयोंमें यह व्यवस्था बन जाती है, इसलिए उनका निरूपण सामान्य नारिकयोंके समान जाननेकी सूचना की है। मात्र पहली पृथिवीमें तीर्थह्रर प्रकृतिका बन्ध करनेवाला ऐसा ही मनुष्य मर कर उत्पन्न होता है जो सम्यग्दृष्टि होता है, अतः वहां यह प्रकृति भी ध्रवबन्धिनो होती है, इसिलए वहां इसका अवक्तत्र्यबन्ध सम्भव न होनेसे ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके समान भङ्ग जाननेकी सूचना की है। तथा दूसरी और तीसरी पृथिवीमें तीर्थेद्वर प्रकृतिका बन्ध करनेवाला मनुष्य मिथ्यादृष्टि होकर उत्पन्न होता है, इसलिए वहां इसका मिथ्यात्वके कालमें बन्ध नहीं होता। बादमें जब वह सम्यग्दृष्टि हो जाता है तब पुनः बन्ध प्रारम्भ होता है, इसिंछए वहां इसका साताबेदनीयके समान अवक्तव्यवन्ध घटित हो जानेसे साता-वेदनीयके समान भक्क जाननेकी सूचना की है। यह पूर्वोक्त प्ररूपणा वीजपद है। आगे अनाहारक मार्गणातक इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। अर्थान् जिस मार्गणामें जो ध्रवयन्धिनी प्रकृतियाँ हों उनके तीन पद और अध्रवयन्धिनी प्रकृतियोंके चार पद जानने चाहिए। मात्र जिन मार्गणाओंमें कुछ विशेषता है उसका अलगसे निर्देश किया है। खलासा इस प्रकार है-वैक्रियिकमिश्रकाययोग और आहारकमिश्रकाययोगमें एकान्तानुवृद्धियोग होता है, इसिलए इन दो मार्गणाओंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका केवल भुजगारबन्ध ही सम्भव है, क्योंकि इनमें प्रति समय उत्तरोत्तर यांगकी वृद्धि होनेसे इन प्रकृतियों का उत्तरोत्तर प्रदेशबन्ध भी अधिक-अधिक होता है। तथा जो अध्रुववन्धवाली प्रकृतियाँ हैं उनके भुजगारबन्ध और अवक्तज्यवन्ध ही सम्भव हैं, क्योंकि इन प्रकृतियोंका बन्ध प्रारम्भ होनेके प्रथम समयमें अवक्तव्य-वन्ध होता है और द्वितीयादि समयोंमें भुजगारवन्ध होता है। कार्मणकाययोग और अनाहारक-मार्गणामें भी इसी प्रकार घटितकर लेना चाहिए। इन दोनों मार्गणाओंमें जिन जीवांके देवगतिपञ्चकका बन्ध होता है उनके उन प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध होता रहता है, इसलिए इनमें इन पाँच प्रकृतियोंको परिगणना ध्रवबन्धवाली प्रकृतियों के साथ को है।

#### इस प्रकार समुत्कीर्तना समाप्त हुई।

१ ता॰प्रतो अत्थि भुज॰ अवत्तं (त्त॰) इति पाठ:। २ ता॰ प्रतो 'एवं समुक्कितणा समत्ता' इति पाठो नास्ति।

## सामित्ताणुगमो

१४७. सामित्ताणुगमेण दुवि०—ओषे० आदे०। ओषे० पंचणा०-छदंस०चदुमंज०-भय-दुगुं-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०--उप०-णिमि०-पंचंत० भुज०-अपद०अवद्वि०वंधगो को होदि ? अण्णदरो। अवत्त० कस्स० ? अण्णद० उत्रसामयस्स परिवदमाणगस्स मणुसस्स वा मणुसिए वा पढमसमयदेवस्स वा। थीणगिद्धि०३-मिच्छ०अणंताणु०४ तिण्णि पदा कस्स० ? अण्णद०। अवत्त० कस्स० ? अण्णद० संजमादो
बा संजमासंजमादो वा सम्मत्तादो वा परिवदमाणयस्स पढमसमयमिच्छादिद्विस्स
वा सासणसम्मादिद्विस्स वा। णवरि मिच्छ० अवत्त० [ सम्मामिच्छत्तादो ] सासणसम्मत्तादो वा परिवदमाणय० मिच्छादिद्विस्स। सादादीणं सव्वपगदीणं परियत्तमाणीणं
तिण्णि पदा कस्स० ? अण्ण०। अवत्त० कस्स० ! अण्ण० परियत्तमाण्यस्स पढमसमयबंधयस्स। अपचक्ताण०४ तिण्णि पदा कस्स० ? अण्ण०। अवत्त० कस्स० ?
अण्ण० संजमादो वा० संजमासंजमादो वा परिवदमा ० पढमसमयमिच्छा० वा सासण०
वा [सम्मामि० वा] असंजदसम्मा० वा। एवं पचक्ताण०४। णवरि संजमादो परिवदमाणयस्स पढमसमयमिच्छादिद्विस्स वा सासण० वा सम्मामि० वा असंजदसम्मादि०

#### स्वामित्वानुगम

१४७. स्वामित्वानुगमकी अपेचा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओयसे पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, भय, जुगुप्ता, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुमूलघू, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायके मुजगार, अन्पतर और अवस्थित-बन्धका स्वामी कीन है ? अन्यतर जीव स्वामी है। इनके अवक्तव्यवन्धका स्वामी कान है ? उपरामश्रेणीसे गिरनेवाला अन्यतर मनुष्य, मनुष्यिनी और इनकी बन्धव्युच्छितिके वाद गर कर उत्पन्न हुआ प्रथम समयवर्ती देव इनके अवक्तव्यवन्धका स्वामी है। स्यानगृद्धित्रक, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्कके तीन पदोंका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव इनके तीन पदोंका स्वामी है। इनके अवक्तत्र्य पदका स्वामी कीन है? संयमसे, संयमासंयामसे और सम्यक्त्वसे गिरनेवाला अन्यतर प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि जीव इनके अवक्तत्रयपदका स्वामी है। इतनी विषशता है कि मिथ्यात्वके अवक्तत्रयपदका स्वामी सुम्यग्मिथ्यात्व और सासादनसम्यक्तवसे भी गिरनवाला मिथ्यादृष्टि जीव ही होता है। परावर्तमान सातावेदनीय आदि सब प्रकृतियोंके तीन पदोंका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव इनके तीन पदोंका स्वामी है। इनके अवक्तव्यपद्का स्वामी कौन है ? परावर्तन करके प्रथम समयमे बन्ध करनेवाला अन्यतर जीव इनके अवक्तव्यपदका स्वामी है। अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके तीन पदोका स्वामी कीन है ? अन्यतर जीव इनके तीन पदोंका स्वामी है। इनके अवक्तव्य पदका स्वामी कीन है ? संयमसे और संयम।संयमसे गिर कर जो मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यादृष्टि, सम्य-ग्मिथ्यादृष्टि या असंयतसम्यग्दृष्टि हुआ है, प्रथम समयवर्ती उक्त गुणस्थानीवाला वह जीव उक्त प्रकृ-तियोंके अवक्तत्र्य पदका स्वामी है। इसी प्रकार अर्थात् अप्रत्याख्यानवरणचतुष्कके समान प्रत्या-ख्यानावरण चतुष्कके चार पदोंका स्वामी जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि जो संयमसे गिर कर प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि या वा संजदासंजदस्स वा। चदुण्णं आउगाणं तिण्णि पदा कस्स०! अण्णद०। अवत्त० कस्स०! अण्ण० पढमसमयआउगवंधमाणयस्स। एवं ओधभंगो मणुस०३-पंचिदि०-तस०२-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि-ओरालि०-आभिणि-सुद-ओधि० - मणपऊ०-संजद-चक्खुदं०--ओधिदं०-सुकले०-भवसि०-सम्मा०-खइग०--उवसम०-सण्ण०-आहारग ति। णवरि मणुस०३-पंचमण०-पंचवचि०-ओरालि०-संजद० अवत्तव्वं देवो०ति ण भाणिदव्यं। एवं एदंण बीजेण याव अणाहारग ति णेद्व्वं।

### एवं सामित्तं समत्तं ।

संयतासंयत होता है वह प्रत्याख्यानावरणचतुष्कके अवक्तत्र्यपदका स्वामी है। चार आयुओं के तीन पदोंका स्वामी कीन है ? अत्यतर जीव चार आयुओं के तीन पदोंका स्वामी है। इनके अवक्तत्र्यपदका स्वामी कीन है ? प्रथम समयमें आयुवन्धका प्रारम्भ करनेवाला अन्यतर जीव इनके अवक्तत्र्यपदका स्वामी है। इस प्रकार ओघके समान मनुष्यित्रक, पञ्चित्रियदिक, प्रसिद्धक, पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, आभिनिबोधिक- ज्ञानी, अवधिज्ञनी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, चज्जुदर्शनी, अचजुदर्शनी, अवधिदर्शनी, शुक्ललेश्यावाले, भव्य, सम्यग्दृष्टि, चायिकसम्यग्दृष्टि, उपशमसम्यग्दृष्टि, संज्ञी और आहारक जीवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मनुष्यित्रक, पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, औदारिककाययोगी और संयत जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणादिके प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके अवक्तत्र्यपदका स्वामी देवको नहीं कहना चाहिए। इस प्रकार इस बीजपदके अनुसार अनाहरक मार्गणा तक लेजाना चाहिए।

विशेषार्थ- यहाँ किस प्रकृतिके किस पदका कीन जीव स्वामी है इस वातका विचार किया गया है। प्रथम दण्डकमें कही गई पाँच ज्ञानावरणादि प्रकृतियाँ अपनी अपनी बन्ध-व्यच्छितिके स्थानके पूर्व ध्रवबन्धवाछी है, इसलिए इस बीच कोई भी जीव इनके भुजगार आदि तीन पढ़ोंमें से किसी भी पढ़का स्वामी हो सकता है, अतः इनके तीन पढ़ोंका अन्यतर जीव स्वामी कहा है। पर इनका अवक्तव्यपद उपशमश्रेणीसे गिरनवाले या तो मनुष्यके होता है या मनुष्यिनीके होता है और यदि ऐसा मनुष्य या मनुष्यिनी इनका पुनः बन्ध होनेके पूर्व मर कर देव हो जाता है तो वह भी प्रथम समयमें इनके अवक्तव्यपदका स्वामी होता है, इसलिए ऐसे जीवोंको इनके अवक्तव्यपदका स्वामी कहा है। इसरे दण्डकमें कही गई स्यानगृद्धित्रिक आदि भी अपनी वन्धव्यन्छित्तिके पूर्वतक धवर्यान्धनी है, इसिलए इस बीच कोई भी जीव यथायोग्य योगके अनुसार इनके तीन पदींका बन्ध कर सकता है, अतः इनके भी तीन पदींका अन्यतर जीव म्वामी कहा है। पर इनमेंसे मिथ्यात्वके सिवा शेप प्रकृतियों का अवक्तव्यपद संयम, संयमासंयम और सम्यक्त्वसे गिर कर मिथ्यादृष्टि या सासादनसम्यादृष्टि हुए जीवके प्रथम समयमें होता है और मिथ्योत्वका अवक्तव्यपद् संयम, संयमासंयम, सम्यक्त्व और सासादन-सम्यक्त्वसे गिर कर मिथ्यादृष्टि जीवके प्रथम समयमें होता है, क्योंकि अपनी अपनी व्युच्छित्तिके बाद अपरके गुणस्थानोंमें इनका बन्ध नहीं होता है। छीट कर पुनः बन्धयोग्य गुणस्थानोंके प्राप्त होने पर इनका बन्ध होने लगता है, इसलिए ऐसे जीवको इनके अवक्तव्यपद्का स्वामी कहा है। यहाँ सम्यग्मिथ्यात्वसे गिर कर जो प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि होता है यह भी

१. ता**ंप्रतो** 'एवं समित्तं समत्तं' इति पाठो नास्ति ।

## कालाणुगमो

१४८. कालाणुगमेण दुवि०-ओघे० आदे०। ओघे० सव्वपगदीणं भुजगार०-अप्पद० जह० एगसमयं, उक्क० अंतोमुहुत्तं। अवद्धि० जह० एग०, उक्क० पवाइज्जंतेण उवदेसेण एक्कारससमयं। अण्णेण पुण उवदेसेण पण्णारससमयं। चदुण्णं आउगाणं भुज०-अप्पद० जह० एग०, उक्क० अंतो०। अवद्धि० जह० एग०, उक्क० सत्तसम०। अवत्त०

स्यानगृद्धित्रिक आदिके अवक्तव्यपदका स्वामी होता है इतना विशेष जानना चाहिए। यद्यपि यह बात मूलमें नहीं कही गई है फिर भी यह सम्भव है, इसलिए इसका अलगसे निर्देश किया है। सातावेदनीय आदि अधुवबन्धिनी प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनका बन्ध प्रारम्भ होने पर प्रथम समयमें अवक्तत्यपद् और द्वितीयादि समयों में शेप तीन पद सम्भव हैं यह रुपष्ट ही है। अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क चतुर्थ गुणस्थान तक ध्रुवबन्धिनी है। इस बीच कोई भी जीव इनके तीन पदों का स्वामी हो सकता है। आगेके गुणस्थानों में इनका बन्ध नहीं होता, इसिलए संयम या संयमासंयमसे गिर कर जो प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि, सासादनसन्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि या असंयतसम्यग्दृष्टि होता है वह इनके अवक्तव्य पट्का स्वामी होता है यह कहा है। प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका संयमासंयम गुणस्थान तक वन्ध होता है, इसिलए यहाँ तक ये धववन्धवाली होनेसे इस बीच किसी भी जीवको इनके तीन पदों का स्वामी कहा है। मात्र इनका अवक्तव्य पद संयमसे गिरकर नीचेके गुणस्थानों को प्राप्त होनेवाले जीवके प्रथम समयमें होता है यह देखकर संयमसे गिर कर मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि, असंयत-सम्यन्द्रष्टि और संयतासंयत हुए प्रथम समयवर्ती जीवको इनके अवक्तव्यपदका स्वामी कहा है। चार आयुका अपने बन्धके योग्य सामग्रीके मिलने पर ही बन्ध होता है, इसलिए इनका बन्ध प्रारम्भ होने पर प्रथम समयमें इनका अवक्तव्य पद और द्वितीयादि समयों में शेप तीन पद कहे हैं। यह ओघ प्रकृतणा है। मूलमें कही गई मनुष्यत्रिक आदि मार्गणाओं में अपनी अपनी बन्ध प्रकृतियों के अनुसार यह व्यवस्था वन जाती है, इसिछिए उनमें ओघके समान जाननेकी सृचना की है। मात्र मूलमें प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियों के अवक्तव्य पदका स्वामी ऐसा जीव भी कहा है जो उपशमश्रेणिमं इन प्रकृतियों की बन्धव्युच्छित्तिके बाद मर कर प्रथम समयवर्ती देव होता है। पर स्वामित्वका यह विकल्प मनुष्यत्रिक आदि कुछ मार्गणाओं में घटित नहीं होता, अतः उनमें उसका निपंध किया है। इनके सिवा अनाहारक तक अन्य जितनी मार्गणाएं हैं उनमें उक्त व्यवस्थाको देखकर स्वामित्व साध लेना चाहिए। उक्त प्ररूपणा उन मार्गणाओं में स्वामित्वके लिए साधनके लिए वीजपद है।

इस प्रकार स्वामित्व समाप्त हुआ।

#### कालानुगम

१४८. कालानुगमकी अपेत्ता निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे सब प्रकृतियों के भुजगार और अल्पतग पदका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। अवस्थित पदका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल प्रवर्तमान उपदेशके अनुसार ग्यारह समय है। परन्तु अन्य उपदेश के अनुसार पन्द्रह समय है। चार आयुओं के भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। अवस्थित पदका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल समय है। अवक्तव्यपदका जघन्य और

जह० उक्क० ए०। एवं यात्र अणाहारग ति णेदच्वं। णवरि ओरालियमि० देवगदि-पंचगस्स भ्रज० जहे० उक्क० अंतो०। दोआउ० ओघं। सेसाणं गदिभंगो। एवं वेउ व्वियमि०। आहारमि० धुवियाणं भुज० ज० उक्क० अंतो०। परियत्तमाणीणं भ्रज०-अवत्त० ओघं। कम्मइ०-अणाहार० भ्रज० जह० एगे०, उक्क०वेसम०। अवत्त० जह० उक्क० एग०। सहुमसंप०-उवसमसम्मा० अवद्वि० जह० एग०, उक्क० सत्तसमयं। एवं कालं समत्तं।

उत्कृष्ट काल सबका एक समय है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणानक ले जाना चाहिए। इतनी विशेषता है कि ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें देवगितिपक्षक मुजगार पदका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। दो आयुओंका भक्क ओघके समान है। शेष प्रकृतियोंका भक्क गतिके समान है। इसी प्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवों में जानना चाहिए। आहारकमिश्रकाययोगी जीवों में ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियों के भुजगार पदका जघन्य और उत्कृष्ट काल अत्तर्मुहूर्त है। प्रावर्तमान प्रकृतियों के भुजगार और अवक्तव्य पदका काल ओघके समान है। कामणकाययोगी और अनाहारक जीवों में भुजगार पदका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। सूद्मसाम्परायसंयत और उपशम-सम्यन्दि जीवों में अवस्थित पदका जघन्य काल एक समय है। सूद्मसाम्परायसंयत और उपशम-सम्यन्दि जीवों में अवस्थित पदका जघन्य काल एक समय है। सूद्मसाम्परायसंयत और उपशम-

विशेषार्थ-योगके अनुसार भुजगार और अल्पतरपद एक समय तक भी हो सकते हैं और अन्तर्मुहूर्त काल तक भी हो सकते हैं। यही कारण है कि यहां पर सब प्रकृतियांके इन दो पदोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहर्त कहा है। अवस्थितरका जघन्य काल तो एक समय ही है, क्योंकि एक समयके लिए अवस्थितपद होकर दूसरे समयमें अन्य पद हो यह सम्भव है। पर इसके उत्कृष्ट कालके विषयमें दो उपदेश पाये जाते हैं—प्रथम प्रवर्त्तमान उपदेशके अनुसार उत्कृष्ट कालका निर्देश और दूसरा अप्रवर्तमान उपदेशके अनुसार उत्कृष्ट कालका निर्देश । प्रथम उपदेशके अनुसार अवस्थितपदका उत्कृष्ट काल ग्यारह् समय बतलाया है और दूसरे उपदेशके अनुसार अवस्थितपदका उत्कृष्ट काल पन्द्रह समय वतलाया है, इसलिए यहां सब प्रकृतियों के अवस्थितपदका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल ग्यारह या पन्द्रह समय कहा है। चारों आयुओं के तीनों पदों का यह काल इसी प्रकार है। मात्र अवस्थितपद्का उत्कृट काल ग्यारह समय या पन्द्रह समय न प्राप्त होकर केवल सात समय ही प्राप्त होता है, इसिलए इनके तीनों पटों के कालका अलगसे निर्देश किया है। अब रहा सब प्रकृतियों के अवक्तव्यपद्का काल सो यह पद बन्ध प्रारम्भ होनेके प्रथम समयमें होता है, इसलिए इसका जधन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। अनाहारक तक जितनी मार्गणाएं हैं उनमें यह काल प्ररूपणा घटित हो जाती है, इमलिए उनमें ओघके समान जानने की सूचना की है। मात्र कुछ मार्गणाएं इसकी अपवाद हैं, इसलिए उनमें अलगसे कालका विचार किया है। उनमेंसे पहली औदारिकमिश्रकाययोग मार्गणा है। इसमें सम्यादृष्टि अपर्याप्त जीवों में देवगतिचतुष्क और तीर्थहर प्रकृतिका बन्ध करनेवाले जीवों के इनका नियमसे भूजगारबन्ध होता रहता है, इसलिए इस मार्गणामें उक्त पाँच प्रकृतियों के भूजगारपदका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है। इस मार्गणामं दो आयुओं का भङ्ग ओघके समान है यह स्पष्ट ही है। तथा इसमें शेष प्रकृतियों के चारों पदों का काल गति मार्गणा के अनुसार वन जाता है, इसलिए वह गतिके अनुसार जाननेकी सूचना की है। आहारकिमश्रकाययोगमें

१ आ०प्रती 'देवगांदर्णचगरस च जह' इति पाटः । २ ता०प्रती 'अणाहार० भुज० ए॰' इति पाटः ।

## अंतराणुगमो

१४६. अंतराणुगमेण दुवि०-ओघे० आदे०। ओघे० पंचणा०-छदंसणा०-चदुसंज०-भय-दुगुं०-तेजा०क०-चण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० भुज०-अप्पद० बंधंतरं० जह० एग०, उक्क० अंतो०। अवद्धि० जह० एग०, उक्क० सेढीए असंखे०। अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० श्रद्धपोग्गल०। थीणगिद्धि०३—मिच्छ०-अणंताणु०४ भुज०-अप्पद० जह० एग०, उक्क० वेछावद्धि० देस०। अवद्धि० जह० एग०, उक्क० सेढीए असंखेज०। अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० अद्धपोग्गल०। सादासाद०-हस्स-रदि-अरदि-सोग-थिराथिर-सुभासुभ-जस०-अजस० भुज०-अप्पद०-अवद्धि० णाणावरणभंगो। अवत्त०

ण्कात्नानुवृद्धि योग होता है, इसिलिए इसमें ध्रुवबत्धवाली प्रकृतियों का एक भुजगारपद होनेसे उसका जवन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है। तथा शेप प्रकृतियाँ परावर्तमान होती हैं। उनका जवन्य बन्धकाल एक समय है और उत्कृष्ट वन्धकाल अन्तर्मुहूर्त है, इसिलिए यहां ओघके अनुसार इन प्रकृतियों के भुजगारवन्धका जवन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है। मात्र यहां भुजगारका जवन्य काल एक समय प्राप्त करनेके लिए हो समय तक इन प्रकृतियोंका बन्ध अवश्य कराना चाहिए, क्यों कि इन दो समयों में प्रथम समय अवक्तव्यका और दूसरा समय भुजगारका होनेसे भुजगारका जवन्य काल एक समय प्राप्त होगा। यहां सब परावर्तमान प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदका ओघके अनुसार जवन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है यह स्पष्ट ही है। कार्मणकाययोगी और अनाहारक मार्गणाका जवन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल एक समय है यह स्पष्ट ही है। पर इनमें प्रथम समय अवक्तव्यका है, इसिलए यहां भुजगारका जवन्य काल एक समय है। पर इनमें प्रथम समय अवक्तव्यका है, इसिलए यहां भुजगारका जवन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल हो समय कहा है। अवक्तव्यका उत्कृष्ट काल एक समय है यह स्पष्ट ही है। सूद्ममाम्पराय आदि हो मार्गणाओं में मात्र अवस्थित पर्के कालमें विशेषता है, इसिलए उसका अलगसे निर्देश किया है।

इस प्रकार काल समाप्त हुआ।

#### अन्तर

१४६. अन्तरानुमकी अपेता निर्देश हो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, भय, जुगु'सा, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायके भुजगार और अल्पतरबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्गृहूर्त है। अवस्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अवक्तव्य-बन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्गृहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अर्धपुद्गल परिवर्तनप्रमाण है। स्यानगृद्धितिक, मिथ्यात्व और अनन्तानुवन्धो चतुष्कके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर हो छ्यासठ सागर प्रमाण है। अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अवक्ववयपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अवक्ववयपदका जघन्य अन्तर अन्तर्गृहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अर्घपुद्रल परिवर्तनप्रमाण है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, हास्य, रात, अरति, शोक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशः-

१ ता॰आ॰प्रत्योः 'असंखेजगु॰। अवत्त॰' इति पाठः।

जह० एग०, उक्क० अंतो० । अट्ठक० स्रज०-अप्पद० जह० एग०, उक्क० पुन्वकोडी देस्व० । अविड०-अवत्त० णाणावरणभंगो । इत्थि० स्रज०-अप्पद०-अविड० मिच्छ०-भंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० वेद्याविड० देस्व० । पुरिस० स्रज०अप्पद०-अविड० णाणावरणभंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० वेद्याविड० सादि० । णवंस० पंचसंटा०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सर-अणादे० स्रज०-अप्पद० जह० एग०, उक्क० वेद्याविडिसाग० सादि० तिण्णिपिल० देस्व० । अविड० णाणा०भंगो । अवत्त० ज० अंतो०, उक्क० वेद्याविड० सादि० तिण्णिपिल० देस्व० । तिण्णिआउ०-वेद्याव्यद्यक्षक० तिण्णिपदा० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० अणंतका० । तिरिक्खाउ० स्रज०-अप्पद० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० सागरोवमसदपुधत्तं । अविड० णाणा०भंगो । तिरिक्खाउ०-तिरिक्खापु०-उज्ञो० स्रज०-अप्पद० जह० एग०, उक्क० तेविडिसागरोवमसदं० । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० असंखेजा लोगा । णविर उज्ञो० अवत्त० [ जह० ] अंतो०, [उक्क०] तेविडिसागरोवमसदं । अविड० णाणा०भंगो । मणुस०-मणुसाणु०-उच्चा० स्रज०-अप्पद०-अविड० जह० एग०, उक्क० असंखेजा

कीर्ति और अयशःकीर्तिके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। आठ कपायों के भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण है। अवस्थित और अवक्तव्यपद्का भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। स्त्रीवेदके मुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है। अवक्तव्यपदका जचन्य अन्तर अन्तर्भुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुझ कम दो झचासठ सागरप्रमाण है। पुरुपवेदके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरण के समान है। अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छ्यासठ सागरप्रमाण है। नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःम्वर और अनादेयके भुजगार और अल्प-तरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन परूय अधिक दो छुचासठ सागरप्रमाण है। अवस्थितपद्का भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तर्भुहर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य अधिक दो छगासठ सागरप्रमाण है। तीन आयु और वैक्रियिकपट्कके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्भृहर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त कालप्रमाण है। तिर्यक्रायुके भुजगार और अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्भृहूर्त है और तीनोंका उत्कृष्ट अन्तर सौ सागरपृथक्त्वप्रमाण है। अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और उद्योतके भुजगार और अल्पतरपद्का जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर एकसी त्रेसठ सागरप्रमाण है। अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तर्मुहर्त है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है। इतनी विशोपता है कि उद्योत-के अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तर्भुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर एकसी त्रेसठ सागरप्रमाण है। अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रके भुज-गार, अल्पतर और अवस्थिपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात छोक-प्रमाण है। अवक्तत्र्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तर्मृहुर्त है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण

लोगा। अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० असंखेज्जा लोगा। चदुजादि-आदावथावर-सुहुम-अपज्जत्त-साधारण० भ्रज०-अप्पद० जह० एग०, उक्क० पंचासीदिसागरोवमसदं०। एवं अवत्त०। जह० अंतो०। अविद्वि० णाणा०भंगो। पंचिंदि०पर०-उस्सा०-तस०-बादर०-पज्ज०-पत्ते० भ्रज०-अप्पद०-अविद्वि० णाणा०भंगो।
अवत्त० ज० अंतो०, उक्क० पंचासीदिसागरोवमसदं०। ओरा० भ्रज०-अप्पद० जह०
एग०, उक्क० तिण्णिपलिदो० सादि०। अविद्वि० जह० एग०, उक्क० सेढीए असंखे०।
अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० अणंतकालम०। एवं ओरालि०अंगो-वज्ञरि०। णविर अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० अल्पोमाल०। समचदु०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे०
भ्रज०-अप्पद० जह० एग०, उक्क० अंतो०। अविद्वि० जह० एग०, उक्क० सेढीए
असंखे०। अवत्त० जह० एग०, उक्क० अंतो०। अविद्वि० जह० एग०, उक्क० सेढीए
असंखे०। अवत्त० जह० प्रा०, उक्क० बेलाविद्वि० सादि० तिण्णिपलि० देस०।
तित्थ० भ्रज०-अप्पद० जह० एग०, उक्क० अंतो०। अविद्वि० जह० एग०, अवत्त०
जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं० सादि०। णीचा० णवंसगभंगो। णविर अवत्त० जह०

हैं । चार जाति, आतप, स्थावर, सूदम, अपर्याप्त और साधारणके भूजगार और अल्पतरपद्का जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर एकसी पचासी सागरप्रमाण है। इसी प्रकार अवक्तव्यपदकी अपेचा अन्तरकाल है। मात्र इस पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मूहर्त है। अवस्थित-पतका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। पञ्चेन्द्रियजाति, परघात, उच्छास, त्रस, बादर, पर्याप्त और प्रत्येकके भूजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। अवक्तव्य-पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहुर्त है और उत्कृष्ट अन्तर एकसौ पचासी सागर है। औदारिक-शरीरके भूजगार और अल्पतरपद्का जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पत्य है। अवस्थितपदका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर जगश्रे णिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त कालप्रमाण है। इसी प्रकार औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग और वञ्चर्षभनाराच संहननका भङ्ग जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तर्म हुर्त है और उत्क्रष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। आहारकद्विकके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य-पदका जघन्य अन्तर अन्तर्भुहुर्त है और चारोंका उत्कृष्ट अन्तर अर्धपुदुल परिवर्तनप्रमाण है। समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर और आदेयके भुजगार और अल्पतरपद्का जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मु हुर्त है। अवस्थितपद्का जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर जगश्रे णिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्म हुर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य अधिक दो छचासठ सागरप्रमाण है। तीर्थङ्करप्रकृतिके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मु हुर्त है। अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्महर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। नीचगोत्रका भङ्ग नपुंसकवेदके समान

१ आ॰प्रतो 'सुहुमसं अपज्जत्त' इति पाठः । २ आ॰प्रतो 'उक्क॰सेटीए अणंतकालम॰' इति पाठः । ३ ता॰आ॰प्रतो 'जह॰ एग॰ उ॰ अंतो॰ अवन॰' इति पाठः ।

### अंतो०, उक्क० असंखेज्जा लोगा । एवं ओघभंगो अचक्खुदं-भवसि० ।

है। इतनी विशेषता है कि अवक्तव्यपदका जधन्य अन्तर अन्तर्मु हूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है। इस प्रकार ओघके समान अचजुदर्शनी और भव्य जीवोंमें जानना चाहिये।

विशेषार्थ-प्रथम दण्डकमें कही गई पाँच ज्ञानावरणादिका भुजगार और अल्पतरपद कमसे कम एक समयके अन्तरसे और अधिकसे अधिक अन्तर्म हुर्तके अन्तरसे सम्भव है, क्यों कि इन प्रकृतियों के इन पदों का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त पहले कह आये हैं, अतः इन प्रकृतियों के उक्त दोनों पदों का जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्क्रष्ट अन्तरकाल अन्तर्महर्त कहा है। इन प्रकृतियोंके अवस्थित पदके योग्य योग एक समयके अन्तरसे भी हो सकता है और जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण कालके अन्तरसे भी हो सकता है, इसिछए इन प्रकृतियोंके अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर जगश्रे णिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। कुल योगस्थान जगश्रे णिके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। उनमें से एक-एक पदके योग्य योगस्थान भी जगश्रीणिके असंख्यातवें भागप्रमाण होते हैं। इसिंछए यदि अन्य पदांके योग्य उक्त योगस्थान लगातार होते रहें और अवस्थित-पद्के योग्य योगस्थान न हों तब अवस्थित पदका यह उत्कृष्ट अन्तरकाल प्राप्त होता है। इन प्रकृतियोंके अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्भृहूर्तके भीतर दो बार उपशमश्रेणि पर चढ़ा-कर दसरी बारमें उतरते समय मरण कराके देवोंमें उत्पन्न कराने पर प्राप्त होता है और अर्घ-पुदुग्ल परिवर्तनके प्रारम्भमें और अन्तमें उपशमश्रीण पर चढ़ाकर उतारने पर इनके अवक्तव्य पदका उत्कृष्ट अन्तरकाल प्राप्त होता है, इसलिए इनके अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्त-मुहर्तप्रमाण और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुदुगल परिवर्तनप्रमाण कहा है। स्यानागृद्धित्रिक आदि आठ प्रकृतियोंके भूजगार और अल्पतर परका जघन्य अन्तर एक समय तो पाँच ज्ञाना-वरण आदिके समान ही घटित कर छेना चाहिए। तथा इनका बन्ध, जो जीव बीचमें सम्य-ग्मिश्यात्वके साथ रह कर कुछ कम दो छ्यासठ सागरकाल तक वेदकसम्यक्त्वके साथ रहा है, उसके नहीं होता। इसके पूर्व और बादमें मिथ्यादृष्टि रहने पर अवश्य ही होता है और वह यथायोग्य भुजगार और अल्पतर दोनों प्रकारका हो सकता है, अतः इन आठ प्रकृतियोंके उक्त दो पदों का उत्क्रुष्ट अन्तर कुछ कम दो छ्यासठ सागर प्रमाण कहा है। इन प्रकृतियों के अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवें भाग-प्रमाण जिस प्रकार पाँच ज्ञानावरण आदिके अवस्थित पदकी अपेज्ञा घटित करके बतला आये है उसीप्रकार घटित कर लेना चाहिए। इनके अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मु हुर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तनप्रमाण उसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। मात्र वहाँ उपशमश्रीणकी अपेचासे यह अन्तरकाल घटित होता है और यहाँ यह अन्तरकाल सम्यक्त्व-की अपेत्रा घटित कर लेना चाहिए। सातावेदनीय आदिके भूजगार आदि तीन परोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही है। तथा ये परावर्तमान प्रकृतियाँ है, इसिछए इनके अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है। अप्रत्याख्याना-वरण चतुष्कका संयतासंयत आदिके और प्रत्याख्यानावरण चतुष्कका संयतके बन्ध नहीं होता और इन दोनों संयमासंयम और संयमका उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि है, इसलिए यहाँ इन आठ कषायोंके भूजगार और अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण कहा है। यहाँ जघन्य अन्तर एक समय पहले घटित करके बतला आये हैं, इसिछए उसका फिरसे खुलासा नहीं किया। आगे भी जो अन्तरकाल पुनमक्त होगा

उसका अलगसे खुलासा नहीं करेंगे। इनके अवस्थित और अवक्तव्यपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है यह रपष्ट है। मात्र यहाँ पर अवक्तव्य पदका अन्तरकाल क्रमसे संयमासंयम और संयमको प्राप्त करके घटित कर छेना चाहिए। स्त्रीवेदके भुजगार आदि तीन पदोंका भङ्ग मिथ्यात्व-के समान है यह स्पष्ट ही है। तथा इसके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्म हुर्त है, क्योंकि यह सप्रतिपत्त प्रकृति होने से अन्तर्मु हूर्तके भीतर इसका दो बार बन्ध प्रारम्भ हो सकता है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छ्यासठ सागर है, क्योंकि इतने काल तक जीवके बीचमें सम्यामिथ्यात्वके साथ सम्यग्दृष्टि रहनेसे इसका बन्ध नहीं होता, इसलिए इसके अवक्तव्यपद्का जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल क्रमसे उक्त कालप्रमाण कहा है। पुरुपवेद्के प्रारम्भके तीन पदांका भक्क ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही है। तथा यह सप्रतिपक्ष प्रकृति होनसे अन्तर्म हूर्तके भीतर एक तो इसका दो बार बन्ध प्रारम्भ हो सकता है, दूसरे एक बार इसका बन्ध प्रारम्भ करके कोई जीव सबसे उत्क्रष्ट काल तक बीचमें सम्यामध्यात्वके साथ सम्यान्द्रष्टि रहा और वहाँ इसका बन्ध करता रहा । पुनः मिथ्यात्वमें आकर और इसका अबन्धक होकर अन्तर्मुहूर्तमें पुनः इसका बन्ध करने लगा। यह काल साधिक दो छ्यासठ सागर प्रमाण होता है, इसलिए इसके अवक्तव्य पदका जधन्य अन्तरकाल अन्तर्मु हूर्तप्रमाण और उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक दो छ यासठ सागरप्रमाण कहा है। नपुंसकवेद आदिके भूजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है यह तो स्पष्ट ही है। तथा भागभूमिमें पर्याप्त होनेपर इनका बन्ध नहीं होता और वहांसे निकलनेके पूर्व जो सम्यक्त्वको प्राप्त कर बीचमें सम्यग्मिथ्यात्वके साथ कुछ कम दो छ यासठ सागरप्रमाण काल तक सम्यक्त्वके साथ यापन करता है उस जीवके भी इन प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता । उसके बाद मिथ्यान्वमें जाने पर उक्त दो पदों के साथ वन्ध होने लगता है, अतः इन प्रकृतियोंके उक्त दो पदोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम तीन पल्य अधिक दो छत्रासठ सागरप्रमाण कहा है। इनके अवस्थित पदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान घटित कर लेना चाहिए । तथा ये सप्रतिपत्त प्रकृतियाँ है, इसलिए इनके अवक्तव्यपद्का जवन्य अन्तर अन्तर्मु हूर्न प्राप्त होनेसे वह उक्त कालप्रमाण कहा है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य अधिक दो छ चासठ सागर जैसा भूजगार आदि दो पदोंका घटित करके बतलाया है उस प्रकार घटित कर लेना चाहिए। तीन आयु आदि नौ प्रकृतियोंके तीन पद तो एक समयके अन्तरसे हो सकते हैं तथा अवक्तव्यपद कमसे कम अन्तर्मु हर्तके अन्तरसे हो होगा, क्योंकि प्रथम बार वन्धका प्रारम्भ और अन्त होकर पुनः बन्धका प्रारम्भ होनेमे लगनेवाला काल अन्तर्मुहूर्तसे कम नहीं हो सकता, इसलिए आदिके तीन पदांका जघन्य अन्तर एक समय और अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्महर्न कहा है। तथा लगातार अनन्त काल तक एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रिय पर्यायमें जीवके रहते हुए इनका बन्ध नहीं होता। तथा बन्धके अभावमें भूजगार आदि पद ता सम्भव ही नहीं है, अतः इन प्रकृतियोंके चारों पदोका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त कालप्रमाण कहा है। निर्यक्रायुके भुजगार आदि दो पदोका जघन्य अन्तर एक समय और अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त पूर्वमें कहे गये तीन आयु आदिके तीन पदांकी अपेन्ना कहे गये जघन्य अन्तरकालके समान ही घटित कर लेना चाहिए। तथा कोई जीव यदि अधिकसे अधिक काल तक तिर्यक्र न हो तो वह सौ पृथक्त सागर काल तक ही नहीं होता, इसलिए तिर्यक्रायुके उक्त तीन पदोंका उत्कृष्ट अन्तर उक्त काल प्रमाण कहा है। इसके अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान प्राप्त होता है यह स्पष्ट ही है। जो सम्यक्तव और वीचमें सम्यग्मिश्यात्वके साथ १३२ सागर बिताकर अन्तमें नौवें प्रवेयकमें उत्पन्न होता है उसके इतने काल तक तिर्यञ्चगतित्रिकका बन्ध नहीं होता, इसलिए तिर्यञ्चगतिद्विकके भुजगार और अल्पतर पदका तथा उद्योतके प्रारम्भके

तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर एकसी जैसठ सागर कहा है। मात्र तिर्यक्रगतिद्विकके और उद्योतके अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्भुहुर्ते होता है, क्योंकि इनका एक बार बन्ध प्रारम्भ होकर और बीचमें कमसे कम अन्तर पड़कर पुनः दूसरी बार इनके बन्धका प्रारम्भ अन्तर्महर्तसे पहले नहीं हो सकता। और तिर्यञ्चगतिद्विकका निरन्तर बन्ध तैजस्कायिक और वायुकायिक जीवोंमें असंख्यात लोकप्रमाण काल तक होता रहता है, इसलिए इन दोनोंके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। इन तीनों प्रकृतियोंके अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही है। मनुष्यगति आदि तीनका बन्ध अग्निकायिक श्रीर वायुकायिक जीव नहीं करते, इसलिए इनके धारों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण कहा है। तथा इनके तीन परोंका जवन्य अन्तर एक समय और अवक्तव्य-पदका जघन्य अन्तर अन्तर्म हुर्त अन्य प्रकृतियोंका पूर्वमें अनेक वार घटित करके बतला आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी घटित कर लेना चाहिए। चार जाति आदिका बन्ध निरन्तर एक सौ पचासी सागर तक नहीं होता, इसिछए इनके भूजगार, अल्पतर और अवस्थित पदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। इनके इन तीन पदांके जघन्य अन्तर कालका विचार तथा अव-स्थितपद्के जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर कालका विचार सुगम है। पञ्चेन्द्रियजाति आदिका एक सौ पचासी सागर काल तक निरन्तर बन्ध सम्भव है, इसलिए इनके अवक्तव्य पदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त काल प्रमाण कहा है। इनका रोप विचार सुगम है। जो मनुष्य प्रथम त्रिभागमें मनुष्यायुका बन्ध कर और ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि होकर उत्तम भागभूमिमें जन्म लेता है उसके साधिक तीन पत्य तक औदारिकशरीरका बन्ध नहीं होता, इसिंछये इसके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। इसके अवश्थितपद्का जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर जगश्रीणिके असंख्यातवें भागका स्पष्टीकरण ज्ञाना-वरणके समान कर लेना चाहिए। तथा इसका कमसे कम अन्तर्मुहूर्तके अन्तरसे बन्ध सम्भव है और एकेन्द्रियोंमें इसका अनन्त काल तक निरन्तर बन्ध होनेसे इतने कालके अन्तरसे भी इसका उक्त पद सम्भव है, इसिलए इसके अवक्तव्य पदका जवन्य अन्तर अन्तर्महर्त और उत्क्रप्ट अन्तर अनन्त कालप्रमाण कहा है। औदारिक शरीर अङ्गोपाङ्ग और वऋषभनाराचसंहतनके अन्य पदोंका अन्तर काल औदारिकशरीरके समान वन जानसे उस प्रकार जाननेकी सूचना की है। मात्र इनके अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तर्भू हुने और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर प्राप्त होनेसे यह उक्त कालप्रमाण कहा है। उत्क्रप्ट अन्तरकाल अलग-अलग प्रकृत्तिका विचार कर घटिन कर लेना चाहिए। आहारकद्विकका बन्ध अर्धपुटल परावर्तनके प्रारम्भमें और अन्तमें करानसे इनके चारों पदोंका उक्त काल प्रमाण अन्तर प्राप्त हो जाता है। शेप विचार सुगम है। समचतुरस्रसंस्थान आदिके प्रारम्भके तीन पदांका जो अन्तरकाठ कहा है वह ज्ञानावरणके ही समान है, इसिछए ज्ञानावरणके प्रसंगसे जिस प्रकार घटित करके वनला आये हैं उसी प्रकार यहाँ पर भी घटित कर लेना चाहिए। तथा इनका कमसे कम अन्तर्मृहर्तके अन्तरसे दो बार बन्ध प्रारम्भ हो सकता है और कुछ कम तीन पत्य अधिक दो बार छ यासठ सागरके अन्तरसे भी दो बार बन्ध प्रारम्भ हो सकता है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्महर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य अधिक दो छ शासठ सागरप्रमाण कहा है। यहाँ जो उत्कृष्ट अन्तरकाल कहा है सो इतने काल तक तो इनका निरन्तर बन्ध होता ग्हता है, किन्तु इसके प्रारम्भमें इनका बन्ध प्रारम्भ करावे और सम्यक्त्वके कालके पूर्ण होनेपर मिथ्यात्वमें ले जाकर तथा अन्य सप्रतिपत्त प्रकृतियोंका बन्ध कराकर पुनः इनके बन्धका प्रारम्भ करावे और इस प्रकार यह उत्कृष्ट अन्तर काल ले आवे। अन्यत्र भी जहाँ विशेष खुलासा नहीं किया हो वहाँ इसी प्रकार खुलासा कर लेना चाहिए।

१५०. णिरएस धृवियाणं भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० अंतो०। अविष्ठ० जह० एग०, उक्क० तेनीसं० देस्व०। थीणगि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४-इत्थि०-णबुंस० दोगदि-पंचसंठा०-पंचसंघ०-दोआणु०-उज्जो०-अप्पसत्थ०-दृभग-दुस्सर-अणादे०-दोगोद० भुज०-अप्पद०-अविष्ठ० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेनीसं० देस्व०। दोवेद०-चदुणोक०-थिरादितिण्णियुग०ः भुज०-अप्प०-अविष्ठ० णाणा०भंगो। अवत्त० जह० उक्क० अंतो०। पुरिस०-समचदु०-वजिर०-पसत्थ०-सभग-सुस्सर-आदे० भुज०-अप्पद०-अविष्ठ० णाणा०भंगो। अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेनीसं० देस्व०। दोआउ० भुज०-अप्पद०-अविष्ठ० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० छम्मासं०

तीर्थङ्कर प्रकृतिका और अन्तरकाल सुगम है। केवल अवस्थित और अवक्तव्यपदके उत्कृष्ट अन्तरकालका विचार करना है। इस प्रकृतिका उत्कृष्ट वन्ध काल साधिक तेतीस सागर है। यह सम्भव है कि वन्धकालके प्रारम्भमें और अन्तमें अवस्थित पद हो और मध्यमें न हो, इसिलए तो इसके अवस्थितपदका उत्क्रप्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है। तथा किसीने तीर्थट्कर प्रकृतिके बन्धका प्रारम्भमें अवक्तव्यपद किया और साधिक तेतीस सागर काल तक निरन्तर बन्ध करनेक बाद मनुष्य पर्यायमे उपशमश्रीणिपर चढुकर और इसका अबन्धक होकर उतरते समय पुनः वन्ध प्रारम्भ किया । इस प्रकार अवक्तव्यपद्का साधिक तेतीस सागर उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त हो जानेसे यह उक्त कालप्रमाण कहा है। इसके अवक्तव्यपदका जघाय अन्तर अन्तर्म हूर्त इसके बन्धका प्रारम्भ कराके और अन्तर्म हूर्तक भीतर उपशमश्रेणि पर चढ़ा कर और मरण कराकर देवोंमें उत्पन्न कराकर पुनः बन्धका प्रारम्भ करानेसे प्राप्त हो जाता है। नीचगोत्रका अन्य सब भङ्ग नपुंसकवेदके समान है। मात्र इसके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण प्राप्त होनसे वह अलगसे कहा है। अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंमें इतने काल तक इसका निरन्तर बन्ध होता रहता है, अतः इसके प्रारम्भमें और बादमें नीचगीत्रके बन्धका प्रारम्भ कराकर अवक्तव्यपदका यह अन्तर काल ले आना चाहिए। अचजुदर्शनी और भव्य जीवांमें यह ओघप्रहरणा अविकल घटित हो जानेसे उनमें ओघके समान जाननेकी सूचना की है।

१५० नारिकयों में धुवबन्धवाली प्रकृतियों के भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मृहृते हैं। अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुल कम तेतीस सागर है। स्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रोवेद, नपुंसकवेद, दो गित, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, दो आनुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगित, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और दो गोत्रके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तत्र्यपदका जघन्य अन्तर एक समय है। दो वेदनीय, चार नोकषाय और स्थिर आदि तीन युगलके भुजगार अल्पतर और अवस्थितपदका भङ्ग झानावरणके समान है। अवक्तत्र्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मु हूर्त है। पुरुषवेद, समचतुरस्रसंस्थान, वज्रषभनाराचसंहनन, प्रशस्त विहायोगित, सुभग, सुस्वर और आदेयके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका भङ्ग झानावरणके समान है। अवक्तत्र्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मु हूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुल कम तेतीस सागर है। दो आयुओंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तत्र्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मु हूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुल कम हिना

देस् । तित्थ । भुज ०-अप्प ० जह ० एग ०, उक्क ० अंतो ०। अवट्टि ० जह ० एग ०, उक्क ० तिण्णि सागरो ० सादि ०। अवत्त ० णित्थ अंतरं । एवं सञ्चिणरङ्गणं अप्पप्पणो अंतरं णेदव्वं । णविर पढमाए पुढवीए तित्थ ० अवत्त ० णित्थ अंतरं ।

है। तीर्थङ्करप्रकृतिके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मु हूर्त है। अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन सागर है। अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है। इसी प्रकार सब नारिकयों में अपना-अपना अन्तरकाल ले आना चाहिए। इतनी विशेषता है कि पहली पृथिवीमें तीर्थङ्कर प्रकृतिके अवक्तव्य पदका अन्तरकाल नहीं है।

विश्रोपार्थ-नारिकयोंमें जो ध्रवबन्धवाली प्रकृतियाँ हैं उनका अवस्थित पर भवके प्रारम्भमें और अन्तमें हो मध्यमें न हो यह भी सम्भव है, इसिछए इनके उक्त पदका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है। यहां इन प्रकृतियोंका अवक्तत्रयपद नहीं होता, इसिछए उसकी अपेचा अन्तरकाल नहीं कहा है। स्यानगृद्धि तीन आदिके चारों पदोंका जो उत्कृष्ट अन्तर काल कुछ कम तेतीस सागर कहा है उसका खुलासा इस प्रकार है —कोई जीव नरकमें जाकर और सम्यक्तवको प्राप्त कर इनका अबन्धक हुआ। पुनः कुछ कम तेतीस सागर काल तक सम्यक्त्वके साथ रहकर और मिथ्यात्वमें जाकर पुनः इनका बन्ध करने लगा। इसप्रकार तो भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्यपद्का उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर प्राप्त हो जाता है। तथा नारकी होकर प्रारम्भमं अवस्थित पद किया और अन्तमं अवस्थितपद किया, इसिंछए इसका भी उक्त कालप्रमाण उत्कृष्ट अन्तरकाल प्राप्त हो जाता है। यहां जो सप्रतिपक्ष प्रकृतियां हैं उनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्न तो सुगम है पर स्त्यानगृद्धित्रिक आदि आठ प्रकृतियोंके अवक्तत्र्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्म हुत दो बार सम्यक्त्व कराकर और मिथ्यात्वमें ले जाकर प्राप्त कर लेना चाहिए। दो वेदनीय आदि परावर्तमान प्रकृतियां हैं, इसलिए इनके भुजगार और अल्पतरपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान प्राप्त होनेमें कोई वाधा नहीं आती पर अवस्थितपदका जो उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है वह कैसे बनता है यह विचारणीय है। बात यह है कि यहां अवस्थितपद प्रत्येक जीवके होना ही चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि अवस्थितपद्के कारणभूत जो योगस्थान हैं वे अधिकसे अधिक जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण कालके अन्तरसे भी होते हैं और एक समयके अन्तरसे भी होते हैं पर नारकी जीवका नम्कमें उत्क्रष्ट अवस्थानकाल तेतीम सागरसे अधिक नहीं होता और इस कालके भीतर अवस्थितपद्का उत्क्रष्ट अन्तर काल दिखाना आवश्यक था, इसलिए जिस जीवने इन प्रकृतियोंका नरकभवके प्रारम्भमें अवस्थित पर् किया और नरकभवके अन्तमें अवस्थित पर किया मध्यमें नहीं किया उसको लद्यमें रखकर अवस्थितपदका यहां उत्कृष्ट अन्तरकाल कहा है। अन्यत्र जहां भी भवस्थिति और कायस्थितिमें फरक नहीं है या कायस्थिति जगश्रे णिके असंख्यातवें भागसे न्यून है वहाँ इसी बीजपदक अनुसार अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तरकाल ले आना चाहिए। तथा इन दो वेदनीय आदिके दो बार बन्धके प्रारम्भमें अन्तर्मु हुर्त काल लगता है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मु हुर्त कहा है। पुरुपवेद आदि सप्रतिपत्त प्रकृतियां तो हैं पर सम्यग्दृष्टिके ये निरन्तग्वन्धिनी हैं, इसलिए यहां इनके प्रारम्भके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान वन जाता है। अब रहा अवक्तत्र्यपट् सो इनका मिथ्यादृष्टिके

१ ता॰प्रतो 'जह॰ एग, अत्रष्टि॰ जह॰' इति पाटः।

१५१. तिरिक्खेमु धुवियाणं भ्रज०-अप्पद०-अवद्वि० ओघं। थोणिगि ०३-मिन्छ०-अणंताणु०४ भुज०-अप्पद० ज० एग०, उक्क० तिण्णिपिलदो० देस्व०। अवद्वि०-अवत्त० ओघं। दोवेदणी०-चदुणोक०-थिरादितिण्णियु० चत्तारि पदा ओघं। [अपच-क्खाण०४ ओघभंगो]। इत्थि० भुज०-अप्पद० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तिण्णि पिलदो० देस्व०। अवद्वि० ओघं। पुरिस० भुज०-अप्पद०-अवद्वि० णाणा०भंगो। अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तिण्णिपिलदो० देस्व०। णवुंस०-चदुजादि-[ओरा०-] पंचसंठा०-ओरालि०अंगो०-छर्संघ०-आदाउज्जो०-अप्पत्थ०-थावरादि०४-दभग-दुम्सर-अणादे० भुज०-अप्पद० जह० एग०, उक्क० पुन्वकोडि० देस्वणं०। अवद्वि० णाणा०भंगो। अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पुन्वकोडी देस्व०। तिण्णिआउ० भुज०-

अन्तर्मुहूर्तके अन्तरसे हो बार बन्ध होना सम्भव है और नरकभवके प्रारम्भमें इनका बन्ध प्रारम्भ करें। तथा सस्यक्तवके साथ रह कर भवके अन्तमें मिथ्यादृष्टि होकर अन्य सप्रतिपक्ष प्रकृतियों से अन्तरित कर पुनः इनके बन्धका प्रारम्भ करें यह भी सम्भव है। यहां कारण है कि यहां इनके अवक्तव्यपदका जयन्य अन्तर अन्तर्मुं हूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है। दो आयुओं के भुजगार आदि तीन पद एक समयके अन्तरसे हो सकते हैं, इसिलए दोनों आयुओं के तीन पदों का जयन्य अन्तर एक समय कहा है पर दूसरी बार आयुवन्धका प्रारम्भ कमसे कम अन्तर्मु हूर्त काल गये बिना नहीं हो सकता, इसिलए इसका जयन्य अन्तर अन्तर्मु हूर्त कहा है। तथा नरकमें प्रथम त्रिभागमें आयु बन्ध हो और उसके बाद कुछ कम छह महीनाका अन्तर देकर आयुवन्ध हो यह सम्भव है यह देखकर यहां इनके चारों पदों का उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छह महीना कहा है। तथि इन्ने प्रकृतिका बन्ध करनेवाला जीव यदि नरकमें उत्पन्न होता है तो उसकी आयु साधिक तीन सागरसे अधिक नहीं होती, यह देखकर यहां इसके अवस्थित पदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालग्रमाण कहा है। सामान्यसे नरकमें और प्रथम नरकमें तीर्थ इन्ने प्रकृतिके अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है यह स्पष्ट ही है। शेष कथन सुगम है।

१४१. तिर्यक्चोंमें ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका भङ्ग ओघके समान है। स्यागृद्धित्रिक, मिथ्यात्व और अनन्तानुवन्धीचतुष्कके भुजगार और अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य है। अवस्थित और अवक्तव्यपदका भङ्ग ओघके समान है। दो वेदनीय, चार नोकपाय और स्थिर आदि तीन युगलके चार पदांका भङ्ग ओघके समान है। अप्रत्याख्यानावरण चतुष्कका भङ्ग ओघके समान है। स्त्रीवेदके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मृहत्ते है और तीनों पदांका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य है। तथा अवस्थितपदका भङ्ग ओघके समान है। पुरुपवेदके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहत्ते है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य है। नपुंसकवेद, चार जाति, औदारिकशरीर, पाँच संस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगित, स्थावर आदि चार, दुर्भग, दु:स्वर और अनादेयके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण है। अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण है। तीन आयुओंके

१ तारप्रती 'ओषं । थि (थी) णगिर, इति पाटः । २ आर्थ्यती 'अवतर जहर उनकर' इति पाटः ।

अप्पद०-अवट्टि० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो, उक्क० पुव्यकोडितिभागं देखणं०। तिरिक्खाउ० भुज०-अप्पद० जह० एग०, उक्क० पुव्यकोडी सादि ०। अवट्टि० णाणा०-भंगो। अवत्त० ज० अंतो०, उक्क० पुव्यकोडी सादि ०। वेउव्यियस्पक्कं मणुसगदितिगं ओघं। तिरिक्खगदितिगं णवंसगभंगो। णविर अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० असंखेजा लोगा। पंचिंदि०-समचदु०-पर ०-उस्सा०-पसत्थ०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे० भुज०-अप्पद०-अवट्टि० णाणा०भंगो। अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पुव्यकोडी० देस्र०।

भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूत है और सबका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिका कुछ कम त्रिभागप्रमाण है। तियञ्जायुके भुजगार और अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक पूर्वकोटिप्रमाण है। अवस्थित पदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक पूर्वकोटिप्रमाण है। विक्रियकपट्क और मनुष्यगतित्रिकका भङ्ग ओघके समान है। तिर्यञ्जगतित्रिकका भङ्ग नपुंसकवेदके समान है। इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात छोकप्रमाण है। पञ्चित्र्यजाति, समचतुरस्रसंस्थान, परघात, उच्छ्रास, प्रशस्त विहायोगिति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर और आद्यके भुजगार, अल्पतर और अवस्थिपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण है।

विशेषार्थ-यहाँ व आगे सब प्रकृतियोंके यथासम्भव पदोंका जो जघन्य अन्तरकाल कहा है वह सुगम है, क्योंकि उसका ओघप्ररूपणाके समय अलग-अलग स्पटीकरण कर आये हैं, अतः उसे वहाँ देखकर सर्वत्र घटित कर लेना चाहिए। जहाँ कुछ वक्तव्य होगा वहां उसका निर्देश करेंगे ही। मात्र सर्वत्र यथासम्भव पदोंके उत्कृष्ट अन्तरकालका स्पष्टीकरण करना आव-श्यक समभ कर उसपर अवश्य ही विचार करेंगे । उसमें भी भुजगार और अल्पतरपदके विषयमें जहां विशेष वक्तव्य होगा वहीं उसका निर्देश करेंगे। यहां तिर्यञ्जांकी उत्कृष्ट कायस्थिति अनन्तकाल होनेसे ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोंके अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तरकाल ओघके समान बन जानेसे वह ओयके समान कहा है। आगे अन्य जिन प्रकृतियोंके अवस्थितपद्का अन्तरकाल ओघके समान कहा है वह भी इसी प्रकार जान छेना चाहिए। स्त्यानगृद्धित्रिक आदिके भूजगार और अल्पतरपद उत्तम भोगभूमिके प्रारम्भमें हों, उसके बाद सम्यर्ग्हर्ण्ट होकर इनका बन्ध न होनेसे मध्यमें न हों और अन्तमें मिध्याद्दष्टि होनेपर पुनः बन्ध होने लगनेसे पुनः हों यह सम्भव है, इसलिए उक्त प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतरपदका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य कहा है। यहां आगे अन्य जिन प्रकृतियोंके जिन पदोंका यह अन्तरकाल कहा है वह इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। ओघसे इन प्रकृतियांके अवस्थितपर्का उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण और अवक्तव्यपद्का उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्घपुद्रल परिवर्तनप्रमाण कहा है वह यहां भी बन जाता है, क्योंकि तिर्यक्रको कायस्थित इन दोनों अन्तरकालासे बहुत अधिक बतलाई है, अतः किसी भो जीवके इतने कालतक तिर्युख पर्यायमें वने रहना सम्भव है। दो वेट्नीय आदिके चारों परोंका भङ्ग ओघके समान यहां भी घटित हो जाता है, इसलिए उसे

१ ता॰प्रतौ 'पुञ्चकोडिति॰ सादि॰' आ॰प्रतौ 'पुञ्चकोडितिभागं सादि॰' इति पाठः। २ आ॰प्रतौ 'पुञ्चकोडितिभागं सादि' इति पाठः। ३ ता॰प्रतौ 'लोगा। सम॰ पर॰' इति पाठः।

१५२. पंचिदि०तिरि०पञ्जत-जोणिणीसु धुवियाणं मुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवद्वि० जह० एग०, उक्क० तिण्णि पलिदो० पुन्वकोडिपुधत्तेण-ब्महियाणि । थीणगि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४-इत्थि० मुज०-अप्पद० जह० एग०,

ओवके समान कहा है। भोगभूमिमें नपुंसकवेद आदिका बन्ध अपर्याप्त अवस्थामें होता है, इस-लिए यहां इन प्रकृतियों के भुजगार और अल्पतरपदका उत्कृष्ट अन्तरकाल कर्मभूमिकी अपेत्ता प्राप्त किया गया है, क्योंकि कर्मभूमिमें एक पूर्वकोटिकी आयुवाले जीवके भवके प्रारम्भमें मिथ्या-दृष्टि होनेसे ये पद हों, पुनः सम्यग्दृष्टि हो जानेसे मध्यमें वन्ध न होने से ये पद न हों और भवके अन्तमें पुनः मिथ्यात्वमें चला जानेके कारण बन्ध होनेसे पुनः ये पद होने लगें यह सम्भव है, इसिलए उक्त प्रकृतियोंके इन दोनों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण कहा है। आगे जिन प्रकृतियों के जिन पदोंका यह अन्तरकाल कहा हो वह इसीप्रकार घटित कर लेना चाहिए। जो पूर्वकोटिकी आयुवाला तियंद्ध प्रथम त्रिभागमें तीन आयुओं में से किसी एकका बन्ध करके चारों पद करता है और फिर भवके अन्तमें इनका बन्ध करके चारों पद करता है उसके उक्त तीनों आयुओंके चारों पदोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल पूर्वकोटिका कुछ कम त्रिभागप्रमाण प्राप्त होनेसे वह उक्तकाल प्रमाण कहा है। तिर्यक्रायुके अवस्थित पदके सिवा शेप तीन पदोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक एक पूर्वकोटिप्रमाण जानना चाहिए, क्योंकि तिर्यक्रायुके तीन पदोंका यह अन्तरकाल दो भवोंके आश्रयसे प्राप्त करनेपर साधिक एक पूर्वकोटिप्रमाण प्राप्त होता है। मात्र इसके अवस्थितपद्का उत्क्रष्ट अन्तरकाल जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होनसे उसका भङ्ग ज्ञानावरणके समान कहा है। वैक्रियकपट्क और मनुष्यगतित्रिकका भङ्ग ओघमें तिर्यक्कोंकी मुख्यतासे ही प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ आधके समान जाननेकी सूचना की है। तिर्यख्नगतित्रिकका शेप भङ्ग तो नपुंसकवेदके समान वन जाता है, क्योंकि इनके दो पदोंका उत्कृष्ट अन्तर कर्मभूमिमें पूर्वकोटिकी आयुवाले तिर्यक्किके ही प्राप्त हो सकता है और अवस्थित-पदका उत्कृष्ट अन्तर ज्ञानावरणके समान जगश्रे णिके असंख्यातवें भागप्रमाण यहाँ भी बन जाता है। मात्र इनके अवक्तव्यपदके उत्कृष्ट अन्तरकालमें फरक है। बात यह है कि अग्निकायिक और वायुकायिक जीव इन तीन प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध करते रहते हैं, इसलिए उनके इनके अवक्तव्यपदका अन्तरकाल सम्भव नहीं है और उनकी उत्कृष्ट कार्यास्थिति असंख्यात लोकप्रमाण होती है, अतः इस कायस्थितिके पूर्वमें और बादमें इन प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद होनेसे इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तरकाल असंख्यात लोकप्रमाण प्राप्त होनेसे यह उक्त कालप्रमाण कहा है । पञ्चीत्र्रयज्ञाति आदिका भोगभूमिमें बन्ध प्रारम्भ होनेपर वह निरन्तर होता है, इसलिए वहाँ इनके अवक्तव्यपदका अन्तरकाल सम्भव नहीं है। हाँ कर्मभूमिमें जो पूर्वकाटिकी आयुवाला जीव प्रारम्भमें इनका अवक्तव्य पद करके और सम्यग्दृष्टि होकर इनका निरन्तर बन्ध करे। तथा अन्तमें मिथ्याद्दष्टि होकर और अन्य प्रकृतियोंके बन्धका अन्तर देकर पुनः इनका बन्ध करे उसके इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि प्राप्त होनेसे वह उक्त कालप्रमाण कहा है। शेप कथन स्पष्ट ही है।

१४२ पक्चेन्द्रिय तिर्यक्च, पक्चेन्द्रिय तिर्यक्च पर्याप्त और पक्चेन्द्रिय तिर्यक्च योनिनी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मृहूर्त है। अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक तीन पत्य है। स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क और स्त्रीवेदके भुजगार और अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर

अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तिण्णि पिलदो० देस्व०। अविद्व० णाणा०भंगो। अपचक्खाण०४ मुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० पुन्वकोडी० दे०। अविद्वि० णाणा०भंगो। अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पुन्वकोडिपुध०। साददंडओ अविद्व० णाणा०भंगो। सेसाणि पदाणि तिरिक्खोघं। पुरिस० तिण्णिपदा० सादभंगो। अवत्त० तिरिक्खोघं। णवंसं०-तिण्णिगदि-चदुजादि-ओरा०-पंचसंठा०-ओरा०अंगोव०-छ्रस्संघ०-तिण्णिआणु०-आदाउजो०--अप्पत्थ०-थावरादि०४-दूभग-दुस्सर-अणादे०-णीचा० भुज०-अप्प० तिरिक्खोघ-णवंसगभंगों। अविद्व० जह० एग०, उक्क० पुन्वकोडिपुध०। अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पुन्वकोडी देस०। तिण्णिआउ० तिरिक्खोघं। तिरिक्खाउं० तिण्णि पदा तिरिक्खोघं। अविद्व० णवं०भंगो। देवगदि-पंचिदि०-वेउन्वि०-समचदु०-वेउ०अंगो०-देवाणु०-पर०-उस्सा०-पसत्थ०-तस०४-सभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा० भुज०-अप्प०-अविद० णाणा०भंगो। अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पुन्वकोडी दे०।

अन्तर्मु हूर्त है और तीनों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्यप्रमाण है। तथा इनके अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानाचरणके समान है। अत्रत्याख्यानावरणचतुष्कके भुजगार और अल्पतर-पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्क्रष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकाटिप्रमाण है। अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। तथा अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्म हुर्त है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्वप्रमाण है। सातावेदनीयदण्डकके अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। तथा शेष पदोंका भङ्ग सामान्य तिर्यक्रोंके समान है। पुरुषवेदके तीन पदोंका भङ्ग सातावेदनीयके समान है और अवक्तव्यपदका भङ्ग सामान्य तिर्यद्वोंके समान है। नपुंसकवेद, तीन गति, चार जाति, औदारिकशरीर, पाँच संस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, छहँ संहनन, तीन आनुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगित, स्थावर आदि चार, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके भूजगार और अल्पतरपदका भङ्ग सामान्य तिर्यक्क्षोंके कहे गये नपुंसकवेदके समान है। अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्व कोटि पृथक्तवप्रमाण है। अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तर्मु हूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण है। तीन आयुओंका भङ्ग सामान्य तिर्यक्रोंके समान है। तिर्यक्रायुके तीन पदोंका भङ्ग सामान्य तिर्यक्रोंके समान है। अवस्थितपदका भङ्ग नपुंसकवेदके समान है। देवगति, पञ्चेन्द्रियजाति, वैकियिकशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, देव-गत्यानुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त विहायोगित, त्रसचतुष्क, सुभग, सुखर, आदेय और उचगोत्रके भूजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मु हूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण है।

विशेषार्थ—इन तीन प्रकारके तिर्यक्रोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक तीन पल्यप्रमाण होनेसे यहाँ ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अवस्थितपद्का उकत कालप्रमाण उत्कृष्ट अन्तरकाल कहा है। कारणका निर्देश पहले कर आये हैं। यहाँ स्त्यानगृद्धित्रिक आदिका उत्कृष्ट बन्धान्तर उत्तम मोगभूमिमें ही सम्भव है, अतः इनके भुजगार, अवस्थित और अवक्तव्यपद्का उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य कहा है। यहाँ प्रारम्भमें और अन्तमें उक्त पद कराकर यह

१ ता॰प्रतौ पदाणि 'तिरिक्लोघं णत्रुं॰' इति पाठः । २ ता॰आ॰प्रत्योः 'अप्प॰ णत्रुसगभंगो' इति पाठः । ३ ता॰प्रतौ देस्॰ । तिरिक्लाउ॰, इति पाठः ।

१५३. पंचिंदि०तिरि०अपञ्ज० धुवियाणं भुज०-अप्प०-अविष्ठ० जह० एग०, उक्क० अंतो०। सेसाणं भुज०-अप्प०-अविष्ठि० जह० एग०, उक्क० अंतो०। अवत्त०

अन्तरकाल ले आना चाहिए। इनके अवस्थितपद्का भङ्ग ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही है। अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कका उत्क्रष्ट बन्धान्तर पूर्वकोटिकी आयुवाले उक्त तिर्यक्कोंमें ही सम्भव है, इसलिए इनके भुजगार और अल्पतरपदका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि प्रमाण कहा है। तथा पूर्वकोटिपृथक्त कालके प्रारम्भमें और अन्तमें संयमासंयम होकर पुनः असंयममें जाना सम्भव है, इसिलए यहाँ इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। इनके अवस्थित पदका अन्तर ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही है। सातावेदनीय-दण्डकके अवस्थित पदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान और शेष तीन पदोंका भङ्ग सामान्य तिर्यक्वोंके समान है यह भी स्पष्ट है। विशेष खुलासाके लिए उक्त स्थानोंको देखकर अन्तर-कालकी संगति बिठला लेनी चाहिए। यहाँ सातावेदनीयके तीन परोंका जो अन्तरकाल कहा है वह पुरुपवेदके तीन पदोंका भी बन जाता है, अतः इसे सातावेदनीयके समान जाननेकी सूचना की है। तथा सामान्य तिर्यञ्चोंमें पुरुषवेदके अवक्तत्र्यपदका जो अन्तर काल घटित करके बतला आये हैं वह यहाँ भी बन जाता है इसलिए इसे सामान्य तिर्यक्रोंके समान जाननेकी सूचना की है। सामान्य तिर्यक्कोंमें नपुंसकवेदके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिशमाण पहले घटित करके बतला आये हैं, वह इन तिर्यक्कोंकी मुख्यतासे ही सम्भव है, इसलिए यहाँ नपुंसकवेद आदि प्रकृतियोंके उक्त दो पदोंका भङ्ग सामान्य तिर्यक्कोमें कहे गये नपुंसकवेदके उक्त दो पदोंके अन्तरकालके समान कहा है। इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर काल कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। तथा इनके इन प्रकृतियोंका अवस्थितपद पूर्वकोटिपृथक्तवके प्रारम्भमें और अन्तमें हो और मध्यमे न हो यह सम्भव है, इसिलए इनके इस पदका उत्कृष्ट अन्तरकाल उक्त कालप्रमाण कहा है। सामान्य तिर्यक्कोंमें तीन आयुओंके सब पदोंका अन्तरकाल उक्त तीन प्रकारके तिर्यक्कोंकी मुख्यतासे ही कहा है, इस लिए यहाँ तीन आयुओके सब पदोंके अन्तरकालको सामान्य तिर्यख्रांके समान जाननकी सूचना की है। तिर्यख्रायुके तीन पदोंका भङ्ग तो सामान्य तिर्यख्रांके समान बन ही जाता है, क्योंकि वहाँ इन्हीं तिर्यक्कोंकी मुख्यतासे इन पदोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल प्राप्त होता है। पर इसके अवस्थित पदके उत्कृष्ट अन्तरकालमें फरक है। बात यह है कि इन तिर्यक्कोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति पूर्वकोटिपृथक्त्व अधिक तीन पल्यप्रमाण है और यहाँ नपुंसकवेदके अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तरकाल इतना ही बतला आये हैं, इसलिए यहाँ तिर्यक्रायुके अवस्थित पदके अन्तरकालको नपुंसकवेदके समान जाननेकी सूचना की है। देवगति आदिके भजगार आदि पदोंका अन्तर ज्ञानावरणके समान यहाँ भी घटित हो जाता है, इसिलिए इसे ज्ञानावरणके समान जाननेकी सूचना की है। तथा इनके अवक्तव्यपट्का जघन्य अन्तर अन्तर्भ हूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण प्राप्त होनेसे वह अलगसे कहा है। उक्त तिर्यक्कोंमेंसे कोई एक तिर्येख्न इन प्रकृतियोंके बन्धका प्रारम्भ करके सम्यग्दृष्टि हो जाता है। फिर भवके अन्तमें मिथ्यादृष्टि होकर और इनका अन्य प्रकृतियों द्वारा बन्धान्तर करके पुनः बन्ध प्रारम्भ करता है तो उसके इनके अवक्तव्यपद्का उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि प्रमाण प्राप्त होनेसे वह उक्त काल प्रमाण कहा है।

१४३ पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्म हूर्त है। शेष प्रकृतियोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर जह० उक्क० अंतो०। एवं सव्वअपजत्तयाणं तसाणं थावराणं सव्वसुहुमपज्जत्तयाणं च।

१५४. मणुस०३ पंचिदियतिरिक्सभंगो । णवरि धुवियाणं उवसम० परिवद-माणयाणं अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पुट्यकोडिपुधत्तं । पचक्साण०४ अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पुट्यकोडिपुधत्त० । आहारै०-आहार०अंगो० तिण्णि पदा जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पुट्यकोडिपुध० । तित्थ० भ्रज०-अप्प० णाण०भंगो । अवट्ठि० जह० एग०, अवत्त० ज० अंतो०, उक्क० पुट्यकोडी देस्च० ।

र्मु हूर्त है। अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मु हूर्त है। इसी प्रकार त्रस और स्थावर सब अपयोप्तकोंमें तथा सब सूद्म पर्याप्तकोंमें जानना चाहिए।

विशेषार्थ—यहाँ सब प्रकृतियाँ दो भागोंमें विभक्त हो गई हैं—ध्रुवबन्धवाली और शेप। इन सबके भुजगार आदि तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्म हूर्त है, क्योंकि अपर्याप्त जीवोंको भवस्थिति और कायस्थिति अन्तर्महूर्तसे अधिक नहीं होती। तथा जो शेष प्रकृतियाँ हैं उनका अवक्तव्यपद भी यहाँ सम्भव है। पर एक बार बन्ध होकर पुनः उस प्रकृतिके बन्ध होनेमें अन्तर्महूर्त कालका अन्तर पड़ता है, इसलिए इनके इस पदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्महूर्त कहा है। यहाँ अन्य जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उन सबकी कायस्थित अन्तर्म हूर्तप्रमाण होनेसे उनमें यह व्यवस्था बन जाती है, इसलिए उनमें पक्चेन्द्रिय तिर्यक्क अपर्याप्तकोंके समान जाननेकी सूचना की है।

१४४ मनुष्यत्रिकमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि ध्रुवबन्धन्वाठी प्रकृतियोंके उपशमश्रेणिसे गिरनेवाले जीवोंमें अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथक्तवप्रमाण है। प्रत्याख्यानावरणचतुष्कके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथक्तवप्रमाण है। आहारकशारीर और शाहारकआङ्गोपाङ्गके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथक्तवप्रमाण है। तीर्थङ्कर प्रकृतिके भुजगार और अल्पतरपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मूहूर्त है और दें।नोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण है।

विशेषार्थ—पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंकी और उक्त तीन प्रकारके मनुष्योंकी कायस्थित पूर्वकोटिपृथकत्व अधिक तीन पल्य होनेसे तीन प्रकारके मनुष्योंमें अन्य सब प्रकृतियोंके सब पर्नेका
अन्तरकाल पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान बन जाता है। मात्र मनुष्योंमें प्रमक्तसंयत आदि
गुणस्थानोंकी प्राप्ति सम्भव है और इनमें आहारकदिक और तीर्थक्कर प्रकृतिका बन्ध भी सम्भव
है, इसलिए इस दृष्टिसे पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंकी अपेत्ता अन्तरकालमें जो विशेषता आती है उसका
अलगसे निर्देश किया है। उदाहरणार्थ—इन तीन प्रकारके मनुष्योंमें उपशमश्रीणिकी प्राप्ति
सम्भव है, इसलिए इनमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, भय, जुगुप्सा, तेजसशारीर, कार्मणशारीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तराय इन इकतीस
प्रकृतियोंका उपशमश्रीणिकी अपेक्षा अवक्तन्यपद भी सम्भव है, इसलिए उसका जयन्य और
उत्कृष्ट अन्तरकाल अलगसे कहा है। इसी प्रकार यहाँ संयम प्रहण सम्भव होनेसे प्रत्याख्याना-

१ ता॰प्रती 'सब्बसुहुमअपजत्तयाणं' इति पाठः । २ ता॰प्रती 'परिपद्या ( मा) णं' इति पाठः । ३ आ॰प्रती 'जह॰ अतो॰, आहार॰' इति पाठः ।

१५५. देवेसु धुवियाणं ग्रुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० अंतो०। अवट्ठि० जह० ए०, उक्क० तेत्तीसं ० देस्० । एवं तित्थ० । थीणगि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४-इत्थि०-णवुंस०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ०-दृभग-दुस्सर-अणादे०--णीचा० भुज०-अप्प ०-अवद्वि ाजह ० एग ०,अवत्त ाजह ० अंतो ०, उक्क ० एकत्तीसं ० देस् ० । दोवेदणी ०-चदुणोक०-थिरादितिण्णियुग० मुज०-अप्पद०-अवद्वि० णाणा०मंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० अंतो० । पुरिस०-समचदु०-वज्जरि०-पसत्थ०-सुमग-सुस्सर-आदे०-उचागो० तिण्णि पदा णाणा०भंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० एकत्तीसं० देस्र० । दोआउ० णिरयभंगो । तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु०-उज्जो० तिण्णि पदा० जह० एग०, अवत्त॰ जह॰ अंतो॰, उक्क॰ अद्वारससाग॰ सादि॰। मणुस॰-मणुसाणु॰ मुज॰-अप्प० जह० एग०, उक्क० अंतो०। अवहि० णाणा०भंगो। अवत्त० जह० अंतो०, उक्कः अट्टारससागः सादिः । एइंदिः आदावः शावरः भूजः अप्पः अवट्टिः जहः एग०, अवत्तर अंतो०, उक्क० वेसाग० सादि०। पंचिंदि०-ओरा०अंगो०-तस० वरणचतुष्कका भी अवक्तव्यपद सम्भव है, इसलिए उनके इस पदका जघन्य और उत्क्रष्ट

अन्तरकाल अलगसे कहा है। शेष कथन सुगम है।

१४४. देवोंमें ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतरपद्का जघन्य अन्तर एक समय है और उत्क्रष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। इसीप्रकार तीर्थङ्कर प्रकृतिकी अपेद्वासे जानना चाहिए । स्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, पांच संस्थान, पॉच संहनन, अप्रशस्त बिहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके भूजगार, अल्पतर और अवस्थितपद्का जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तर्मुहुर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है। दो वेदनीय, चार नोकषाय और स्थिर आदि तीन युगलके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अनार अन्तर्मुहूर्त है। पुरुप-वेद, समचतुरस्रसंस्थान, वऋर्पभनाराचसंहनन, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तर्म हुर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है। दो आयुओंका भङ्ग नारिकयोंके समान है। तिर्यक्रागित, तिर्यक्राग्त्यानुपूर्वी और उद्योतके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्भुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर है। मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानपूर्वीके भुजगार और अल्पतरपद्का जघन्य अन्तर एक समय है और उत्दृष्ट अन्तर अन्तर्मु हूर्त है। अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्म हुर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर है। एकेन्द्रियजाति, आतप और स्थावरके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तर्भु हूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है। पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिक शरीर आङ्गोपाङ्ग और त्रसके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरण के समान

१. आ॰प्रती 'अप्प॰ जह॰ एग॰, उकः॰ तेत्तीसं॰-' इति पाठः । २ आ॰प्रतौ 'णीचा॰ अप्प॰' इति पाटः ।

तिण्णिपदा णाणा०भंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्त० बेसाग० सादि० । एवं सन्व-देवाणं अप्पप्पणो अंतरं णेदन्वं ।

समान है। अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मु हूर्त है और उत्क्रष्ट अन्तर साधिक दो सागर है। इसी प्रकार सब देवोंमें अपना-अपना अन्तरकाल ले जाना चाहिए।

विश्वार्थ—देवोंकी उत्कृष्ट आयु तेतीस सागर है, इसलिए यहाँ ध्रुववन्धवाली प्रकृतियोंके अवस्थितपद्का उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है। देवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियाँ ये हैं—पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, अप्रत्याख्यानावरण आदि बारह कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, निर्माण और पाँच अन्तराय। स्यानगृद्धि आदिका सम्यग्दृष्टिके बन्ध नहीं होता, इसलिए इनके चारों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागरप्रमाण कहा है। यहाँ भवके प्रारम्भमें चारों पदोंको करावे। बादमें सम्यग्दृष्टि होकर कुछ कम इकतीस सागर हो जाने पर अन्तमें पुनः मिथ्यात्वमें हे जाकर चार पद कराकर यह अन्तरकाल ले आवे । दो वेद्नीय आदिके भूजगार आदि तीन पदोंका भङ्ग ज्ञान।वरणके समान है यह स्पष्ट ही है। ये सप्रतिपक्ष प्रकृतियाँ हैं, इसिलिए इनके अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भृहर्त प्राप्त होनसे उक्त कालप्रमाण कहा है। पुरुषवेद आदिका सम्यग्दृष्टिके भी बन्ध होता है, इसलिए इनके भुजगार आदि तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान बन जानसे वैसा कहा है । पर सम्यग्दृष्टिके ये निरन्तर बन्धिनी प्रकृतियाँ हैं, इसलिए उसके इनका अवक्तव्य-पद सम्भव नहीं है। हां जिस मिथ्याद्यष्टिने इनके बन्धका प्रारम्भ किया और मध्यमें सम्यग्द्रष्टि रह कर अन्तमें मिथ्याद्दष्टि होकर तथा इन्हें सप्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धसे अन्तरित करके पुनः बन्ध प्रारम्भ किया उसके इनका अवक्तत्र्य बन्ध और उसका अन्तरकाल दोनों वन जाते हैं। इस तरह अवक्तव्य पदका उत्कृष्ट अन्तर काल कुछ कम इकतीस सागर होनेसे वह उक्त काल प्रमाण कहा है। देवों और नारिकयोंमें आयुबन्धके नियम एक समान हैं, इसिछए यहाँ दो आयुओंका भङ्ग नारिकयोंके समान कहा है। तिर्युद्धगतित्रिकका बन्ध सहस्रार कल्प तक ही होता है, इसिलए इनके चारों पदोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक अठारह सागर कहा है। चारों पदोंका अन्तरकाल विचारकर घटित कर लेना चाहिए । मनुष्यगतिद्विकका बन्ध सब देवोंके सम्भव है पर इनकी सप्रतिपक्ष प्रकृतियोंका बन्ध सहस्रार कल्प तक ही होता है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर कहा है। यहां भी प्रारम्भमें और अन्तमें मिथ्याद्दष्टि रखकर इनका अवक्तत्यबन्ध कराकर यह अन्तरकाल ले आवे। आगे इन दोनों प्रकृतियोंके प्रारम्भके तीन पद होते हैं, अवक्तव्यपद नहीं होता, इसलिए यहां अवस्थितपदका भक्क ज्ञानावरणके समान प्राप्त होनेसे उसके समान कहा है। एकेन्द्रियजाति आदि तीन प्रकृतियोंका बन्ध ऐशान कल्प तक ही होता है, इस्र्लिए इनके चारों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर प्राप्त होनेसे वह उक्त काल प्रमाण कहा है। यहां भी मध्यमें साधिक दो सागर तक सम्यग्दिष्ट रखकर और प्रारम्भमें व अन्तमें मिथ्यात्वमें इनके चारों पद कराकर यह अन्तर काल ले आवे। इतनी विशेषता है कि अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर काल लानेके लिए सम्यग्दृष्टि होनेकी आवश्यकता नहीं है। अन्यत्र भी यह विशेषता जान लेनी चाहिए। पञ्चेन्द्रियजाति आदि सानत्क्रमार कल्पसे निरन्तर-बन्धिनी प्रकृतियाँ हैं। किन्तु वहां इनका अवक्तव्यपद सम्भव नहीं है, इसलिए इनके अवक्तव्य-पदका उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर कहा है। इनके शेष पद शानावरणके समान सम्भव हैं यह स्पष्ट ही है। देवोंके अवान्तर भेदोंमें अपना-अपना अन्तरकाल जानकर वह घटित कर लेना चाहिए।

१५६. एइंदिएसु धुवियाणं अज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० अंतो०। अविष्ठ० जह० एग०, उक्क० सेढीए असंखेजिदिमागो, बादरेसु अंगुल० असंखे०, बादरपजत्तगेसु संखेजाणि वाससहस्साणि। एवं मणुसगिदितिगस्स वि ओष्टं। बादरेसु कम्मिदिही०, पजत्तएसु संखेजाणि वाससह०। तिरिक्खगिदितिगं अज०-अप्प०-अविष्ठ० णाणा०भंगो। अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० असंखेजा लोगा कम्मिहिदी संखेजाणि वाससह०। सेसाणं परियत्तमाणियाणं भुज०-अप्प०-अविष्ठ० णाणा०भंगो। अवत्त० जह० उक्क० अंतो०। तिरिक्खाउ० दोण्णिपदा जह० एग०, अवत्त० ज० अंतो०, उक्क० बावीसं वाससह० सादि०। अविष्ठ० जह० एग०, उक्क० सेढीए असंखे० अंगुल० असंखे० संखेजाणि वाससह०। मणुमाउ० तिण्णि पदा जह० एग०, अवत्तं० जह० अंतो० उ० सव्वपदाणं सत्तवाससह० सादि०। सुहुमेइंदि० एइंदियमंगो। णविर दो-आउ० पंचिंदि०तिरि०अपजत्तमंगो। णविर तिरिक्खाउ० अविष्ठ० ओघं। एदेण कमेण विगलिदिय-पंचकायाणं अंतरं णेद्व्वं।

१५६. एकेन्द्रियोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतरपट्का जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भु हुर्त है। अवस्थितपद्का जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर जगन्ने णिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। वाद्रांमें अङ्गलके असंख्यातवें भागप्रमाण है और बादर पर्याप्तकोंमें संख्यात हजार वर्ष है। इसी प्रकार मनुष्यगितित्रकका भी भक्त ओघके समान है। बादरोंमें कर्मस्थितिप्रमाण है और बादर पर्याप्तकोंमें संख्यात हजार वर्ष है। तिर्यञ्चगतित्रिकके भूजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्भृहर्त है और उत्क्रष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है. वादरोंमें कर्मस्थितिप्रमाण है और बादर पर्याप्तकोंमे संख्यात हजार वर्ष है। शेप परावर्तमान प्रकृतियांके भूजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मु हूर्त है। तिर्यक्षायुके दो पदांका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मु हुर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर साधिक बाईस हजार वर्ष है। अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर एकेन्द्रियोंमें जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण, बाद्रोंमें अङ्गलके असंख्यातवें भागप्रमाण और बाद्र एकेन्द्रिय पर्याप्तकींमें संख्यात हजार वर्ष प्रमाण है। मनुष्यायुके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य-पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मु हुर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर साधिक सात हजार वर्ष प्रमाण है। सूदम एकेन्द्रियोंमें एकेन्द्रियोंके समान भक्त है। इतनी विशेषता है कि इनमें दो आयुओंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्युद्ध अपर्याप्तकोंके समान है। इतनी और विशेषता है कि इनमें तिर्युद्धायके अवस्थितपदका भङ्क ओघके समान है। इस कमसे विकलेन्द्रिय और पाँच स्थावरकायिक जीवोमें अन्तरकाल ले जाना चाहिए।

१ ता०-आ०प्रत्योः 'असंखेजगु०। बादरेसु' इति पाठः। २ आ०प्रतौ 'संखेजाणि एवं' इति पाठः। ३ ता०प्रतौ 'अंगो० (तो०) तिरिक्खाउ० तिण्णिपदा०' आ०प्रतौ 'अंतो०। तिरिक्खाउ० तिण्णिपदा' इति पाठः। ४ आ०प्रतौ 'जह० एग०, उक्क० अंगुल० असंखे० सेढीए असंखे० संखेजाणि' इति पाठः। ५ ता० आ०प्रत्योः जह० एग० उ० अवत्त०' इति पाठः। ६ आ० प्रतौ 'उ० सत्तवाससह०' इति पाठः।

विशेषार्थ-एकेन्द्रियोंमें ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भु हुर्त तथा अवस्थितपरका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवें भाग प्रमाण जैसा ओघमें ज्ञानावरणादिका घटित करके बतला आये हैं उसी प्रकार यहां भी घटित कर लेना चाहिए। बादर एकेन्द्रियोंमें और बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें इन पदोंका और सब अन्तर काल तो इसी प्रकार है पर इनके अवस्थित पदके उत्कृष्ट अन्तरमें फरक है, क्योंकि इन जीवोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति क्रमसे कर्मस्थितिप्रमाण और संख्यात हजार वर्षप्रमाण है, अतः इन दो प्रकारके एकेन्द्रिय जीवोंमें इन प्रकृतियोंके अवस्थित पदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। मनुष्यगतित्रिकके एकेन्द्रियोंमें चार पद सम्भव हैं और ओघसे इनके चारों पदोंका अन्तरकाल एकेन्द्रियोंकी मुख्यतासे कहा है, इसलिए यहाँ उसे ओघके समान जाननेकी सूचना की है। इन पदोंके अन्तरकालका स्पष्टीकरण ओघप्रकृपणाके समय किया ही है, इसिछए इसे वहांसे जान छेना चाहिए। मात्र बादर एकेन्द्रियों और वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें इन प्रकृतियोंके चारों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर क्रमशः कर्मस्थिति प्रमाण और संख्यात हजार वर्षप्रमाण ही प्राप्त होगा। कारणका निर्देश पूर्वमें किया ही है। एकेन्द्रिय और उनके अवान्तर भेदोंमें जिस प्रकार अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंके मनुष्यगतित्रिकका बन्ध नहीं होता, वह स्थिति तिर्यञ्चगतित्रिकके विषयमें नहीं है, इसलिए उक्त तीन प्रकारके एकेन्द्रियोंमें तिर्यञ्चगतित्रिकके भुजगार आदि तीन पढ़ोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान ही बन जाता है, इसिछए वह ज्ञानावरणके समान कहा है। साथ ही उनका यहां अवक्तब्यपद भी सम्भव है। उसमें भी एक तो ये सप्रतिपक्ष प्रकृतियां हैं और दूसरे अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंमें इनका निरन्तर बन्ध होता रहता है, अतः यहां इनके अवक्तव्यपदका उक्त तीन प्रकारके एकेन्द्रियोंमें जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर क्रमसे असंख्यात लोक प्रमाण, कर्मस्थितिप्रमाण और संख्यात हजार वर्षप्रमाण प्राप्त होनेसे वह उक्त कालप्रमाण कहा है। शेष जितनो परावर्तमान प्रकृतियां हैं उनका भुजगार अदि तीन पदोंकी अपेना सङ्ग ज्ञाना-वरके समान कहनेका कारण स्पष्ट है। पर इनका यहाँ अवक्तव्यपद भी सम्भव है। यतः अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्भु हुर्तसे कम नहीं होता और ये परावर्तमान प्रकृतियां हैं, इसिंहार इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर भी अन्तर्मु हुत ही प्राप्त होगा, अतः इन प्रकृतियोंके . अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्क्रष्ट अन्तर अन्तर्भुहुर्त कहा **है।** अब रहीं तिर्यक्र्वायु और मनुष्यायु सो तिर्यञ्चायुके भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक भवकी अपेक्षा भी प्राप्त हो जाता है पर उत्कृष्ट अन्तर दो भवकी अपेक्षा प्राप्त किया जा सकता है, इसिलए इनमेंसे आदिके दो पदोंका जघन्य अन्तर एक समय, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहुर्त और तीनों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर साधिक बाईस हजार वर्ष कहा है। यहां वाईस हजार वर्षकी आयुवाले उक्त तीन प्रकारके एकेन्द्रियोंके प्रथम त्रिभागमें तीन पद करावे। उसके बाद मरकर इतनी ही आयु प्राप्त कराकर जीवनमें अन्तर्ग हुत काल शेप रहने पर आयुवनध कराकर ये तीन पद करावे और इस प्रकार इन तीन पदोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल ले आवे। तथा इनमें तिर्युख्न होते रहनेसे एकेन्द्रियोंमें जगश्रीणके असंख्यातवें भागके अन्तरसे बादर एकेन्द्रियोंमें कर्मिश्यितिप्रमाण कालके अन्तरसे और बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें संख्यात हजार वर्षके अन्तरसे भी सम्भव है, इसलिए इनमें तिर्यक्रायुके इस पदका उक्त कालप्रमाण अन्तर कहा है। मात्र इनमें मनुष्यायुके चारों पदांका अन्तर एक भवके आश्रयसे ही सम्भव है, इसिलए इनमें इसके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मृहर्त और सब पदोंका उत्कृष्ट अन्तर साधिक सात हजार वर्षप्रमाण प्राप्त होनेसे वह उक्त कालप्रमाण कहा

१५७. पंचिदि०-तस०२ पंचणा०-छदंस०-चदुसंज०-भय-दु०-तेजा०-क०-वण्ण०४—अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० अंतो०। अविहि० जह० एग०, अवत्त ० जह० अंतो०, उक्क० कायिहिदी०। थीणगि०३—मिच्छ०-अणंताणु०४— भुज०-अप्प० ओघं। अविह०-अवत्त० णाणा०भंगो। दोवेदणी०-चदुणोक०-थिरादितिण्णियुग० अविह० णाणा०भंगो। सेसाणं पदाणं ओघं। अहक० दोण्णिपदा ओघं। अविह०-अवत्त० णाणा०भंगो। इत्थि० भुज०-अप्प०-अवत्त० ओघं। अविह० णाणा०भंगो। इत्थि० भुज०-अप्प०-अवत्त० ओघं। अविह० णाणा०भंगो। प्रिरस० तिण्णि पदा णाणा०भंगो। अवत्त० ओघं। णवुंस०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सर-अणादे०-णोचा० भुज० अप्पं० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० बेछाविह० सादि० तिण्णिपिलदो० देस्च०। अविह० णाणा०भंगो। तिण्णिआउगाणं तिण्णि पदा जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्कस्सेण सागरोवम-सदपुधत्तं। णविर अविह० सगहिदी०। मणुसाउ० तिण्णि पदा जह० एग०, अवत्त०

है। सूद्रम एकेन्द्रियोंकी कायस्थित असंख्यात लोकप्रमाण होनेसे इनमें सब अय प्रकृतियोंका भक्क एकेन्द्रियोंके समान बन जाता है यह तो स्पष्ट ही है पर इनमें दोनों आयुओंका स्थितिबन्ध अन्तर्मृहूर्तसे अधिक सम्भव नहीं है, इसलिए इनके चारों पदोंका अन्तरकाल अपर्याप्तकोंके समान जाननेकी सूचना की है। यहां विकलेन्द्रिय और पांच स्थावरकायिक जीवोंमें इसी कमसे जाननेकी सूचना की है सो अपनी-अपनी कायस्थिति तथा ध्रुववन्धवाली और परावर्तमान प्रकृतियोंको सममकर यह अन्तर काल ले आना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

१५७. पञ्चेन्द्रियद्विक और त्रसद्विक जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्व-लन, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मृहूर्त है। अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और दोनों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है। स्त्यानगृद्धित्रक, मिथ्यात्व और अनन्ता-नुबन्धी चतुष्कके भुजगार और अल्पतरपदका भङ्ग ओधके समान है। अवस्थित और अवक्तव्य-पदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। दो वेदनीय, चार नोकपाय और स्थिर आदि तीन युगलके अवस्थित पदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। शेष पदोंका भङ्ग ओघके समान है। आठ कषायोंके दो पदोंका भङ्ग ओघके समान है। अवस्थित और अवक्तव्यपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। स्त्रीवेदके भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्यपदका भङ्ग ओघके समान है। अवस्थित-पदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। पुरुषवेदके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। तथा अवक्तव्यपदका भङ्ग ओघके समान है। नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दु:स्वर, अनादेय और नीचगोत्रके भुजगार और अल्पनर पदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहर्त है और तीनों पदोका उत्क्रष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य तथा कुछ अधिक दो छ शासठ सागरप्रमाण है। अवस्थित पदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। तीन आयुओं के तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्महूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर सौ सागर प्रथक्त

१ ता०-आ०प्रत्योः 'ज॰ ए॰ उ॰ अवत्त॰ इति पाठः । २ ता०-आ०प्रत्योः 'अष्टक॰ तिण्णिपदा॰' इति पाठः । ३ ता०-आ०प्रत्योः 'णीचा॰ अप्प॰' इति पाठः ।

जह० अंतो०, उक्क० कायद्विदी०। णिरयगदि-चदुजादि-णिरयाणु०-आदाब-थावरादि०४ मुज०-अप्प० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पंचासीदिसागरोवमसदं०। अवद्वि ० णाणा०भंगो। तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०-उजो० मुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० तेवद्विसागरोवमसदं। अवद्वि ० णाणा०भंगो। अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेवद्विसाग० सद०। दोगदि-वेउ०-वेउ०अंगो०-दोआणु० मुज०-अप्प० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेत्रीसं० सादि०। अवद्वि ० णाणा०भंगो। पंचिदि०-पर०-उस्सा०-तस०४ तिण्णि पदा णाणा०भंगो। अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पंचासीदिसागरोवमसद०। आहार०२ तिण्णि पदा जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० कायद्विदी०। ओरा०-ओरा०अंगो०-वज्जरि० भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० तिण्णि पितदो० सादिरे०। अवद्वि० णाणा०भंगो। अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेत्रीसं० सादि०। सम-चदु०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे० भुज०-अप्प०-अवद्वि० णाणा०भंगो। अवत्त० जह० वंक्ष० तेत्रीसं० सादि०। सम-चदु०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे० भुज०-अप्प०-अवद्वि० णाणा०भंगो। अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेत्रीसं० सादि०। सम-

प्रमाण है। इतनी विशेषता है कि अवस्थित पदका उत्कृष्ट अन्तर अपनी कायस्थितिप्रमाण है। मनुष्यायुके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्भुहूर्त है और सबका उत्क्रष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है। नरकगति, चार जाति, नरकगत्यानुपूर्वी, आतप और स्थावर आदि चारके भुजगार और अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्भुहूर्त है और तीनों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर एक सौ पचासी सागर है। तथा इनके अवस्थित पदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्च-गत्यानुपूर्वी और उद्योतके भुजगार और अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर एक सौ त्रेसठ सागर है। अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। तथा अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर एक सौ त्रेसठ सागर है। दो गित, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्ग और दो आनुपूर्वीके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तत्र्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और तीनों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। तथा इनके अवस्थितपद्का भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। पञ्चेन्द्रियजाति, पग्घात, उच्छास और त्रसचतुष्कके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। तथा इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्गु हुर्त है और उत्कृष्ट अन्तर एक सी पचासी सागर है। आहारकद्विकके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य पदका जधन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है। औदारिकशरीर, औदारिक-शरीर आङ्गोपाङ्ग और वत्रर्षभनागचसंहननके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पल्य है। अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। तथा अवक्तव्य परका जघन्य अन्तर अन्तर्भृहर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर और आदेयके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। तथा अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहुर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य अधिक दो छ्यासठ सागरप्रमाण

१ आ॰प्रतौ-'सागरोवमसदपुधत्तं । अविद्धे' इति पाठः । २ आ॰प्रतौ 'तेविद्धसागरोसदपुधत्तं । अविद्धे । ३ ता॰ आ॰प्रतौ 'तस॰ २ तिण्णिपदा' इति पाठः ।

मुज॰-अप्प॰ जह॰ एग॰, उक्क॰ तेत्तीसं॰ सादि॰। अवद्वि॰ णाणा॰भंगो। अवत्त॰ जह॰ अंतो॰, उक्क॰ बेछावद्वि॰ सादि॰ तिण्णि पलि॰ देस्र॰।

है। तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है। उच्चगोत्रके भुजगार और अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञाना-वरणके समान है। तथा अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्भुदूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य अधिक दो छ्रथासठ सागर प्रमाण है।

विशोपार्थ-यहां सब प्रकृतियोंके यथासम्भव सब पदोंका जघन्य अन्तर काल सुगम है। साथ ही भुजगार और अल्पतर पदका जहाँ उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मृहर्त कहा है वह भी सुगम है, इसलिए इन अन्तरकालोंको छोड़कर शेष अन्तरकालका ही विचार करेंगे । पञ्चेन्द्रियद्विक और त्रसद्विककी जो कायस्थिति कही है उसके प्रारम्भमें और अन्तमें पाँच ज्ञानावरण आदिका अवस्थितपद हो यह भी सम्भव हे और इस कायस्थितिके प्रारम्भमें और अन्तमें उपरामश्रेणिकी प्राप्ति हो यह भी सम्भव है, इसलिए यहाँ पाँच ज्ञानावरणादिके अवस्थित और अवक्तव्यपद्का उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण कहा है। मिथ्यात्व आदिके भजगार और अल्पतर पद कुछ कम दो बार छ्यासठ सागर काल तक न हो यह सम्भव है, क्योंकि जीवका इतने काल तक सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके साथ रहना सम्भव है, इसलिए यहाँ इन पदोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल ओवके समान उक्त कालप्रमाण कहा है। तथा इनके अवस्थित और अवक्तव्यपद्का उत्कृष्ट अन्तरकाल पूर्ववत् ज्ञानावरणके समान बन जाता है, इसलिए इन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान कहा है। आगे भी जिन प्रकृतियोंके उक्त दो पदोंका या सब पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान कहा है वह इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। दो वैदनीय आदिके भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर ओघके समान अन्तर्भ हुर्त प्राप्त होनेसे यह ओघके समान कहा है। स्पष्टीकरण ओघ प्ररूपणाके समय कर ही आये हैं। आठ कपायोंके भुजगार और अल्पतर पदका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण है, क्योंकि इनका इतने काल तक बन्ध न होनेसे इन पदांका उक्त काल तक अन्तर बन जाता है। ओघसे भी इन पदोंका इतना ही अन्तरकाल प्राप्त होता है, इसलिए यह ओघके समान कहा है। स्त्रीवेदके भुजगार अल्पतर और अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छ्रयासठ सागरप्रमाण ओघमें घटित करके वतला आये हैं। यहाँ भी यह अन्तर इतना ही प्राप्त होता है, इसिलये यह अन्तर ओघके समान कहा है। पुरुपवेदके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर ओघ प्ररूपणाके समय साधिक दो छचासठ सागरप्रमाण घटित करके बतला आये हैं। यहाँ भी यह अन्तर इतना ही प्राप्त होता है, इसलिए यहां पुरुपवेदके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर ओघके समान कहा है। नपुंसकवेद आदिका कुछ कम तीन पत्य अधिक दो छ्यासठ सागर काल तक बन्ध न हो यह सम्भव है। इसलिए भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तरकाल उक्त कालप्रमाण कहा है। नरकाय, तिर्यक्रायु और देवायुका यहाँ सौ सागर पृथक्तव काल तक बन्ध न हो यह सम्भव है, इसलिए यहां इनके भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। यहां इन तीनों आयुओंका किसी एक जीवके एक साथ उक्त काल तक बन्ध नहीं होता ऐसा प्रहण नहीं करना चाहिए। किन्तु कभी नरकायुका, कभी मनुष्यायुका और कभी देवायुका उत्कृष्टकपसे इतने काल तक बन्ध नहीं होता ऐसा प्रहण करना चाहिए। इनके अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर काल अपनी अपनीं कायस्थितिप्रमाण प्राप्त होता है यह स्पष्ट ही है, क्योंकि किसी भी प्रकृतिका बन्ध होते समय भूजगार और अल्पतरपद्के समान अवस्थितपद् होना ही चाहिए ऐसा

### १५८. पंचमण०-पंचवचि० पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुं-

एकान्त नियम नहीं है। सामान्यसे एकेन्द्रियोंमें बँधनेवाली प्रकृतियोंके अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तरकाल जगश्र णिके असंख्यातवें भागप्रमाण होता है। पर यहां कायस्थिति इस कालसे न्यून है, इसलिए कायरिथतिके भीतर प्रारम्भमें और अन्तमें अवस्थित पढ़ कराकर यह अन्तर काल कहा है। सर्वत्र अवस्थितपद्के विषयमें यह नियम समभ लेना चाहिए। हां जिन प्रकृतियों का एकेन्द्रियों में या अग्निकायिक और वायुकायिक जीवों में बन्ध नहीं होता, उनके अवस्थितपदका अन्तर काल जगश्रीणके असंख्यातवें भागसे अधिक भी बन जाता है। मनुष्यायुका इनकी उत्कृष्ट कायस्थितिके प्रारम्भमें और अन्तमें बन्ध हो तथा मध्यमें बन्ध न हो यह सम्भव है, और बन्ध होते समय भूजगार आदि चारों पद भी सम्भव हैं, इसिछए यहां इसके चारों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर अपनी-अपनी कायस्थितिप्रमाण कहा है। नरकगित आदिका अधिकसे अधिक एक सौ पचासी सागर काछ तक बन्ध नहीं होता ऐसा नियम है। उसके बाद नौवें प्रैवेयकसे आकर मनुष्य होने पर इनका बन्ध होने छगता है, इसलिए इतने काल तक इनके भूजगार, अल्पतर और अवक्तव्यपद्के न प्राप्त होनेसे यहां इनका उत्क्रष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। उक्त मार्गणाओं में तिर्यञ्चगति आदिका एकसौ त्रैसठ सागर काल तक बन्ध न हो यह सम्भव है, इसलिए इनके भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्यपद्का उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। तथा इनके अवस्थितपद्का उत्कृष्ट अन्तर ज्ञानावरणके समान जगश्रीणके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होता है यह स्पष्ट ही है। आगे भी जिन प्रकृतियोंके अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर ज्ञानावरणके समान कहा है वह इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। दो गति आदिके भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्यपद साधिक तेतीस सागर काल तक न हों यह सम्भव है, अतः यहां इन प्रकृतियोंके उक्त पदोंका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है। यहां साधिकसे दो मुहूर्त लेने चोहिए। मात्र मनुष्यगतिद्विकका सातवें नरकमें उत्पन्न कराकर यह अन्तरकाल प्राप्त करना चाहिए और रोषका उपरामश्रेणिसे सर्वार्थसिद्धिमें उत्पन्न कराकर यह अन्तरकाल प्राप्त करना चाहिए। पञ्चीन्द्रयजाति आदिके तीन पदोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल जैसा ज्ञानावरणकी अपेत्रा घटित करके बतला आये हैं उसी प्रकार यहां भी घटित कर लेना चाहिए । तथा इन प्रकृतियोंका एक सौ पचासी सागर प्रमाण काल तक निरन्तर बन्ध सम्भव है, इसलिए इनके अवक्तव्यपद्का उत्कृष्ट अन्तर एक सौ पचासी सागर कहा है । औदारिकशरीर आदिका भोगभूमिमें और उसके पहले सम्यग्दृष्टिके बन्ध नहीं होता, इसिछए इनके भुजगार और अल्पतरपद्का उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पल्य कहा है। तथा सातवें नग्कमें औदारिकद्विकका और वहीं पर सम्यग्दृष्टिके वज्जर्षभनाराचसंहननका निरन्तर बन्ध सम्भव है। और वहाँसे निकलने पर भी इनका अवक्तव्यपद प्राप्त होनेमें अन्तर्मुहर्त काल लग सकता है। यतः यह काल साधिक तेतीस सागर होता है, अतः यह अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। समचतुरस्रसंस्थान आदिके भुजगार आदि तीन पर्दोंका उत्कृष्ट अन्तर काल ज्ञानावरणके समान घटित कर लेना चाहिए। तथा इनका कुछ कम तीन पत्य अधिक दो छ्रचाछ्रठ सागर काल तक निरन्तर बन्ध सम्भव है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तरकाल उक्त कालप्रमाण कहा है। तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है यह स्पष्ट ही है। उच्चगोत्रका सातवें नरकमें मिथ्यादृष्टिके बन्ध नहीं होता, इसलिए इसके भुजगार और अल्पतरपदका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है। तथा इसका कुछ कम तीन पत्य अधिक दो छ्यासठ सागर काल तक निरन्तर बन्ध सम्भव है, इसलिए इसके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है।

१४८. पाँच मनोयोगी और पाँच वचनयोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण,

आहारदुग-तेजा०-क०-वण्ण०४--अगु० -उप०-णिमि०--तित्थ०-पंचंत०-चत्तारिआउ० भुज०-अप्प०-अवद्धि० ज० एग०,उक० अंतो०। अवत्त० [णत्थि अंतरं]। सेसाणं कम्माणं भुज०-अप्पद-०अवद्धि० जह० एग०, उक० अंतो०। अवत्त० जह० उक० अंतो०।

१५६. कायजोगीसु धुवियाणं एइंदियभंगों। णवरि अवत्त० णित्थ अंतरं। विरिक्खगिदितिगं भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० अंतो०। णविर अविद्वि० जह० एग०, उक्क० सेढीए असंखे०। अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० असंखेजां लोगा। मणुसगिदि-तिगं तिण्णि पदा-जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० ओघं। सेसाणं भुज०-अप्पद०-अविद्वि० णाणा०भंगो। अवत्त० जह० उक्क० अंतो०। णविर दोआउ०-[वेउव्वियछ०]-आहारदुग-तित्थ० मणजोगिभंगो। मणुसाउ० ओघं। तिरिक्खाउ० एइंदियभंगो।

मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुष्सा, आहारकद्विक, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुमलघु, उपघात, निर्माण, तीर्थङ्कर, पाँच अन्तराय और चार आयुओं के भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्म हूर्त है। इनके अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है। शेष प्रकृतियों के भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्म हूर्त है। तथा इनके अवक्तव्य पदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्म हूर्त है।

विशेषार्थ—इन योगोंमें सब प्रकृतियोंके भुजगार आदि तीन पद कमसे कम एक समयके अन्तरसे और अधिकसे अधिक अन्तरमें हूर्तके अन्तरसे हों यह सम्भव है इसिलिए सब प्रकृतियोंके इन पदोंका यह अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। इन योगोंका उत्कृष्ट काल अन्तर मुं हूर्त है, इसिलिए सब प्रकृतियोंके उक्त पदोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्म हूर्तके भीतर प्राप्त किया गया है। मात्र पाँच झानावरणादि ये प्रवबन्धिनी प्रकृतियाँ है और जो प्रवबन्धिनी नहीं हैं उनका इन योगोंके कालमें दो बार बन्ध सम्भव नहीं है, इसिलिए उनके अवक्तन्यपदके अन्तर कालका निषेध किया है। तथा शेप प्रकृतियां परावर्तमान होनसे उनका इन योगोंके कालमें अन्तर्म हूर्तका अन्तर देकर दो बार बन्धका प्रारम्भ होना सम्भव है, इसिलए इनके अवक्तन्य पदका ब्रधन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्म हुर्त कहा है।

१५६. काययोगी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका भङ्ग एकेन्द्रियोंके समान है। इतनी विशेषता है कि इनमें अवक्तत्र्यपद्का अन्तरकाल नहीं है। तिर्यञ्चगतित्रिकके भुजगार और अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनंख्यातवें भागप्रमाण है। अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है। मनुष्यगतित्रिकके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है। अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर ओघके समान है। शेष प्रकृतियोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका भङ्ग झानावरणके समान है। तथा अवक्तव्य पदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। इतनी विशेषता है कि दो आयु, वैक्रियिकपद्क, आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान है। मनुष्यायुका भङ्ग ओघके समान है। तथा विशेषता है। तथा अवक्तव्य पदका जघन्य और

१ ता॰प्रतौ 'अवत्त॰ [ एवं ] । सेसाणं' आ॰प्रतौ 'अवत्त॰सेसाणं' इति पाठः । २ ता॰आ॰प्रत्योः 'धुवियाणं सादमंगो' इति पाठः । ३ ता॰आ॰प्रत्योः 'उक्क॰ संखेजा' इति पाठः ।

१६०. ओरालि०का०जोगि० पढमदंडओ मणुजोगिभंगो । णवरि अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० बाबीसं वाससह०, देस्च० । दोआउ० तिण्णि पदा जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० सत्तवाससह० सादि० । दोआउ०--वेउव्वियस्रक्ष-आहारदुग-तित्थ० मणजोगिभंगो । सेसाणं णाणा०भंगो । [णवरि अवत्त० जह० उक्क०] अंतो ०।

विशेषार्थ--यहाँ ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियाँ ये हैं-पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुखपु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तराय। एकेन्द्रियोंमें इन प्रकृतियोंके तीन पदोंका जो अन्तरकाल कहा है वह यहाँ भी बन जाता है, क्योंकि एकेन्द्रियोंमें सामान्यरूपसे काययोग ही पाया जाता है, इसिलए काययोगियोंमें इन प्रकृतियोंके तीन पदोंका भङ्ग एकेन्द्रियोंके समान कहा है। मात्र एकेन्द्रियोंमें इन प्रकृतियोंका अवक्तव्य पद नहीं होता और काययोगियोंमें होता है, फिर यहाँ इन प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदका अन्तरकाल सम्भव नहीं है, इसलिए यहाँ इनके अवक्तव्य पदके अन्तरकालका निषेध किया है। काययोगियोंमें तिर्यञ्चगतित्रिकका असंख्यात लोकप्रमाण काल तक निरन्तर बन्ध सम्भव है, इसलिए यहाँ इनके अवक्तव्य पदका उत्क्रष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण कहा है। इन प्रकृतियोंके शेष पदोंका अन्तरकाल सुगम है। मन्द्रध्यगतित्रिकके चारों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर ओघमें कहे अनुसार यहां बन जाता है, इसलिए वह ओघके समान कहा है। खुलासा ओवप्ररूपणाको देखकर जान लेना चाहिए। पञ्चेन्द्रियोंमें काययोगका काल अन्तर्मु हुर्तसे अधिक नहीं है। इसलिए काययोगियोंमें दो आयु, बैकियिकषट्क आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिके सब पदोंका अन्तरकाल मनोयोगी जीवोंके समान बन जानेसे वह उनके समान कहा है। मनुष्यायुका ओघमें और तिर्यक्रायुका एकेन्द्रियोंके चारों पदोंकी अपेता जो अन्तरकाल कहा है वह यहाँ भी बन जाता है, इसलिए मनुष्यायुके चारों पदोंके अन्तरकालको ओघके समान और तिर्यक्रायुके चारों पदोंके अन्तरकालको एकेन्द्रियोंके समान जाननेकी सूचना की है। अब रहीं शेष ये प्रकृतियाँ—सातावेदनीय, असातावेदनीय, सात नोकपाय, पाँच जाति, छह संस्थान, औदारिक शरीर आङ्कोपाङ्क, छह संहनन, परघात, उच्छास, आतप उद्योत, दो विहायोगति और त्रस-स्थावर आदि दस युगछ । ये सव प्रकृतियाँ परावर्तमान हैं, इसिछए इनके सब पर्शंका मूलमें कहे अनुसार अन्तरकाल बन जानेसे वह उक्त कालप्रमाण कहा है।

१६०. औदारिककाययोगी जीवोंमें प्रथम दण्डकका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम वाईस हजार वर्ष है। दो आयुओंके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्भ हुर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक सात हजार वर्ष है। दो आयु, वैकियिकषट्क, आहारकद्विक और तीर्थङ्करप्रकृतिका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भ हुर्त है।

विशेषार्थ--- औदारिककाययोगका उत्कृष्ट काल कुछ कम बाईस हजार वर्ष होनेसे औदारिककाययोगवाले जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर कुछ

१ ता ब्आप्रत्योः 'णाणा ब्मंगो .... अंतो ब इति पाठः ।

१६१ ओरा०मि० धुवियाणं भुज०अप्पद०-अविष्ठि० जह० एग०, उक्क० अंतो०। देवगदिपंचग० भुज० णत्थि अंतरं। सेसाणं भुज०-अप्पद०- अविष्ठ० जह० एग०, उक्क० अंतो०। अवत्त० जह० उक्क० अंतो०। णविर मिच्छ० अवत्त० णत्थि अंतरं।

१६२. वेउव्वियका०-आहारका० मणजोगिभंगो । वेउव्वियमि० पंचणा ०-

कम बाईस हजार वर्ष प्राप्त होनेसे वह उक्त कालप्रमाण कहा है। इनके शेष पदोंका अन्तर मनोयोगी जीवोंके समान है यह स्पष्ट है। यहां प्रथम दण्डकमें वे ही प्रकृतियाँ ली गई हैं जो काययोगीके प्रथम दण्डकमें गिना आये हैं। यहां मूलमें 'मणजोगिमंगों' के स्थानमें 'कायजोगिमंगों' पाठ उपयुक्त प्रतीत होता है, क्योंकि काययोगीके प्रथम दण्डककी प्रकृतियां ही यहां पर ली गई हैं। वैसे तीन पदोंकी अपेन्ना अन्तरकालका विचार दोनोंमें एक समान है, इसलिए कोई भी पाठ बन जाता है। औदारिककाययोगमें प्रथम त्रिभागमें और अन्तमें आयुबन्ध होने पर आयुबन्धमें साधिक सात हजार वर्षका अन्तर काल प्राप्त होता है, इसलिए यहां तियञ्चायु और मनुष्यायुके चारों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। दो आयु आदि प्रकृतियों से सब पदोंका भक्त मनोयोगी जीवोंके समान है यह स्पष्ट ही है। शेष सब प्रकृतियों व्याप परावर्तमान हैं फिर भी उनके तीन पदोंका भक्त झानावरणके समान प्राप्त होनेमें कोई वाधा नहीं आती, इसलिए इनके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका अन्तरकाल ज्ञानावरणके समान कहा है। मात्र यहां इनका अवक्तव्यपद भी सम्भव है, इसलिए इसका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अलगसे कहा है। शेष प्रकृतियां ये हैं—साताद्विक, सात नोकपाय, दो गति, पांच जाति, छह संस्थान, औदारिक शरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, परधात, उन्छृास, आतप, उद्योत, दो विहायोगिति, त्रसन्स्थावर आदि इस युगल और दो गोत्र।

१६१. औदारिकमिश्रकाययोगी जीवों ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियों से भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भ हूर्त है। देवगतिपञ्चकके भुजगार पदका अन्तरकाल नहीं है। शेष प्रकृतियों के भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भ हूर्त है। अवक्तत्र्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर अन्तर अन्तर क्रिक्ट अन्तर अन्तर अन्तर्भ हुर्त है। इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वके अवक्तत्र्यपदका अन्तरकाल नहीं है।

विशेषार्थ — औदारिकमिश्रकाययोगका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त होनेसे इसमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार आदि तीन पदांका उत्कृष्ट अन्तर काल अन्तर्मुहूर्त कहा है। ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका निर्देश काययोगी मार्गणाका कथन करते समय किया ही है। ओदारिकमिश्रकाययोगमें देवगतिपञ्चकका एक मात्र भुजगार पद ही सम्भव है, इसलिए इसके अन्तरकालका निषेध किया है। शेष सब प्रकृतियाँ परावर्तमान हैं और उनके चारों पद सम्भव हैं, इसलिए उनके चारों पदोंका अन्तरकाल कहा है। मात्र इस योगमें सासादनसे मिथ्यात्वमें जाना सम्भव है और इसलिए मिथ्यात्व प्रकृतिका अवक्तव्य पद भी सम्भव है पर इसमें मिथ्यात्वसे सम्यक्त्वकी प्राप्ति और उसके बाद पतन सम्भव नहीं है, इसलिए यहाँ मिथ्यात्व प्रकृतिके अवक्तव्यपद्के अन्तरकालका निषेध किया है।

१६२. वैक्रियिककाययोगी और आहारककाययोगी जीवोंमें मनोयोगी जीवोंके समान भङ्ग है। वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह

१ ता॰प्रतौ 'वेउव्वि॰ मिच्छस॰ पंचणा॰' आ॰प्रतौ 'वेउविगि॰ मिच्छु॰ पंचणा' इतिपाटः ।

णवदंस ०-मिच्छ ०-सोलसक ०-भय-दुगुं०-ओरालि०-तेजा०-क०-वण्ण०४--अगु०४-तस०४ -णिमि०-तित्थ ०-पंचंत० भ्रु० णित्थ अंतरं। सेसाणं भ्रुज० णित्थ अंतरं। अवत्त० जह० उक्क० अंतो०। मिच्छत्त० अवत्त० णित्थि० अंतरं०। आहारमि० वेउव्वियमिस्स०-भंगो। णवरि आउ० भ्रुज०-अवत्त० णित्थि अंतरं।

१६३. कम्मइग० धुवियाणं देवगदिपंच० भुज० णत्थि अंतरं । सेसाणं भुज०-अवत्त० णत्थि अंतरं ।

कपाय, भय, जुगुप्सा, औदारिकशरीर, तेजशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, वसचतुष्क, निर्माण, तीथङ्कर और पांच अन्तरायके भुजगार पदका अन्तरकाल नहीं है। शेष प्रकृतियोंके भुजगारपदका अन्तरकाल नहीं है। अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्भुहूर्त है। इतनी विशोषता है कि यहां मिथ्यात्वप्रकृतिका अवक्तव्यपद सम्भव है पर उसका अन्तरकाल नहीं है। आहारकिमश्रकाययोगी जीवोंमें चैक्रियकिमश्रकाययोगी जीवोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि इनमें आयुके भुजगार और अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है।

विशेषार्थ — वैकियिककाययोग और आहारककाययोगमें वँधनेवाली प्रकृतियोंकी व्यवस्था मनोयोगी जीवोंके समान बन जाती है, इसलिए इनमें मनोयोगी जीवोंके समान जाननेकी सूचना की है। वैकियिकमिश्रकाययोगमें पांच ज्ञानावरणादिका एक भुजगारपद होता है, इसलिए उसके अन्तरकालका निपेध किया है। मात्र इनमेंसे मिथ्यात्व प्रकृतिका यहां अवक्तव्यपद भी सम्भव है, क्योंकि जो सासादनसम्यन्दिष्ट मिथ्यात्वमें जाता है उसके मिथ्यात्वप्रकृतिका यह पद होता है। पर दूसरी बार इस प्रकार यहां इसके अवक्तव्यपदकी प्राप्ति सम्भव नहीं है, इसलिए अन्तमें इस प्रकृतिके अवक्तव्यपदके अन्तरकालका निपेध किया है। शेष जितनी परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं उनका यहाँ पर भुजगारपद तो एक बार ही प्राप्त होता है, इसलिए उसके अन्तरकालका निपेध किया है। हाँ अवक्तव्यपदकी प्राप्ति दो बार अवश्य सम्भव है, इसलिए इसका जधन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है। आहारकमिश्रकाययोगमें अपनी बन्धको प्राप्त होनेवाली अन्य सब प्रकृतियोंका भङ्ग तो वैक्रियिकमिश्रकाययोगके समान बन जाता है पर यहाँ आयुकर्मका भी बन्ध सम्भव है और उसके दो पद भी सम्भव हैं, इसलिए इस विशेषताका अलगसे निर्देश किया है। यहाँ देवायुके दोनों पदोंका अन्तरकाल नहीं होता, क्योंकि इस योगके कालमें दो बार आयु बन्धका प्रारम्भ सम्भव नहीं है, इसलिए आयुके दोनों पदोंके अन्तरकालका निषेध किया है।

१६३. कार्मणकाययोगी जीवोंमें धुवबन्धवाली प्रकृतियोंके और देवगतिपञ्चकके सुजगार-पदका अन्तरकाल नहीं है। शेप प्रकृतियोंके सुजगार और अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है।

विशेषार्थ—कार्मणकाययोगमें धुवबन्धवाली प्रकृतियोंका और देवगतिपश्चकका बन्ध होता है उनका एक मात्र भुजगार पद होता है, इसलिए इसके अन्तरकालका निषेध किया है। इनके सिवा शेष सब प्रकृतियां परावर्तमान हैं, अतः उनके भुजगार और अवक्तव्य ये दो पद तो सम्भव हैं, पर उनका अन्तरकाल नहीं प्राप्त होता, इसलिए उनके अन्तरकालका निषेध किया है। कारण स्पष्ट है।

९ ता० अ०प्रस्योः 'अंतो० । ''''अवत्त०' इति पाठः ।

१६४. इत्थिबेदेसु पंचणा०-चदुरंसणा०-चदुसंज ०-पंचंत० स्रुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० अंतो०। अबद्घि० जह० एग०, उक्क० कायद्विदी०। शीणागिद्धि०३— मिच्छ०-अणंताणु०४ स्ज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० पणवण्णं पिल० देस०। अबद्घि० जह० एग०, अबत्त० जह० अंतो०, उक्क० कायद्विदी०। णिद्दा-पयला-भय-दुगुं०-तेजा०-क०-वण्ण० ४—अगु०-उप०-णिमि० स्रुज०-अप्प०-अबद्घि० णाणा०भंगो। अवत्त० णित्थ० अंतरं। दोवेदणी०-चदुणोक०-थिरादितिण्णियुग० स्रुज०-अप्प०-अबद्घ० णाणा०भंगो। अवत्त० जह० अंतो०। अद्वकसा० स्रुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० पुन्वकोडी देस०। अबद्घि० णाणा०भंगो। अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० कायद्विदी०। इत्थि० मिच्छत्तमंगो। णवरि अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पणवण्णं पिलदो० देस०। एवं इत्थिवेदमंगो णवंस०-तिरिक्ख०-एइंदि०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-तिरिक्खाणु०-आदाउओ०-अप्पत्थ०-थावर-दूभग-दुस्सर-अणादे०-णीचा०। पुरिस०-पंचिदि०-समचदु०-पसत्थ०-तस-सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा० तिणि पदा णाणा०भंगो। अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पणवण्णं पिलदो० देस०। णिरयाउ०तिण्णिपदा० जह० एग०,

१६४. स्त्रीवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन और पाँच अन्तरायके भुजगार और अल्पतरपद्का जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्त-र्मुहूर्त है। अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है। स्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्कके भुजगार और अल्पतरपद्का जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचवन पल्य है। अवस्थितपदका जवन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्महूर्त है और दोनोंका उत्क्रष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है। निद्रा, प्रचला, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलचु, उपघात और निर्माणके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पदका भङ्ग ज्ञानाचरणके समान है। अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है। दो वेदनीय, चार नोकपाय और स्थिर आदि तीन युगलके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। अवक्तव्य-पदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भृहर्त है। आठ कषायोंके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पूर्वकोटिप्रमाण है। अवस्थितपद्का भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्भृहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है। स्त्रीवेदका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है। इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य-पदका जघन्य अन्तर अन्तर्भु हुर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचवन पल्य है। इसी प्रकार स्त्रीवेदके समान नपुंसकवेद, तिर्यक्रगति, एकेन्द्रियजाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, तिर्यक्रगत्यान-पूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विद्यायोगति, स्थावर, दुर्भग, दु:स्वर, अनादेय और नीचगोत्रका भङ्ग जानना चाहिए । पुरुषवेद, पञ्चन्द्रियजाति, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, त्रस, सुभग, सुखर, आदेय और उच्चगोत्रके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्भु हूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचवन पल्य है। नरकायुके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय, अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तर्भुहूर्त और सबका उत्कृष्ट

<sup>🤋</sup> ता॰प्रतौ 'पंचणा॰ चदुसंज॰' इति पाठः।

अवत्ति जह अंतो ०, उक्क ० पगदिअंतरं। दो आउ० तिष्णिपदा जह ० एग०, अवत्ति जह ० अंतो ०, उक्क ० कायद्विदी ०। देवाउ० अवद्वि० जह ० ए०, उक्क ० पलिदोवमसद ०। अज०-अप्प० जह ० ए०, अवत्त० जह ० अंतो ०, उक्क ० अद्वावण्णं पिलदो ० पुन्वको डिप्पण । णिरयगदि-देवगदि-तिष्णिजादि-वेउवि०-वेउव्वि० अंगो०-णिरय०-देवाणुपु०-सुहुम०-अपञ्च०-साधार० अज०-अप्प० जह ० एग०, अवत्त० जह ० अंतो०, उक्क पणवण्णं पिलि० सादि०। अवद्वि० जह ० एग०, उक्क ० कायद्विदी ०। मणुस०-ओरा०-अंगो०-वज्जरि०-मणुसाणु० अज०-अप्प० जह ० एग०, उक्क ० तिष्णिपिलि० देस्र०। अवद्वि० जह ० एग०, उक्क ० कायद्विदी ०। अवत्त० जह ० अंतो०, उक्क ० पणवण्णं पिलदो० देस्र०। ओरा० अज०-अप्प० ज० एग०, उक्क ० तिष्णि पिलदो० देस्र०। अवद्वि० जह ० एग०, उक्क ० कायद्विदी ०। अवत्त० जह ० अंतो०, उक्क ० पणवण्णं पिलदो० सादि०। पर०-उस्सा०-वादर-पज्जत्त-पत्ते० अज०-अप्प०-अवद्वि० णाणा०-भंगो। अवत्त० जह ० अंतो०, उक्क ० पणवण्णं पिलि० सादि०। आहारदुगं तिष्णि पदा जह ० एग०, अवत्त० जह ० अंतो०, उक्क ० पणवण्णं पिल० सादि०। आहारदुगं तिष्णि पदा जह ० एग०, अवत्त० जह ० अंतो०, उक्क ० कायद्विदी०। तित्थ० दो पदा जह ० एग०,

अन्तर प्रकृतिबन्धक अन्तरके समान है। दो आयुओं के तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्म हूर्त है और चारोंका उत्क्रष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है। देवायुके अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर सौ पल्य पृथक्त्वप्रमाण है। भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्म् हूर्त है और तीनोंका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि पृथक्तव अधिक अहावन पत्य है। नरकगति, देवगति, तीन जाति, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, नरकगत्यानुपूर्वी, देवगत्यानुपूर्वी, सूचम, अपर्याप्त और साधारणके भुजगार और भल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अव-क्तंत्र्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्गृहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचवन पल्य है। अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है। मनुष्यगित औदारिकशरीरआङ्गोपाङ्ग, वञ्चर्पभनाराचसंहनन और मनुष्यगत्यानुपूर्वीके भुजगार और अल्पतर-पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ तीन पत्य है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है। अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचवन पत्य है। औदारिकशरीरके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य है। अव-स्थितपद्का जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है। अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तर्मुहुर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचवन पल्य है। परघात, उच्छास, बादर, पर्याप्त और प्रत्येकके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अर्न्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचवन पल्य है। आहारकद्विकके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मु हूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है। तीर्थं द्वर प्रकृतिके दो पदोंका जघन्य

१ ता॰प्रती 'दोआउ॰ तिण्णिपदा॰ ज॰ ए॰ अवत्त॰ ज॰ अंतो॰ उ॰-कायद्विदि॰। देवाउ॰ अविदि॰ ज॰ ए॰ उ॰ पि॰टोवमसदपुघ॰। भुज अप॰ ज॰ ए॰ अवत्त॰ ज॰ अंतो॰ उ॰ अद्वावण्णं' आ॰प्रती दोआउ॰ तिण्णिपदा जह॰ एग॰, अवत्त॰ जह॰ अंतो॰, उक्क॰ अद्वावण्णं, इति पाटः।

उक्कः अंतोः । अवद्विः जः एगः, उक्कः पुन्वकोडी देग्रः । अवतः णित्थ अंतरं ।

अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मु हूर्त है। अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण है। तथा अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है।

विशेषाथे--पाँच ज्ञानावरण आदिका अवस्थितपट् कायस्थितिके प्रारम्भमं और अन्तमें हो पर मध्यमें न हो यह सम्भव है, इसलिए स्नोवेदी जीवोंमें इनके अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण कहा है। स्त्यागृद्धित्रिक आदिके अवस्थित और अवक्तन्यपदका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। मात्र स्त्यानगृद्धित्रिकके अवक्तव्यपदका अन्तरकाल प्राप्त करनेके लिए प्रारम्भमें और अन्तमें सम्यक्त्व प्राप्त कराकर और बाद्में मिथ्यात्वमें ले जाकर प्राप्त करना चाहिए। निद्रा आदिके तीन पदोंका भक्क ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही है। यद्यपि स्त्रीवेदमें निद्रादिककी आठवें गुणस्थानमें बन्धव्युच्छित्ति सम्भव है पर ऐसा जीव नौवें गुणस्थानमें जाकर स्त्रीवेदी न रहकर अपगतवेदी हो जाता है, इसिंछए स्त्रीवेदमें इन प्रकृतियोंके अवक्तव्यपद्का अन्तरकाल सम्भव न होनेसे उसका निषेध किया है। दो वेदनीय आदि परावर्तमान प्रकृतियाँ है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका जवन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्तप्रमाण प्राप्त होनेसे वह उक्त कालप्रमाण कहा है। इन प्रकृतियोंके शेप पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही है। देशसंयम और संयमका उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि कालप्रमाण है और इस कालमें क्रमसे अव्रत्याख्यानावरण चतुष्क और प्रत्याख्याना वरण चतुष्कका बन्ध नहीं होता, इसलिए इनके भुजगार और अल्पतरपदका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकाटि कहा है। इनके अवस्थितपद्का भङ्ग ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही है। अवक्तव्यपद् अन्तर्म् हर्तके अन्तरसे तथा कायस्थितिके प्रारम्भमें और अन्तमें हो यह सम्भव है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्भृहुर्त और उत्क्रुष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण कहा है। स्नीवेदका अन्य सब भङ्ग मिश्यात्वके समान है। मात्र इसके अवक्तव्यपदका उत्क्रुब्ट अन्तर कुछ **कम पचवन प**ल्य ही प्राप्त होता **है**, क्योंकि स्त्रीवेदमें सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल कुछ कम पचवन पल्य है। तात्पर्य यह है कि किसी म्त्रीवेदी जीवने र्स्वावेदका अवक्तव्यबन्ध करके बादमें सम्यक्त्व प्राप्त किया और अपने उत्कृष्ट काल तक उसके [साथ रहकर बादमें मिथ्यात्वमें जाकर पुनः स्त्रीवेदका अवक्तव्यवन्ध किया तो इसके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तरकाल उक्त कालप्रमाण प्राप्त हो जाता है। नपुंसक-वेद आदिका भङ्ग स्त्रीवेदके समान घटित होनेसे उसके समान कहा है। स्त्रीवेदमें पुरुपवेद आदि का सम्यक्त्वके कालमें निरन्तर बन्ध होता रहता है, अतः इस कालके आगे पीछे इनका अव-क्तव्यपद प्राप्त होनेसे इसका अन्तरकाल उक्त कालप्रमाण कहा है। तथा इनके रोप पदांका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही है। नरकायुका पूर्वकोटिकी आयुवाले जीवके त्रिभागके शारम्भमें और अन्तमें बन्ध होकर चार पद हों और मध्यमें बन्ध न होनेसे न हों यह सम्भव है, इसके प्रकृतिवन्धका उत्कृष्ट अन्तर भी इतना ही है, इसलिए यहाँ नरकायुके चारों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर प्रकृतिबन्धके अन्तरकालके समान कहा है। तिर्यञ्जाय और मनुष्यायुमेंसे किसी एकका कायिश्वतिके प्रारम्भमें और अन्तमें बन्ध किया और मध्यमें नहीं किया, इसलिए इनके चारों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण प्राप्त होनेसे वह उक्त कालप्रमाण कहा है। कोई स्त्रीवेदी जीव देवायुका बन्ध कर पचवन पल्यकी आयुवाली देवी हुआ। पुनः वहाँसे च्युत होकर पूर्वकोटि-पृथक्तवकाल तक स्त्रीवेदके साथ परिश्रमण कर तीन पल्यकी आयुके साथ मनुष्यिनी या तिर्यक्रनी

१६५. पुरिसेसु पढमदंडओ थीणगिद्धिदंडओ णिहादंडओ सादा॰दंडओ अट्ट-कसायदंडओ इत्थिवेददंडओ पंचिदियपञ्जतभंगो। णविर पंचणा॰-चदुदंस॰-चदुसंज॰ पंचंत॰ अवत्तन्त्रं णित्थि। णिहादंडओ अवत्त॰ जह॰ अंतो॰, उक्क॰ कायद्विदी॰। पुरिस॰ तिण्णिपदा॰ णाणा॰भंगो। अवत्त॰ जह॰ अंतो॰, उक्क॰ वेछावद्दि॰ दे॰ अंतोम्रहुत्त॰। णवुंस॰-पंचसंठा॰-पंचसंघ०-अप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सर-अणादे॰-णीचा॰ भुज॰-अप्प॰ जह॰ एग॰, अवत्त॰ जह॰ अंतो॰, उक्क॰ वेछावद्दि॰

हुआ और आयुके अन्तमें पुनः देवायुका बन्ध किया। इसप्रकार देवायुके दो बार बन्धके साथ चार पदोंके प्राप्त होनेमें पूर्वकोटि पृथक्तव अधिक अट्टावन पल्यका उत्कृष्ट अन्तर आता है, अतः यह अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। देवीके नरकगति आदिका बन्ध नहीं होता। तथा वहाँसे आनेके बाद भी अन्तर्म हर्तकाल तक इनका बन्य सम्भव नहीं है, इसलिए इनके भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्यपद्का उत्कृष्ट अन्तर सधिक पचवन पल्य कहा है। देवगतिचतुष्कको छोड़कर अन्य प्रकृतियोंका देवी होनेके पूर्व भी अन्तर्मु हर्तकाल तक बन्ध नहीं होता, यहाँ इतना विशेप जानना चाहिए। इनके अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है यह स्पष्ट ही है। उत्तम भोग-भूमिमें सम्यग्दृष्टि होनेपर मनुष्यगित आदिका बन्ध नहीं होता और वहाँ सम्यक्तवका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पत्य है, इसलिए यहाँ इनके दो पदोंका उत्क्रप्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्यप्रमाण कहा है। अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तरकाल कायस्थितिप्रमाण है यह स्पष्ट ही है। तथा देवीके सम्यक्त्वके कालमें कुछ कम पचवन पत्य तक इनका निरन्तर बन्ध होते रहनेसे अवक्तव्य पद सम्भव नहीं है, इसलिए इनके उक्त पदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। औदारिकशरीरके तीन पढ़ोंका अन्तरकाल तो। मनुष्यगतिके समान ही है। मात्र इसके अवक्तव्य पदके अन्तरकालमें फरक है। बात यह है कि देवीके निरन्तर औदारिकशरीरका ही वन्ध होता है, इसलिए इसके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचवन पत्य वन जानेसे वह उक्त काल-प्रमाग कहा है। परघात आदिके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर औदारिकशरीरके समान ही घटित कर लेना चाहिए। इनके शेष तीन पदोंका अन्तरकाल ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही है। आहारकद्विकका कायस्थितिके प्रारम्भमें और अन्तमें वन्ध हो यह सम्भव है, इसिछए इनके चारों पदोंका उत्क्रप्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण कहा है। मनुष्यिनीके कुछ कम एक पूर्वकोटि काल तक तीर्थद्वरप्रकृतिका बन्ध सम्भव है, इसिछए यहाँ इसके अवस्थितपर्का उत्कृष्ट अन्तर उक्त काल-प्रमाण कहा है। यहाँ इसके अवक्तव्यपदका अन्तरकाल सम्भव नहीं है, क्योंकि इसके वन्धका प्रारम्भ होनेपर ही एकमात्र इसका अवक्तव्यपद होता है । अन्यदा नहीं । यद्यपि उपशमश्रेणीसे उतरनेपर स्त्रीवेदमें पुनः इसका अवक्तव्ययद सम्भव है पर उपशमश्रीणमें मार्गणा बदल जाती है, अतः यहाँ इसके अवक्तत्र्यपदकके अन्तरकालका निषेध किया है । शेष कथन सुगम है ।

१६४. पुरुषवेदी जीवों में प्रथमदण्डक, स्यानगृद्धिदण्डक, निद्रादण्डक सातावेदनीयदण्डक, आठ कषायदण्डक और खीवेददण्डकका भक्क पञ्चिन्द्रियपर्याप्तक जीवों के समान है। इतनी विशेषता है कि पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पाँच अन्तरायका अवक्तव्यपद नहीं है। निद्रादण्डकके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्म हूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कार्यास्थिति-प्रमाण है। पुरुषवेदके तीन पदोंका भक्क ज्ञानावरणके समान है। अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्म हूर्त है और उन्कृष्ट अन्तर अन्तर्महूर्त अधिक दो छयासठ सागर है। नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगित, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगावके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्म हूर्त है

सादि० तिण्णि पिल० देस० । अविष्ठ० जह० एग०, उक्क० कायिद्वदी० । णिरयाउ० हित्थ०भंगो । दोआउ० पंचिंदियभंगो । देवाउ० भुज०-अप्प० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं० सादि० । अविष्ठ० जह० एग० उक्क० कायिद्वदी० । णिरयग०-चदुजादि-णिरयाणु०-आदाव-थावरादि०४ तिण्णि पदा जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेविद्वसागरोवमसदं । अविष्ठ० जह० एग०, उक्क० कायिद्वदी० । आरणच्चुदि सम्मन्तं गहेद्ण तदो बेळाविद्वसागरोवमाणि भिमद्ण-सव्वएकत्तीसं गदो मिच्छनं गदो ताओ तं णाद्ण केइं पुण बंधि । तिरिक्खगदितिगं पंचिंदियपज्जतभंगो । मणुसगदिपंचग० भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० तिण्णिपिल० सादि० । अविष्ठ० जह० एग०, उक्क० कायिद्विशि० । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं० सादि० । देवगदि०४ भुज०-अप्प० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं० सादि० । अविष्ठ० जह० एग०, उक्क० कायिद्विशि० । पंचिंदि०-पर०-उस्सा०-बादर-पजत्त०-पत्ते० तिण्णि पदा णाणा०भंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेविद्वसाग०सदं० । आहारदुगं तिण्णिपदा जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेविद्वसाग०सदं० । आहारदुगं तिण्णिपदा जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेविद्वसाग०सदं० । समचदु०-पसत्थिव०-सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा० तिण्णि०

और तीनोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य अधिक दो छत्यासठ सागरप्रमाण है। अवस्थित-पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कार्यास्थितिप्रमाण है। नरकायुका भङ्ग स्त्रीवेदी जीवोंके समान है। दो आयुओंका भङ्ग पञ्चित्विय जीवोंके समान है। देवायुके मुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तत्र्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्म हूर्त है और तीनोंका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। अवस्थितपदका जवन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है। नरकर्गात, चार जाति, नरकगत्यानुपूर्वी, आतप और स्थावर आदि चारके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मु हूर्त है और तीनोंका उत्कृष्ट अन्तर एक सी त्रेसठ सागर है। अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है। आरण-अच्युत कल्पमें सन्यक्त्वको प्रहणकर उसके बाद दो छत्रासठ सागर काल तक भ्रमण करनेके बाद सम्पूर्ण इकतीस सागरको विताकर मिथ्यात्वको प्राप्त हो उसका अनुभव करता हुआ उक्त प्रकृतियोंमेंसे किन्हीं प्रकृतियोंका बन्ध करता है। तिर्यञ्चर्गातित्रिकका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकोंके समान है। मनुष्य-गतिपञ्चकके भुजगार और अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्क्रष्ट अन्तर साधिक तीन पल्य है। अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर काय-स्थितिप्रमाण है। अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मु हुर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। देवगतिचतुष्कके भुजगार और अल्पतरपद्का जधन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य-पदका जघन्य अन्तर अन्तर्भ हूर्त है और तीनोंका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। अव-स्थितपद्का जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है। पञ्चेन्द्रियजाति, परघात, उच्छास, बादर, पर्याप्त और प्रत्येकके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । अवक्तत्र्यपदको जघन्य अन्तर अन्तर्मु हुर्त है और उत्कृष्ट अन्तर एक सौ त्रेसठ सागर है। आहारकद्विकके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तर्भुं-हर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है। समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगित, पदा णाणा०भंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्त० बेछाबद्वि० सादि० तिण्णि० पित० देस०। तित्थ० सुज०-अप्प० जह० एग०, उक्त अंतो०। अबद्वि० ओघं। अवत्त० जह० अंतो०, उक्त० पुन्वकोडी देस०।

सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मु हूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य अधिक दो छ चासठ सागर है। तीर्थङ्कर प्रकृतिके सुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। अवस्थितपदका भङ्ग ओघके समान है। अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण है।

विशेषार्थ — यहाँ पञ्चीन्द्रय पर्याप्रकोंमें प्रथमादि दण्डकोंका जो अन्तरकाल कहा है वह पुरुपवेदी जीवोंमें भी बन जाता है, इसलिए इसे यहाँ पञ्चेन्द्रियपर्याप्तकोंके समान कहा है। विशेष खुलासा पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकों में इन दण्डकों के अन्तरकालको देखकर कर लेना चाहिए। मात्र पुरुपवेदियोंमें पाँच ज्ञानावरणादिके अवक्तत्र्यपदका अन्तरकाल नहीं प्राप्त होता, अतः उसका निपेध किया है। किन्तु निद्रादिकके अवक्तव्यपदका अन्तरकाल बन जाता है, इसलिए उसका अलगसे विधान किया है। तथा अपनी कायश्थितिके प्रारम्भमें और अन्तमें अपूर्वकरणमें इनका अवन्धक होकर और सर्वेद भागमें मरकर देव होनेपर इनका बन्धक होनेसे इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तरकाल कायस्थिति प्रमाण प्राप्त होता है। पुरुपवेदके तीन पटोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही है। तथा जो दो छचासठ सागर काल तक गुणस्थान प्रतिपन्न रहता है उसके इतने काल तक पुरुपवेदका ही बन्ध होता है, इसलिए इसके अवक्तव्यपद्का उत्कृष्ट अन्तर उक्त काल प्रमाण कहा है । इसी प्रकार नपुंसकवेद आदिका भी उक्त काल तक वन्ध नहीं हो यह सम्भव है, इसलिए इनके भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्यपद्का उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छ्यासठ सागर कहा है। तथा इनके अवस्थितपद्का उत्कृष्ट अन्तर कायश्थितिप्रमाण है यह स्पट ही है । नरकायुका स्त्रीवेदी जीवोंमें और दो आयुका पञ्चिन्द्रिय जीवोंमें जो अन्तरकाल घटित करके बतलाया है उसी प्रकार यहाँ पर भी घटित कर लेना चाहिए। कोई मनुष्य पूर्व कोटिकी आयुके प्रथम त्रिभागमें देवायुके भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्य ये तीन पद करे उसके बाद देव होकर और च्युत होकर पुनः पूर्वकोटि आयुके अन्तमें देवायुके उक्त तीन पद करे तो यहाँ इस आयुके उक्त तीन पदोंका उत्क्रघ्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण प्राप्त होनेसे वह साधिक तेतीस सागर कहा है। इसके अवस्थितपद्का उत्क्रब्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण है यह स्पष्ट ही है। नरकगति आदिका पुरुपवेदीके एक सौ त्रेसठ सागर तक बन्ध न हो यह सम्भव है, इसिंछए यहाँ इनके भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्यपदका उत्क्रुष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। इनके अवस्थितपद्का उत्कृष्ट अन्तर कार्यास्थितिप्रमाण है यह सुगम है। पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें तिर्यञ्चगतित्रिकके सब परोंका जो अन्तर काल कहा है वह यहाँ अविकल वन जानेसे इसे उनके समान जाननेकी सूचना की है। सधिक तीन पल्य तक मनुष्य-गितपञ्चकका बन्ध न हो यह सम्भव है, इसलिए इनके दो पदोंका उत्क्रुच्ट अन्तर उक्त काल-प्रमाण कहा है। इनके अवस्थितपद्का उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है यह स्पष्ट ही है। किसी जीवने मनुष्यर्गातपञ्चकका विजयादिकमें अवक्तत्र्यपद् किया। पुनः मर कर वह पूर्वकोटिकी आयुवाला मनुष्य हुआ। तथा पुनः मरकर वह विजयादिकमें उत्पन्न हुआ और मनुष्य-ग्तिपञ्चकका बन्ध करने लगा। इस प्रकार इसके इन प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर-काल साधिक तेतीस सागर देखा जाता है, इसलिए वह उक्त कालप्रमाण कहा है। उपशमश्रीणिके

१६६. णवंसमे पढमदंडओ इत्थि०भंगो । णवरि अवद्वि० ओघं । थीणगिद्धि-तिगदंडओ दोपदा जह० एग०, उक० तेत्तीसं० देख्र०। अवट्टि० ओघं। अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० अद्धपोग्गल० । णिदा-पयलदंडओ ओघं। णबरि स्रवत्त० णित्थ । असाददंडओ अट्टकसायदंडओ ओघो। इत्थि०-णवुंस०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-उज्जो०-अप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सर-अणादे० भुज०-अप्प० मिच्छत्तभंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्तः तेत्तीसं देयु । अवद्वि ओघं । पुरिस०-समचदु ०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे० तिण्णिपदा णाणा०भंगो । अवत्त बाह्य अंतो०. उक्क० तेत्तीसं० देख्व० । तिण्णिआउ० वेउव्विव्छकं मणुसगदितिगं आहारदुगं सव्वपदा ओघं। देवाउ० मणुसि०भंगो। अपूर्वकरण गुणस्थानमें देवगतिचतुष्ककी बन्धव्युच्छिति कर और इस गुणस्थानको प्राप्त होनेके पूर्व मरकर जो तेतीस सागरकी आयुके साथ द्वोंमें उत्पन्न होता है उसके इतने काल तक इन प्रकृतियोंका वन्ध नहीं होता, इसलिए इनके भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर काल साधिक तेतीस सागर कहा है। मात्र पहले और ब दमें इन प्रकृतियोंके यथास्थान भूजगार आदि पद प्राप्तकर यह अन्तरकाल लाना चाहिए । इनके अवस्थित पदका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है यह रपष्ट ही है। पञ्चेन्द्रियजाति आदिके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है सो उसे देखकर घटित कर लेना चाहिए। तथा पुरुपवेदीके इनका एक सौ त्रेसठ सागर तक निरन्तर बन्ध सम्भव है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। आहारकद्विकका कायस्थितिके प्रारम्भमें और अन्तमें बन्ध हो और मध्यमें न हो यह सम्भव है, इसलिए इनके चारों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण कहा है। समचतुरस्र-संस्थान आदिके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही है। तथा इनका कुछ कम तीन पत्य अधिक दो छ यासठ सागर काल तक निरन्तर बन्ध सम्भव है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। तीर्थङ्करप्रकृतिके अन्य पदोंका अन्तरकाल तो स्पष्ट है। मात्र अवक्तव्यपदका उत्क्रष्ट अन्तरकाल जो कुछ कम एक पूर्वकोटि कहा है सो वह जिस भवमें तीर्थक्रर प्रकृतिके बन्धका प्रारम्भ होता है उस भवकी अपेचासे जानना चाहिए। कारण कि जिस भवमें तीर्थङ्करका उदय होता है उसमें उसका उपशमश्रेणिपर आरोहण नहीं होता यह वात इसी अन्तरकालसे ज्ञात होती है।

१६६. नपुंसकवेदी जीवोंमें प्रथम दण्डकका मङ्ग स्नीवेद्वाले जीवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि अवस्थितपदका मङ्ग ओवके समान है। स्यानगृद्धित्रिक दण्डकके दो पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। अवस्थितपदका भङ्ग ओघके समान है। अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्भुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्ध पुद्रल परिवर्तनप्रमाण है। निद्रान्यचलादण्डकका भङ्ग ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है। असातावेदनीयदण्डक और आठ कषायदण्डकका भङ्ग ओघके समान है। स्नीवेद, नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगित, दुर्भग, दुःस्वर और अनादंयके भुजगार और अल्पतरपदका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है। अवस्थितपदका भङ्ग ओघके समान है। अवस्थितपदका भङ्ग ओघके समान है। अवस्थितपदका भङ्ग ओघके समान है। पुरुपवेद, समचतुरस्नसंस्थान, प्रशस्त विहायोगित, सुभग, सुस्वर और आदेयके तीन पदोंका भङ्ग झानावरणके समान है। अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्भुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर है। अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्भुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर मुक्ति कियिकषट्क, मनुष्यगितित्रिक और अहारकहिकके सब पदोंका भङ्ग ओघके समान है। देवायुका भङ्ग मनुष्यिनियोंके समान है।

तिरिक्खगदितिगं भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० तेनीसं० देस्व० । सेसपदा ओघं । चदुजादि-आदाव-थावरादि०४ भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० तेनीसं० सादि०। अविह० ओघं । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेनीसं० सादि० । पंचिदि०-पर०-उस्सा०-तस०४ भुज०-अप्प०-अविह० णाणा०मंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेनीसं० सादि० । ओरा० भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० पुन्वकोडी० देस्व० । अविह०-अवत्त० ओघं । एवं ओरालि०अंगो०-चर्जार० । णवरि अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेनीसं० सादि० । वज्जरिसम० तेनीसं० देस्व० । तित्थ० भुज०-अप्प० जह० ए०, उक्क० अंतो० । अविह० जह० एग०, उक्क० तिण्ण साग० सादि० । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पुन्वकोडि-तिभागं देस्व० ।

तिर्यञ्चगतित्रिकके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। शेप पदोंका भङ्ग ओघके समान है। चार जाति, आतप और स्थावर आदि चारके भूजगार और अल्पतरपद्का जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। अवस्थितपर्का भङ्ग ओघके समान है। अवक्तव्यपर्का जघन्य अन्तर अन्तर्भृहर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। पञ्चेन्द्रियजाति, पर्चात, उच्छास और त्रसचतुष्कके भूजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका भक्क ज्ञानावरणके समान है। अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्भृहर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। औदारिकशरीरके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है। अवस्थित और अवक्तत्र्यपदका भङ्ग ओघके समान है। इसी प्रकार औदारिकशरीरआङ्गोपाङ्ग और वन्नर्षभनाराचसंहननका भङ्ग जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तर्भृहतं है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। तथा व अर्पभनाराचसंहननके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। तीर्थक्कर प्रकृतिके भुजगार और अल्पतरपद्का जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मृहर्त है। अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन सागर है। अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर एक पूर्व कोटिका कुछ कम त्रिभागत्रमाण है।

विशेषार्थ—नपुंसकवेदमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन और पांच अन्तराय इस प्रथम दण्डकका भङ्ग स्निवेदी जीवोंके समान बन जानेसे वह उनके समान कहा है। मात्र नपुंसकवेदी जीवोंकी कायस्थित अनन्तकालप्रमाण होनेसे इनमें इस दण्डकके अवस्थित पदका उत्कृष्ट अन्तर ओघके समान जगश्रीणके असंख्यातवें भागप्रमाण बन जानेसे वह ओघके समान कहा है। स्यानगृद्धित्रिक दण्डकसे स्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्क ये आठ प्रकृतियाँ ली गई है। नपुंसकवेदी जीवोंमें इनका कुछ कम तेतीस सागर काल तक बन्ध न हो यह सम्भव है, इसलिए इनके भुजगार और अल्पतर पदका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है। इनके अवस्थितपदका भङ्ग ओघके समान है यह स्पष्ट ही है। तथा नपुंसकवेदी जीवके अधिपुद्गल परावर्तनकालके प्रारम्भमें और अन्तमें इनका अवक्तव्यपद हो और मध्यमें न हो यह भी सम्भव है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। निद्रा-प्रचलादण्डकसे निद्रा, प्रचला, भय, जुगुन्सा, तैजसशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुल्य, उपघात

और निर्माण ये प्रकृतियाँ ली गई हैं सो इन प्रकृतियोंका भङ्ग ओघप्ररूपणामें जिसप्रकार कहा है वह यहां भी बन जाता है, इसिंछए ओचके समान जाननेकी सूचना की है। यद्यपि यहां इनका अवक्तव्यपद तो सम्भव है पर उसका अन्तरकाल सम्भव नहीं है, क्योंकि इस मार्गणामें इनका अवक्तव्यपद होकर पुनः अवक्तव्यपद होनेके पूर्व नियमसे मार्गणा बदल जाती है, इसलिए इस मार्गणामें इन प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदके अन्तरकालका निषेध किया है। सातावेदनीयदण्डकमें ये प्रकृतियाँ ली गई हैं-सातावेदनीय, असातावेदनीय, हास्य, रित, अरित, शोक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति और अयशःकीर्ति । आठ कपायदण्डककी प्रकृतियाँ स्पष्ट ही हैं । इन दोनों दण्डकोंके चारों पटोंका अन्तरकाल ओघके समान यहाँ घटित हो जानेसे वह ओघके समान कहा है। स्त्रीवेद आदि सत्रह प्रकृतियोंका बन्ध यहाँ कुछ कम तेतीस सागर तक न हो यह सम्भव है। मिथ्यात्वप्रकृतिके विषयमें भी यही बात है, इसलिए यहाँ इन प्रकृतियोंके भुज-गार और अल्पतरपदका अन्तरकाल मिथ्यात्वके समान घटित हो जानेसे वह उसके समान कहा है। इनके अवक्तव्यपदका उत्क्रष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर इसी कारण घटित कर लेना चाहिए। तथा इनके अवस्थित पदका अन्तर ओघके समान है यह स्पष्ट ही है। पुरुपवेद आदि छह प्रकृतियोंके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान प्राप्त होनेसे यह उसके समान कहा है। तथा नपुंसकवेदीके कुछ कम तेतीस सागर तक इनका निरन्तर बन्ध सम्भव है और इनका अवक्तव्य पद इस कालके आगे पीछे ही सम्भव है, इसिलए इनके अवक्तन्यपदका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है। तीन आयु आदि चौदह प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान और देवायुका भङ्ग मनुष्यिनीके समान है यह स्पष्ट ही है। अलग अलग स्पष्टीकरण देखकर कर लेना चाहिए। यहाँ तिर्यक्क्यातित्रिकका बन्ध कुछ कम तेतीस सागर तक हो यह सम्भव है, इसिलए इनके भुजगार और अल्पतरपद्का उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। शेष दो पदोंका भङ्ग ओघके समान है यह ओच प्ररूपणाको देखकर घटित कर छेना चाहिए । चार जाति आदि नौ प्रकृतियोंका बन्ध नरकमें नहीं होता और वहाँ प्रवेश करनेके पूर्व और वहाँ से निकलनेके बाद अन्तर्मुहर्त काल तक नहीं होता, इसिंछए यहाँ इनके भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है। इनके अवस्थितपदका भङ्ग ओघके समान है यह स्पष्ट ही है। पञ्चीन्द्रय-जाति आदि सात प्रकृतियोंका बन्ध नरकमें और वहाँ प्रवेश करनेके पूर्व व निकलनेके बाद अन्तर्महर्त काल तक नियमसे होता रहता है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका उत्क्रप्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है। इनके शेप पदांका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही है। यहाँ सम्यग्दृष्टि मनुष्य और तिर्यञ्चके कुछ कम एक पूर्वकोटि काल तक औदारिकशरीरका बन्ध नहीं होता, इसलिए इसके भूजगार और अल्पतरपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है । शेष पदांका भङ्ग ओघके समान है, इसलिए वहाँ से देखकर घटित कर लेना चाहिए। औदारिक-शरीर आङ्गोपाङ्ग और वर्ज्यभनारा वसंहननका अन्य भङ्ग औदारिकशरीरके समान है। केवल इनके अवक्तत्र्यपद्के अन्तरकालमें फरक है। बात यह है कि इस मार्गणामें औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग का साधिक तेतीस सागर काल तक और विजयमाराच संहननका कुछ कम तेतीस सागर काल तक निरन्तर बन्ध सम्भव होनेसे इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। नपुंसकवेदमें साधिक तीन सागर तक तीर्थं इर प्रकृतिका बन्ध सम्भव है, इसलिए यहाँ इस प्रकृतिके अवस्थितपद्का उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। यहाँ प्रारम्भमें और अन्तमें अवस्थित-पद् कराकर यह अन्तरकाल ले आना चाहिए। तथा नरकायुके बन्धवाले नपुंसकवेदी मनुष्यमें एक पूर्वकोटिके कुछ कम त्रिभागप्रमाण काल तक ही तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध सम्भव है। ऐसे मनुष्यने तीर्थहर प्रकृतिके बन्धके प्रारम्भमें अवक्तव्यपद किया और द्वितीय व तृतीय नरकमें उत्पन्न १६७. अवगदवे० सन्वपगदीणं ग्रुज०-अप्प०-अवट्वि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवत्त० णितथ अंतरं ।

१६८. कोधकसाईसु पंचणा०-चदुदंस०-चदुसंज०-पंचंत० भ्रुज०-अप्प०-अविह० जह० एग०, उक्क० अंतो०। सेसाणं मणजोगिभंगो। एवं माण-मायाणं। णविर तिण्णि-संज०-दोसंज०। लोमे० पंचणा०-चदुदंस०-पंचंत० भ्रुज-अष्प०-अविह० जह० एग०, उक्क० अंतो०। सेसाणं मणजोगिभंगो।

१६६. मदि-सुदे धुवियाणं भ्रज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवष्ठि० जह० एग०, उक्क० सेढीए असंखेजदि० । दोवेद०-छण्णोक०-थिरादितिण्णयु० भ्रुज०-

होकर व अन्तर्मुहूर्तमें सम्यग्दृष्टि होकर तीर्थंकर प्रकृतिका पुनः बन्धका प्रारम्भ कर अवक्तव्यपद् किया। इस प्रकार इस प्रकृतिके अवक्तव्यपद्के दो बार बन्ध होनेमें उरकृष्ट अन्तरकाल उक्त काल प्रमाण प्राप्त होनेसे वह उतना कहा है।

१६७. अपगतवेदी जीवोंमें सब प्रकृतियोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भृहूर्त है। अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है।

विशेषार्थ— चपकश्रेणिकी अपेचा अपगतवेदी नीवें और दसवें गुणस्थानका काल और उपशमश्रेणिकी अपेचा अपगतवेदका काल अन्तर्मृहूर्तसे अधिक नहीं है, इसलिए इसमें सब प्रकृतियोंके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मृहूर्त कहा है। तथा चपकश्रेणिमें तो इन प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद होता ही नहीं। हाँ उपशमश्रेणिमें इनका अवक्तव्यपद होता है पर वह उत्तरते समय एक बार ही होता है, इसलिए यहाँ इनके अवक्तव्यपद के अन्तरकालका निषेध किया है।

१६८. क्रोध कपायवाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन और पाँच अन्तरायके भुजगार, अल्पतर और अविधितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भृहूर्त है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान है। इसी प्रकार मान और माया कपायवाले जीवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें क्रमसे तीन संज्वलन और दो संज्वलन लेने चाहिए। लोभकपायवाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पाँच अन्तरायके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर मृहर्त है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान है।

विशेषार्थ—यहाँ चारों कपायवाले जीवोंमें सब प्रकृतियोंके यथासम्भव पदोंका अन्तर-काल मनोयोगी जीवोंके समान बन जाता है। मात्र श्रेणिमें कोध कषायमें चार संज्वलनोंका, मानकषायमें तीन संज्वलनोंका और मायाकषायमें दो संज्वलनोंका बन्ध सम्भव है। तथा लोभ कषायमें एक भी संज्वलनका बन्ध न हो यह भी सम्भव है, इसलिए इस फरकका बोध करानेके लिए विशेषक्षपसे उल्लेख किया है।

१६६, मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें घ्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार और अल्प-तरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्ग्रहूर्त है। अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। दो वेदनीय, छह नोकषाय और स्थिर आदि तीन युगलके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका भक्न ज्ञाना- अप्प०-अविष्ठि० णाणा०भंगो । अवत्त० जह० उक्क० अंतो० । णवंस०-पंचसंठा०छस्संघ०-अप्पस्तथ०-द्भग-दुस्सर-अणादे० भुज०-अप्प० जह० एग०, अवत्त० जह०
अंतो०, उक्क० तिण्णि पिल० देस० । अविष्ठ० णाणा०भंगो । चदुआउ० वेउव्वियछकं
मणुसगिदितिगं भुज०-अप्प०-अविष्ठ०-अवत्त० ओघं । तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०-उजो०
भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० एकत्तोसं० सादि० । अविष्ठ०-अवत्त० ओघं । णविर
उजो० अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० एकत्तीसं० सादि० । [ चदुजादि-आदाव-थावर४
भुज०-अप्प० जह० ए०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क०तेत्तीसं सादि० । अविष्ठ० ओघं । ]
पंचिदि०-पर०-उस्सा०-तस०४ भुज०-अप्प०-अविष्ठ० णाणा०भंगो । अवत्त० जह०
अंतो०, उक्क० तेत्तीसं० सादि० । ओरालि० भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० [तिण्णि
पिलदो० देस० । अविष्ठ०-अवत्त० ओघं । समचदु०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे०
तिण्णिप० णाणा०भंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तिण्णिपिलदो० देस० ।
ओरालि०अंगो० भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० तिण्णिपिलदो० देस० ।
ओरालि०अंगो० भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० तिण्णिपिलदो० देस० । अविष्ठ०

वरणके समान है। अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहर्त है। नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, छह संहनन, अप्रशस्त विहायोगित, दुर्भग, दु:स्वर और अनादेयके भुजगार और अल्पतरपद्का जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तर्भृहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है। तथा अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। चार आयु, वैक्रियकपट्क और मनुष्यगतित्रिकके भुजगार, अल्पतर, अवस्थित और अवक्तव्यपदका भक्त ओघके समान है। तिर्यक्रगति, तिर्यक्रगत्यानुपूर्वी और उद्योतके भुजगार और अल्पतर-पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक इकतीस सागर है। अवस्थित और अवक्तव्यपदका भङ्ग ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि उद्योतके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक इकतीस सागर है। चार जाति, आतप और स्थावर आदि चारके भूजगार और अल्पतर पदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मु हूर्त हैं और तीनोंका उत्क्रष्ट अन्तर साधक तेतीस सागर है। अवस्थितपद्का भङ्ग ओघके समान है। पञ्चेन्द्रियजाति, पग्घात, उच्छास और त्रस-चतुष्कके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपद्का भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मु हुर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। औदारिकशरीरके भुजगार और अल्पतरपदका जघाय अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य है। अवस्थित और अवक्तव्य पदका भङ्ग ओघके समान है। समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगित, सुभग, सुरवर और आदेवके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। अवक्तव्य-पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मु हूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य है। औदारिक-शरीर आङ्गोपाङ्गके भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर क़छ कम तीन पत्य है। अवस्थितपद्का भङ्ग ओघके समान है। अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तर्म हुर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। नीचगोत्रके तीन पदोंका अङ्ग

१ ता॰ प्रतौ 'उक्क॰ तेत्तीसं सादि॰' इति पाटः।

| भुजगारबंघे अंतरकालाणुगमो                | १४६ |
|-----------------------------------------|-----|
| भंगो । अवत्त० ओघं । ]                   |     |
|                                         |     |
|                                         |     |
| •••••••••••••                           |     |
| *************************************** |     |
| *************************************** |     |
|                                         |     |
| *************************************** |     |
|                                         |     |
|                                         |     |
|                                         |     |

नपुं सकवेदके समान है। तथा अवक्तव्यपदका भङ्ग ओचके समान है।

विशेषार्थ—इन दोनों अज्ञानोंमें सेंतालीस धुवबन्धिनी प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध होता रहता है, इसिलए यहाँ इनके भुजगार और अल्पतरपद्का उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भहर्त तथा अवस्थित-पदका उत्कृष्ट अन्तर जगश्रे णिके असंख्यातवें भागश्रमाण कहा है । यहाँ इनका अवक्तव्यपद नहीं है यह म्पष्ट ही है। दो वेदनीय आदि चौदह प्रकृतियाँ यद्यपि परावर्तमान हैं, पर इनके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान वन जानेसे वह ज्ञानावरणके समान कहा है। तथा इनका अन्तर्महर्तमें दो बार बन्ध सम्भव है, इसिछए इनके अवक्तव्यपदका उत्क्रष्ट अन्तर अन्तर्म हर्त कहा है। नपुंसकवेद आदि सोलह प्रकृतियोंका उत्तम भोगभूमिमें पर्याप्त होनेपर कुछ कम तीन पल्यतक बन्ध नहीं होता, इसलिए इनके भुजगार अल्पतर और अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य कहा है। इनके अवस्थितपद्का भङ्ग ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही है। चार आयु आदि तेरह प्रकृतियों के चारों पदोंका भङ्ग जो ओघमें कहा है वह यहाँ भी बन जाता है, इसिलए इसे ओघके समान जाननेकी सूचना की है। तिर्यक्रमित आदि तीन प्रकृतियोंका वन्ध इन अज्ञानोंमें साधिक इकतीस सागरतक नहीं होता, इसलिए इनके भुजगार और अल्पतर-पदका उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक इकतीस सागर कहा है। इनके अवस्थित और अवक्तव्य पदका भक्न ओघके समान है यह राष्ट्र ही है। मात्र उद्योत परावर्तमान प्रकृति है, इसलिए इसका अग्नि-कायिक और वायुकायिक जीवोंमें उनकी कायस्थितिप्रमाण कालतक निरन्तर बन्ध सम्भव नहीं है। हाँ नीवें प्रैवेयकमें इसका बन्ध नहीं होता और आगे-पीछे भी अन्तर्मु हूर्त कालतक इसका बन्ध न हो यह सम्भव है, इसिलए इसके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर साधिक इकतीस सागर ही जानना चाहिए। चार जाति आदि नौ प्रकृतियोंका बन्ध सातवें नरकमें नहीं होता और आगे-पीछे भी अन्तर्मु हूर्त कालतक इनका बन्ध नहीं होता, इसलिए इनके भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्य पदका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है। इनके अवस्थितपदका भङ्ग ओघके समान है यह स्पष्ट ही है। पञ्चेद्रियजाति आदि सात प्रकृतियांके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान बन जानेसे वह उनके समान कहा है। तथा सातवें नरकमें पूरी आयुप्रमाण

# भागाभागाणुगमो

### १७०. ``मिस्स० भंगो । एतं एदेण बीजपदेण यार्व अणाहारग ति णेदव्वं । परिमाणाणुगमो

१७१. परिमाणं दुवि०-ओघे० आदे०। ओघे० पंचणा०-छदंसणा०-अहक०-भय-दुगुं०-तेजा०-क०-चण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० ग्रुज०-अप्पद०-अविह० केत्तिया ? अणंता। अवत्त० केत्तिया ? संखेजा। थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अहक०-ओरालि० तिण्णि पदा केत्तिया ? अणंता। अवत्त० केत्तिया ? असंखेजा। तिण्णिआउ०

कालतक और आगे-पीछे अन्तर्मु हूर्त कालतक इनका निरन्तर बन्ध होता है, इसलिए इनके अवक्तव्यपद्का उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है। औदारिकशरीरका उत्तम भोग-भूमिमें कुछ कम तीन पल्यतक बन्ध नहीं होता, इसलिए इनके भुजगार और अल्पतरपदका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य कहा है। तथा इनके अविश्वत और अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर ओघमें जो कहा है वह यहाँ भी बन जाता है, इसलिए इसे ओघके समान जाननेकी सूचना की है। समचतुरस्रसंस्थान आदि पाँच प्रकृतियोंके तीन पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान घटित हो जाता है यह स्पष्ट ही है। तथा उत्तम भोगभूमिमें कुछ कम तीन पल्यतक इनका निरन्तर बन्ध होता रहता है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। ओदारिकशरीर अङ्गोपाङ्गका अन्य सब विकल्प औदारिक शरीरके समान घटित हो जाता है। मात्र अवक्तव्यपदके उत्कृष्ट अन्तरकालमें फरक है। बात यह है कि इसका सातवें नरकमें तो निरन्तर बन्ध होता ही है। तथा वहाँ जानके पूर्व और निकलनेके बाद भी अन्तर्मु हूर्त कालतक बन्ध होना गहता है, इसलिए इसके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है। नीचगोत्रके तीन पदांका भङ्ग नपुंसकवेदके समान बन जानसे वह उसके समान कहा है। और अवक्तव्यपदका भङ्ग ओघके समान कहा है। बीचगोत्रके तीन पदांका भङ्ग नपुंसकवेदके समान बन जानसे वह उसके समान कहा है। और अवक्तव्यपदका मङ्ग ओघके समान कहा है।

#### भागाभागानुगम

#### परिमाणानुगम

१५१. परिमाण दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, आठ कपाय, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुखपु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपद्वाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं। अवक्तव्यपद्वाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं। स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, आठ कपाय और औदारिकशरीरके तीन पदोंके बन्धक जीव कितने हैं अनन्त हैं। इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। तीन आयु और वैकियिकषट्कके भुजगार, अल्पतर अव-

वेउव्वियछकं भुज ०-अप्प ०-अविष्ठ ०-अवत्त ० केत्तिया ० १ असंखे आ । आहारदुगं चत्तारि पदा केत्तिया १ संखे ज्जा । तित्थ ० तिण्ण पदा केत्तिया १ असंखे ज्जा । अवत्त ० केत्तिया १ संखे आ । सेसाणं सादादीणं चत्तारि पदा केत्तिया १ अणंता । एवं ओघभंगो कायजोगि- ओरा०-णवुंस ०-कोधादि ० ४-अचक्खु ०-भविस ०-आहारग ति ।

स्थित और अवक्तव्यपद्के बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। आहारकद्विकके चारों पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं। तीर्थङ्करप्रकृतिके तीन पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। अवक्तव्यपद्के बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं। शेष सातावेदनीय आदि प्रकृतियोंके चार पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? अनन्त हैं ? इसीप्रकार ओधके समान काययोगी, औदारिककाययोगी, नपुंसकवेदवाले, कोधादि चार कपायवाले, अचन्नुदर्शनवाले, भव्य और आहारक जीवोंमें जानना चाहिए।

विशेषार्थ- यहाँ पाँच ज्ञानावरणादि पंतीस प्रकृतियोंके भूजगार आदि तीन पद एके-न्द्रियोंके भी बन जाते हैं, इसलिए इनका परिमाण अनन्त कहा है । तथा इनका अवक्तव्य पद या तो सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यिनीके सम्भव है या ऐसे यथासम्भव मनुष्योंके मरकर देव होनेपर उनके प्रथम समयमें सम्भव है। ये जीव यतः संख्यातसे अधिक नहीं होते, अतः इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका परिमाण संख्यात कहा है। स्यानगृद्धित्रिक आदि तेरह प्रकृतियांके तीन पद एकेन्द्रियोंके भी बन जाते हैं, इसलिए इनका परिमाण अनन्त कहा है। तथा इनका अवक्तव्यपद संज्ञी पञ्चेन्द्रियों में प्राप्त होता है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका परिमाण असंख्यात कहा है। नरकाय, मनुष्याय और देवाय इन तीन आयुओंके और वैक्रियिकपट्कके बन्धक जीव ही असंख्यात हैं, इसलिए इनके चारों पदोंके बन्धक जीवांका परिमाण असंख्यात कहा है। आहारकद्विकके चार पद तो अप्रमत्तसंयत और अपूर्वकरणमें ही होते हैं, इसिलए इनके चारों पढ़ोंके बन्धक जीवोंका पिमाण संख्यात कहा है। तीर्थङ्करप्रकृतिके तीन पद नरक, मनुष्य और देव इन तीनों गतियोंमें सम्भव हैं, इसलिए इसके सुजगार आदि तीन पदोंके बन्धक जीवोंका परिमाण असंख्यात कहा है। यद्यपि इसका अवक्तव्य-पद भी उक्त तीन गतियोंमें होता है पर वह तीर्थङ्करप्रकृतिका बन्ध करनेवाले सब जीवोंके सर्वदा नहीं होता। एक तो तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध करनेवाले जो मनुष्य मिथ्यादृष्टि होकर दूसरे और तीसरे नरकमें उत्पन्न होते हैं उनके पुनः इसका बन्ध प्रारम्भ करने पर होता है। दूसरे मनुष्य-गतिमें जो तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध प्रारम्भ करता है उसके होता है। या उपशमश्रेणिसे गिरकर आठवें गुणस्थानमें इसका बन्ध प्रारम्भ करने पर होता है। तीसरे तीर्थक्रर प्रकृतिका बन्ध करनेवाला जो मनुष्य उपशमश्रीणमें इसकी बन्धव्युच्छिति करनेके बाद मरकर देवोंमें उत्पन्न होता है उसके होता है। यतः ऐसे जीवोंका जोड़ एक समयमें संख्यातसे अधिक नहीं होता, अतः इसके अवक्तत्र्यपदके बन्धक जीवोंका परिमाण संख्यात कहा है। शेप गहीं दो वेदनीय, सात नोकपाय, तिर्यक्काय, दो गति, पाँच जाति, छह संस्थान, औदारिक शरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, परघात, उच्छास, आतप, उद्योत, दो विहायोगित, त्रसादि दस युगल और दो गोत्र सो इन साठ प्रकृतियोंके चारों पद एकेन्द्रियोंके भी सम्भव हैं, अतः इनका परिमाण अनन्त कहा है। यहाँ काययोगी आदि जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें ओघ प्ररूपणाकी अपेचा यह परिमाण अविकल घटित हो जाता है, अतः उनमें ओघके समान जाननेकी सचना की है।

१ ता अतौ 'आहारदु • · · · · संखेजा' आ अव पतो 'आहारदुगं · · · · के त्तिया ! संखेजा' इति पांठः।

१७२. ओरालि॰मि॰ ओघं। कम्मइग०-अणाहारं० धुवियाणं भुज० केत्तिया? अणंता। परियत्तमाणियाणं भुज०-अवत्त० केत्तिया? अणंता। एदेसिं तिण्णि पदा देवगदिपंचग० भुज० केत्तिया? संखेजा। वेउ०मि० धुवियाणं भुजगारं केत्तिया? असंखे०। सेसाणं भुज० अवत्त० के०? असंखेजा। णवरि कम्म०-अणाहार० मिच्छै० अवत्त० केत्तिया? असंखे०। एवं एदेण बीजपदेण अणाहारगं ति णेदव्वं।

#### एवं परिमाणं समत्तं ।

१७२. औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें ओवके समान भङ्ग है। कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार, पदवाले जीव कितने हैं! अनन्त है। परावर्तमान प्रकृतियोंके भुजगार और अवक्तव्यपद्वाले जीव कितने हैं! अनन्त हैं। मात्र इन तीन मार्गणाओंमें देवगतिपद्धक मे भुजगार पदवाले जीव कितने हैं! संख्यात हैं। विक्रियिकिमिश्र-काययोगी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार पदवाले जीव कितने हैं! असंख्यात है। शेप प्रकृतियोंके भुजगार और अवक्तव्य पदवाले जीव कितने हैं! असंख्यात है। शेप प्रकृतियोंके भुजगार और अवक्तव्य पदवाले जीव कितने हैं! असंख्यात हैं। इस प्रकार इस बीजपदके अनुसार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए।

विशेषार्थ-औदारिकमिश्रकाययोगी जीवांका परिमाण अनन्त है, वन्धको प्राप्त होनेवाली प्रकृतियोंके यथासम्भव परोंका भङ्ग ओघके समान बन जानेसे वह उसके समान कहा है। कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंका भी परिमाण अनन्त है, अतः इनमें ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार पर्के बन्धक जीवोंका और परावर्तमान प्रकृतियोंके भजगार और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवांका परिमाण अनन्त कहा है। मात्र पूर्वोक्त तीन मार्गणाओंमें देवगतिपञ्चकके बन्धक जीव संख्यात ही होते है, क्योंकि जो देव और नारकी सम्यक्तवके साथ मरते हैं वे सख्यात ही होते है और जो मनुष्य सम्यक्तवके साथ मरकर तिर्यक्कों और मनुष्योमें उत्पन्न होते हैं वे भी संख्यात ही होते हैं, इसलिए इनमें उक्त पाँच प्रकृतियांके भूजगार पदवालोंका परिमाण संख्यात कहा है। वैकियिकमिश्रकाययोगी जीवोंका परिमाण असंख्यात है, इसलिए इनमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियों के भुजगार पदवालोंका और परावर्तमान प्रकृतियोंके भुजगार और अवक्तव्य पदवाळोंका परिमाण असंख्यात कहा है। यहाँ कार्मण काययोगी और अनाहारक जीवोंमें मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदवाले असंख्यात होते हैं यह जो कहा है सो उसका कारण यह है कि जो सासादनसम्यग्दृष्टि इन मार्गणाओं में मिथ्यात्वको प्राप्त होते हैं वे असंख्यातसे अधिक नहीं हो सकते, क्योंकि उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंका पिनमाग ही असं-ख्यात है। इस प्रकार यहाँ तक जो परिमाण कहा है उसे बीजपद मानकर उसके अनुसार अन्य सब मार्गणाओंमें बन्धको प्राप्त होनेवाली प्रकृतियोके यथासम्भव भूजगार आदि पदवाले जीवांका परिमाण ले आना चाहिए।

#### इस प्रकार परिमाण समाप्त हुआ।

१<sub>.</sub> आ०प्रतो 'आहार०' इति पाठः । २ ता०प्रतौ 'णवरि कम्म० अणाहार० । मिन्छ०' इति पाठः । ३ ता०प्रतौ 'एदेण बीजेण' इति पाठः ।

## खेताणुगमो

१७३. खेत्ताणुगमेण दुवि०—ओघे० आदे०। ओघे० तिण्णिआउ० वेउव्वि० छकं आहारदुगं तित्थ० चत्तारि पदा धुवियाणं ओरालियसरीरस्स य अवत्तव्वगाणं केविड खेत्ते ? लोगस्स असंखेजिदभागे। सेसाणं सव्वपदा केविड खेत्ते ? सव्वलोगे। एवं अणंतद्वाणेस णेदव्वं। सेसाणं सव्विसं सव्वे भंगा ओघं देवगदिभंगो। णविर एइंदिय-पंचकायाणं ओघादो साधेदव्वो।

# फोसणाणुगमो

१७४. फोसणाणुगमेण दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा०-छदंस०-अहुक०-

### चेत्रानुगम

१७३. क्षेत्रानुगम की अपेक्षा निर्देश हो प्रकारका है—ओघ और आहेश । ओघसे तीन आयु, वैक्षियिकपट्क, आहारकिद्वक और तीर्थक्कर प्रकृतिके चार पहोंके बन्धक जीवोंका तथा ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोंके और औदारिकशरीरके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका क्षेत्र कितना है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है । शेप सब प्रकृतियोंके सब पहोंके बन्धक जीवोंका क्षेत्र कितना है ? सब लोक है । इसी प्रकार सब अनन्त संख्यावाली मार्गणाओंमें जानना चाहिए । शेष मार्गणाओंमें सब प्रकृतियोंके सब पहोंका भक्न ओघसे देवगितके समान जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि एकेन्द्रिय और पाँच स्थावरकायिक जीवोंमें ओघके अनुसार साध लेना चाहिए।

विशेषार्थ — तीन आयु, वैक्रियिकपट्क और तीर्थङ्कर प्रकृतिके बन्धक जीव असंख्यात हैं तथा आहारकद्विकके बन्धक जीव संख्यात हैं। तथा ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंमें पाँच ज्ञानावरणादिके अवक्तव्यपद्के बन्धक जीव संख्यात हैं और स्यानगृद्धित्रिक आदिके और ओदारिकशरीरके अवक्तव्यपद्के बन्धक जीव असंख्यात हैं, इसलिए इन प्रकृतियोंमेंसे तीन आयु, वैक्रियिकपट्क, आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिके सब पदवालोंका तथा शेप प्रकृतियोंके अवक्तव्यपद्वालोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। इनके सिवा जो शेप प्रकृतियों रहती हैं अर्थात ध्रुवबन्धवालों प्रकृतियों तो अवक्तव्यपद्के सिवा शेप पद्देंकी अपेत्ता यहाँ शेप पद्से ली गई हैं और इनके सिवा परावर्तमान सब प्रकृतियों यहाँ सब पद्देंकी अपेत्ता ली गई हैं सो उन सबके सब पदवालोंका क्षेत्र सर्व लोक है, क्योंकि इन प्रकृतियोंके ये पद एकेन्द्रियोंमें भी पाये जाते हैं। यह ओघप्रकृपणा अनन्त संख्यावाली सब मार्गणाओंमें अपनी-अपनी बँधनेवाली प्रकृतियोंके अनुसार घटित हो जाती है, इसलिए उनमें ओघके अनुसार जाननेकी सूचना की है। शेप मार्गणाओंका क्षेत्र ही लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिए उनमें ओघसे देवगतिके भङ्गके समान जाननेकी सूचना की है। मात्र एकेन्द्रियके अवान्तर भेद और पाँच स्थावरकायिकोंमें विशेषता है, इसलिए उनमें ओघको लद्यकर त्त्रके घटित करनेकी सूचना की है।

स्पर्शनानुगम

१५४. स्पर्शनानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो मकारका है — ओघ और आदेश । ओघसे पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, आठ कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क,

भय-दुगुं०-तेजा-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० भ्रज०-अप्प०-अविड० केविड० खेतं फोसिदं? सव्वलोगों। अवत्त० केव० फोसिदं? लोग० असंखे०। थीणगि०३—मिच्छ०- अणंताणु०४ तिण्णिपदा सव्वलो०। अवत्त० अहुचोद्द०। णविरि मिच्छ० अहु-बारह०। अपच्चक्खाण०४ तिण्णिपदा सव्वलो०। अवत्त० छच्चो०। सादादीणं चत्तारिपदा सव्वलो०। दोआउ० आहारदुगुं सव्वपदा खेत्तभंगो। मणुसाउ० सव्वपदा अहुचो० सव्वलो०। दोगदि-दोआणु० तिण्णिपदा छच्चोद०। अवत्त० खेत्त-भंगो। ओरालि० तिण्णिपदा सव्वलो०। अवत्त० खेत्त-अंगो० तिण्णिपदा बारहचो०। अवत्त० खेत्तभंगो। तित्थ० तिण्णिपदा अहुचो०। अवत्त० खेत्तभंगो।

अगुरुळघुचतुष्क, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? सब लोकका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यपद्वाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। स्त्यान-गृद्धित्रिक, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्कके तीन पदवाले जीवांने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? सब लोकका स्पर्शन किया है । इनके अवक्तत्र्यपदवाले जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया हैं ? त्रसनाळीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वके अवक्तव्यपद्वाले जीवोंने त्रसनाठीके कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके तीन पदवाले जीवोंने सब लोकका स्पर्शन किया है। तथा अवक्तव्यपदवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सातावेदनीय आदिके चार पदोंके बन्धक जीवोंन सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। दो आयु और आहारकद्विकके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । मनुष्यायुके सव पदांके बन्धक जीवाने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका और सब लोकका स्पर्शन किया है। दो गति और दो आनुपूर्वीके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनाछीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनके अवक्तव्य परके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। औदारिकशर्शिक तीन पदोंके वन्यक जीवोंने सब लोकका स्पर्शन किया है। तथा इसके अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। बैक्रियिकशारीर और वैक्रियिकशरीरआङ्गोपाङ्गके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। तीर्थद्वर प्रकृतिके तीन पर्दोंके वन्धक जीवोंन त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चीद्ह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा इसके अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवांका स्पर्शन क्षेत्रके समान है।

विशोषार्थ—ओघसे पाँच ज्ञानावरणादि प्रकृतियोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपद यथासम्भव एकेन्द्रिय आदि सब जीवोंके सम्भव हैं, इसिलए इन प्रकृतियोंके उक्त पदवाले जीवोंका सर्व लोक स्पर्शन कहा है। तथा उनका अवक्तव्यपद उपशमश्रेणिसे गिरनेवाले मनुष्यों और मनुष्यिनियोंके तथा इनकी बन्धव्युच्छित्तिवाले ऐसे जीवोंके मरकर देव होनेपर प्रथम समयमें

१ ता०आ०प्रत्योः 'सन्त्रलोगे इति पाटः । २ आ० प्रतो 'ओरालि० सन्त्रपटा' इति पाटः ।

होता है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदवाले जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। स्त्यानगृद्धि तीन आदि आठ प्रकृतियोंके भुजगार आदि तीन पदोंका स्वामित्व ज्ञानावरणके समान है, इसलिए इनके उक्त तीन पदवाले जीवोंका स्पर्शन सर्व लोक कहा है। तथा इनका अवक्तव्यपद अपरके गुणस्थानोंसे गिरकर इनके बन्धके प्रथम समयमें होता है। ऐसे जीवोंका स्पर्शन देवोके विहारवत्स्वस्थानकी मुख्यतासे त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण है, अतः वह उक्त प्रमाण कहा है। मिथ्यात्वके अवक्तत्र्य पदवाले जीवोंका यह स्पर्शन तो है ही पर नीचे कुछ कम पाँच राजु और उपर कुछ कम सात राजु प्रमाणक्षेत्रमें मारणान्तिक समुद्धातके समय भी इसका अवक्तव्यपद सम्भव है, इसिलए इसके अवक्तव्य पदवाले जीवोंका त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। अप्रत्याख्यानावरण चतुष्कके भुजगार आदि तीन पद एकेन्द्रिय आदि सब जीवोंके सम्भव हैं, इसलिए इनके इन तीन पदोंके बन्धक जीवोंको सर्व लोक स्पर्शन कहा है। तथा इनका अवक्तव्यपद उत्पर कुछ कम छह राजु प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन करनेवाले जीवोंके भी होता है, अतः इनके अवक्तव्यपदका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालोके कुछ कम छह बटे चौद्ह भागप्रमाण कहा है। साताबेदनीय आदिके सब पद एकेन्द्रियादि सब जीवोंके सम्भव हैं, इसलिए इनके चारों पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन सब लोक कहा है। यहाँ सातावेदनीय आदिसे सातावेदनीय, असातावेदनीय, सात नोकपाय, तिर्यञ्चाय, तिर्यञ्चगति, मनुष्यगति, पाँच जाति, छह संस्थान, औदारिकशगीरआङ्गो-पाङ्ग, छह संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, परघात, उच्छास, आतप, उद्योत, दो विहायोगित, त्रसादि दस युगल और दो गोत्र ये प्रकृतियाँ की गई हैं। नरकाय और देवायका बन्ध असंज्ञी जीव करते हैं। पर मारणान्तिक समुद्धात और उपपादपदके समय इनका बन्ध नहीं होता । तथा आहारकद्विकका बन्ध अप्रमत्तसंयत जीव करते हैं, अतः इनके चारों पदोंके बन्धक जीवांका स्पर्शन क्षेत्रके समान प्राप्त होनेसे तत्प्रमाण कहा है। मनुष्यायुके चारां पद देवांके विहारवत्त्वस्थानके समय भी सम्भव हैं और एकेन्द्रिय आदि जीवोंके भी सम्भव हैं, अतः इसके सब परोके बन्धक जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण और सर्व लोक कहा है। तिर्युक्कों और मनुष्योंके नार्राक्यों और देवोंमें मारणान्तिक समुद्धात करते समय भी क्रमसे नरकगतिद्विकके और देवगतिद्विकके भूजगार आदि तीन पद सम्भव हैं, अतः इनके उक्त पदांके बन्धक जीवोंका स्पर्शन जसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। परन्त मारणान्तिक समुद्रातके समय इनका अवक्तव्यपद सम्भव नहीं है, अतः इनके इस पदके वन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। औदारिकशरीरके तीन पदोंका बन्ध एकेन्द्रिय आदि जीव भी करते हैं, अतः इसके इन तीन पदोंकी अपेचा स्पर्शन सर्व लोक कहा है। तथा नारकी और देव उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें औदारिकशरीरका अवक्तव्य बन्ध नियमसे करते हैं, अतः इसके इस पदकी अपेचा जसनालीके कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। तिर्युद्धों और मनुष्योंके नारिकयों और देवोंमें मारणान्तिक समुद्धात करते समय भी वैक्रियिकद्विकके तीन पद सम्भव हैं, अतः इनके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन त्रसनाछीके कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। पर ऐसे तियंख्रों और मनुष्योंके इनका अवक्तव्य-पद नहीं होता, इसलिए इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान कहा है। देवांके विहारवत्स्वस्थानके समय भी तीर्थङ्कर प्रकृतिके तीन पद सम्भव हैं, इसलिए इनके इन पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। तथा तीर्थद्वर प्रकृतिका अवक्तव्यपद मनुष्योंके तो सम्भव है ही और उपशमश्रेणिमें इसकी बन्ध-व्यक्तिक बाद मरकर जो देव होते हैं उनके भी प्रथम समयमें सम्भव है। तथा इसका बन्ध

१७५. णिरयेसु धुवियाणं तिण्णि पदा छचो० । सादादीणं तेरहपगदीणं सन्वपदा छचो० । दोआउ०-मणुस०-मणुसाणु०-तित्थ०-उचा० सन्वपदा खेत्तभंगो । सेसाणं तिण्णिपदा छचोइ० । अवत्त ० खेत्तभंगो । णविर मिच्छ० अवत्त० पंचचो० । एवं अप्पप्पणो फोसणं णेदन्वं ।

करनेवाले जो मनुष्य द्वितीय और तृतीय नरकमें उत्पन्न होते हैं उनके भी सम्भव हैं। इन सबका स्पर्शन विचार करनेपर लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही प्राप्त होता है, अतः यहाँ इसके अवक्तत्र्यपदका वन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है।

१७५. नारिकयों में ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियों के तीन परों के बन्धक जीवोंने त्रसनाली के कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। सातावेदनीय आदि तेरह प्रकृतियों के सब परों के बन्धक जीवोंने त्रसनाली के कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। दो आयु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, तीथ द्वर और उचगोत्रके सब परों के बन्धक जीवोंका भन्न चेत्रके समान है। शेप प्रकृतियों के तीन परों के बन्धक जीवोंने त्रसनाली के कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने त्रसनाली के कुछ काम पाँच बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इस प्रकार अपना-अपना स्पर्शन ले जाना चाहिए।

विशेषार्थ--नागिकयोंमें ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पद ही होते हैं और नारिकयोंका स्पर्शन त्रसनाळीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण है, इसिळए इन प्रकृतियांके उक्त परोंकी अपेचा उक्त प्रमाण स्पर्शन कहा है। यहाँ ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियाँ ये हैं—पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कपाय, भय, जुगुप्सा, तैजस शरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क, निर्माण और पाँच अन्तराय। सातावेदनीय आदि तेरह प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंका भी यही स्पर्शन प्राप्त होता है, क्योंकि इनके चारों पद नारिकयोंके मारणान्तिक और उपपादके समय भी सम्भव हैं। सातावेदनीय आदि तेरह प्रकृतियाँ ये हैं—सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार नोकपाय, उद्योत, और स्थिर आदि तीन युगल । मूलमें शेष पद द्वारा आगे कही गई स्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, तीन वेद, तिर्यञ्चगति, छह संस्थान, छह संहनन, तिर्युक्रगत्यानुपूर्वी, दो विहायोगति, मध्यके तीन युगल और नीचगोत्रके भूजगार आदि तीन पदोके बन्धक जीवोंका इसी प्रकार स्पर्शन घटित कर हेना चाहिए। तथा इनका अवक्तज्यपद स्वस्थानमें ही होता है, इसलिए इस अपेनासे स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। मात्र मिथ्यात्वका अवक्तन्यपद छटे नरक तकके नार्राकयोंके मारणान्तिक समुद्धातके समय भी सम्भव है, इसलिए इसके इस परके बन्धक जीवोंका स्पर्शन अलगसे त्रसनालीके कुछ कम पाँच बटे चौट्ह भागप्रमाण कहा है। अब रहीं दो आयू आदि प्रकृतियाँ सो इनमेंसे दो आयूका बन्ध तो मारणान्तिक समुद्धात और उपपादपद्के समय होता ही नहीं । शेप चार प्रकृतियोंके तीन पदोंका बन्ध मारणान्तिक समुद्धातके समय भी हो सकता है पर वह मनुष्योंमें मारणान्तिक समुद्धातके समय ही सम्भव है। तथा इनके अवक्तव्य पदका बन्ध ऐसे समय भी सम्भव नहीं है, इसिछए इनके सब परोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। प्रथमादि सब नरकोंमें अपना अपना स्पर्शन जानकर वह इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए।

१७६. तिरिक्खेसु धुविगाणं तिण्णिपदा सव्वलोगो। थीणगि०३-मिच्छ०-अहुक०-ओरालि० तिष्णिपदा सव्वलो०। अवत्त० खेत्तभंगो। णवरि मिच्छ० अवत्त० सत्त्वोद्द०। सेसाणं पगदीणं ओघं।

१७७. पंचिदि०तिरिक्ख०३ धुवियाणं ग्रुज०-अप्प०-अवद्वि० लोगस्स असंखे० सन्वलो०। थीणगि०३-अद्वक<sup>°</sup>०-णवुस०-तिरिक्ख०-एइंदि०-ओरालि०-हुंड०-तिरिक्खाणु०-पर०-उस्सा०-थावर-सुहुम-पज्जत्तापञ्जत्त - पत्तेय-साधारण-दूभग - अणादेज्ज - णीचा० तिण्णिपदा लोग० असंखे० सन्वलो०। अवत्त० खेत्तभंगो। सादासाद०-चदुणोक०-

१७२. तिर्यक्कोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने सर्व लोकका स्पर्शन किया है। स्यानगृद्धित्रक, मिश्यात्व, भाठ कषाय और औदारिक शारीरके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने सब लोकका स्पर्शन किया है। इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। इतनी विशेषता है कि मिश्यात्वके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है।

विशेषार्थ — तिर्यक्कों में पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, आठ कपाय, भय, जुगुप्सा, तेजसरारीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुखु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तराय इन धुवबन्धवाली प्रकृतियों के तीन पद एकेन्द्रिय आदि जीवों के भी होते हैं और वे सब लोकमें पाये जाते हैं, इसलिए इनके उक्त पदों के बन्धक जीवों का सर्व लोक स्पर्शन कहा है। स्यानगृद्धि तीन आदिके तीन पदों के बन्धक जीवों का सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। मात्र इनका अवक्तव्यपद इनके अवन्धक हो कर पुनः बन्ध करते समय होता है, ऐसे तिर्यक्कों का स्पर्शन लोकके असंख्यात मागप्रमाण ही प्राप्त होता है और चेत्र भी इतना ही है, इसलिए वह चेत्रके समान कहा है। मात्र मिथ्यात्वका अवक्तव्यपद ऐसे तिर्यक्कों के भी सम्भव है जो उपर एकेन्द्रियों में मारणान्तिक समुद्धात कर रहे हैं, इसलिए इसके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवों का स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम सात बटे चोदह भागप्रमाण कहा है। अब रहीं शेप प्रकृतियाँ सो उनके सम्भव पदों के बन्धक जीवोंका स्पर्शन ओचमें जिस प्रकार कहा है उस प्रकार यहाँ पर भी घटित हो जाता है, इसलिए इसे ओचके समान जाननेकी सूचना की है। वे प्रकृतियाँ ये हैं— दो वेदनीय, सात नोकषाय, चार आनुपूर्वी, परधात, उच्छुास, आतप, उद्योत, दो विहायोगित, त्रस आदि दस युगल और दो गोत्र।

१७७. पञ्चीन्द्रयतिर्यक्चित्रिकमें धृवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार, अल्पतर और अविस्थितपद्के बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। स्यानगृद्धित्रिक, आठ कपाय, नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगित, एकेन्द्रियजाति, औदारिकरारीर, हुण्डसंख्यान, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, परघात, उच्छास, स्थावर, सूद्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, दुर्भग, अनादेय और नीचगोत्रके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनके अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार नोकषाय, स्थिर, अस्थिर, शुभ और अशुभ

१ ता० आ० प्रत्योः 'थीणगि० ३ मिच्छु-अद्यकः' इति पाटः ।

थिराथिर-सुभासुभ० सन्वपदा लोगस्स असंखे० सन्वलो०। मिन्छ० तिण्णिपदा णवुं सग-भंगो। अवत्त० सत्तचो०। इत्थि० तिण्णिपदा दिवङ्कचो०। अवत्त० खेत्तभंगो। पुरिस०-दोगदि०-समचदु०-दोआणु०-दोविहा०-सुभग०-दोसर-आदे०-उचा० तिण्णपदा छचो०। अवत्त० खेत्तभंगो। चदुआउ०-मणुसग०-तिण्णिजादि-चदुसंठा०-ओरालि०अंगो०-छस्संघ०-मणुसाणु०-आदाव० सन्वपदा खेत्तभंगो। पंचिंदि०-वेउन्वि०-वेउन्वि०अंगो०-तस० तिण्णिपदा बारह०। अवत्त० खेत्तभंगो। उज्जो०-जस० सन्वपदा सत्तचो०। बादर० तिण्णिपदा तेरह०। अवत्त० खेत्तभंगो। अजस० तिण्णिपदा लोग० असंखे० सन्वलो०। अवत्त० सत्तचो०।

के सब पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। मिथ्यात्वके तीन परोंके बन्धक जीवोंका भङ्ग नपुंसकवेदके समान है। तथा इसके अवक्तव्यपदके वन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम सात बढे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । स्त्रीवेदके तीन पदांके बन्धक जीवोंने जसनालीके कुछ कम डेढ़ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इसके अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्रेत्रके समान है। पुरुपवेद, दो गति, समचतुरस्रसंस्थान, दो आनुपूर्वी, दो विहायोगति, सुभग, दो स्वर, आदेय और उच्चगोत्रके तीन पदोंका बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनके अवक्तव्यपट्के बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। चार आयु, मनुष्यगति, तीन जाति, चार संस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और आतपके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। पञ्चेन्द्रियजाति वैकियिकशरीर, वैकियिकशरीर आङ्गोपाङ्ग और त्रसके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम बारह वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनके अवक्तव्यपदके वन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। उद्योत और यशःकीर्तिके सब परोक्ते बन्धक जीवोंने त्रसन।छीके कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। बाद्रके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनार्छीके कुछ कम तेरह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इसके अवक्तव्य-पर्के बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। अयशःकीर्तिके तीन परोक्षे बन्धक जीवोंन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इसके अवक्तव्य-पर्के बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम सात बटे चौद्ह भागप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है।

विशेषार्थ — पञ्चीन्द्रयतिर्यञ्चित्रकका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत स्पर्शन सर्व लोकप्रमाण होनेसे इनमें ध्रवबन्धवाली प्रकृतियों के तीन पदों के बन्धक जीवोंका स्पर्शन उक्तप्रमाण कहा है। ध्रवबन्धवाली प्रकृतियाँ ये हैं—पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, अन्तकी आठ कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजसशारीर, कामणशारीर, वर्णचतुष्क, अगुरुल्धु, उपवात, निर्माण और पाँच अन्तराय। स्यानगृद्धित्रिक आदिके तीन पदों के बन्धक जीवोंका स्पर्शन भी उक्त प्रकारसे लोकके असंख्यातवें भाग और सर्व लोकप्रमाण घटित कर लेना चाहिए। इनका अवक्तव्यपद मारणान्तिक समुद्धात और उपपाद पदके समय सम्भव न होनेसे इसकी अपेत्ता स्पर्शन तेत्रके समान कहा है। सातावेदनीय आदिके चारों पद मारणान्तिक समुद्धात और उपपादपदके समय भी सम्भव हैं, इस्तिलए इनके चारों पदों के बन्धक जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण कहा है। मिथ्यात्वके तीन पदों के बन्धक जीवोंका स्पर्शन इसीप्रकार घटित कर लेना चाहिए। तथा इसका अवक्तव्यपद उत्पर कुछ कम सात राजुप्रमाण

१७८. पंचिदि०तिरिक्खअप० धुवियाणं सञ्वपदा लोग० असंखे० सञ्वलो०। सादासाददंडओ पंचिदि०तिरि०भंगो। णवुंस०-[तिरिक्ख-एइंदि०-हुंड०-तिरिक्खाणु०-पर०-उस्सा०-थावर-सुहुम-पजनापजन-पत्ते०-साधा०-दूमग-अणादे०-णीचा०] तिण्णिपदा लोगस्स असंखे० सञ्वलो०। अवत्त० खेत्तभंगो। उज्जो०-जसगि० सव्वपदा सत्तचो०।

क्षेत्रका स्पर्शन करते समय सम्भव होनेसे यह उक्त प्रमाण कहा है। आगे अयश:कोर्तिके चारों पदोंकी अपेक्षा जो स्पर्शन कहा है वह मिथ्यात्वके समान ही है, अतः उसे भी इसीप्रकार घटित कर लेना चाहिए। देवियोंमें मारणान्तिक समुद्धातके समय भी स्त्रीवेदके तीन पदींका बन्ध होता है, इसलिए इसके तीन पढ़ोंके बन्धक जीवोंका स्पर्गन त्रसनालोंके कुछ कम डेढ़ बटे चौदह भाग-प्रमाण कहा है। पर ऐसा अवस्थामें इसका अवक्तव्यपद नहीं होता, इसलिए इसके अवक्तव्य-पदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान कहा है। नारिकयोंमें मारणान्तिक समद्धातके समय नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वी, अप्रशस्त विहायोगित और दुःस्वरके तीन पद और देवोंमें मारणान्तिक समुद्धातके समय पुरुपवेद, देवगति, समचतुरस्रसंस्थान, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुम्बर, आर्य और उच्चगोत्रके तीन पद सम्भव हैं, इसलिए इनके उक्त पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन त्रसनाळीके कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण कहा है। पर ऐसी अवस्थामें इनका अवक्तव्यपद नहीं होता, अतः इनके इस पदके बन्धक जीवांका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। चार आयुओंके सब पद और इस दृण्डककी शेप प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद मारणान्तिक समु-द्धातके समय नहीं होते । यद्यपि शेष प्रकृतियोंके तीन पर मारणान्तिक समुद्धातके समय भी होते हैं पर जिन जीवोंसम्बन्धी ये प्रकृतियाँ हैं उनका स्पर्शन ही लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है. इसलिये इन प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। नारिकयों और देवोंमें मारणान्तिक समुद्धातके समय भी पञ्चेन्द्रियजाति आदि चार प्रकृतियोंके तीन पदोंका बन्ध होता है, अतः इनके उक्त पदांके बन्धक जीवांका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। पर इनका अवक्तव्यपद ऐसे समयमें नहीं होता, अतः इनके अव-क्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। उत्परके एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्धातके समय भी उद्योत और यशःकीर्तिके सत्र पदोंका वन्ध सम्भव है, इसलिए इनके सत्र पटोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। उत्पर सात और नीचे छह इसप्रकार कुछ कम तेरह राजुका स्पर्शन करते समय बादर प्रकृतिके तीन पदां का बन्ध सम्भव है, इसिलए इसके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम तेरह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। पर मारणान्तिक समुद्धातके समय इसका अवक्तव्यपद नहीं होता, इसलिए इसकी अपेचा स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है।

१७८. पक्चेन्द्रिय तिर्यक्च अपर्याप्तकों में ध्रुवबन्धवाली सब प्रकृतियों के सब पदों के बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। साता-वेदनीय-असातावेदनीयदृण्डकका भङ्ग पक्चेन्द्रिय तिर्यक्चों के समान है। नपुंसकवेद, तिर्यक्चगित, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, तिर्यक्चगत्यानुपूर्वी, परघात, उच्लुास, स्थावर, सूद्रम, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, दुर्भग, अनादेय और नीचगोत्रके तीन पदों के बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनके अवक्तत्र्यपद्के बन्धक जीवोंने समान है। उद्योत और यशःकीर्तिके सब पदों के बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुल्ल कम सात बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। बादर प्रकृतिके तीन

बादर० तिण्णिपदा सत्तचो६०। अवत्त० खेत्तभंगो। [अजस० तिण्णिप० लो० असंखे० सन्वलो०। अवत्त० सत्तचो०। ] सेसाणं सन्वपदां खेत्तभंगो। एवं सन्वअपजत्तगाणं विगलिदिय-बादरपुढवि०-आउ०-तेउ०-बाउ०- बादरपत्तेयपज्जत्तगाणं च। [णविर तेउ०-वाऊणं मणुसगदिचदुकं वजा। वाऊणं जिम्ह लोग० असंखेज० तिम्ह लोग० संखेज० ।]

पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इसके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। अयराःकीर्तिके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण नेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इसके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। शेप प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। इस प्रकार सब अपर्याप्त, विकलेन्द्रिय, वादरपृथिवी-कायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त, वादर अग्निकायिक पर्याप्त, बादर वायुकायिक पर्याप्त और बादर प्रत्येक वनस्पतिकायिक पर्याप्त जीवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंमें मनुष्यगतिचतुष्कको छोड़कर कहना चाहिए। तथा पूर्वमें जहाँ लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण स्पर्शन कहा है वहाँ वायुकायिक जीवोंमें लोकके संख्यातवें भागप्रमाण स्पर्शन कहना चाहिए।

विशेषार्थ-पञ्चिन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकांका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण बतलाया है। इस सत्र स्पर्शनके समय इनके ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियों के तीन पद और सातावेदनीयदृण्डकके चार पद सम्भव हानेसे इस अपेचा यह स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा है। ध्रववन्धिनी प्रकृतियाँ ये हैं—पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुंगुस्सा, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुख्यु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तराय । साता-असातावेदनीय दण्डककी प्रकृतियाँ ये हैं—दो वेदनीय, चार नोकपाय, स्थिर, अस्थिर, शुभ और अशुभ । अन्य जिन प्रकृतियोंके जिन पटोके बन्धक जीवोंका यह स्पर्शन कहा है वह इसी प्रकार घटित कर छेना चाहिए, अतः आगे इसे छोड़कर शेपका स्पष्टीकरण करते हैं। नपुंसकवेद आदिका अवक्तव्यवन्ध मारणान्तिक समुद्धातके समय नहीं होता, इसिछए इनके इस पदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। ऊपर एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्धातके समय उद्योत और यशःकीर्तिके सब पदांका बन्ध सम्भव है, इसिंहए इनके सब पदांके बन्धक जीवोंका स्पर्शन त्रसनाछीके कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। बादर प्रकृतिके तीन पदोके बन्धक जीवोंका भी यही स्पर्शन कहा है सो उसका कारण भी इसी प्रकार जानना चाहिए। तथा इसका अवक्तन्यपद् मारणान्तिक समुद्धातके समय नहीं होता, इसिछए इस पदकी अपेत्ता स्पर्शन चेत्रके समान कहा है। उत्पर एकेन्द्रियों में मारणान्तिक समुद्धात करते समय अयशःकीर्तिका अवक्तव्यपद् भी सम्भव है, इसिलिए इसका इस पदकी अपेन्ना त्रसनालीके कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। अब रहीं शेप खीवेद, पुरुपवेद, दो आयु, मनुष्यगति, चार जाति, पाँच संस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप, दो विहायोगति, त्रस, सुभग, दो स्वर, आदेय और उद्यगीत्र सो एक तो आयुकर्मका मारणान्तिक समुद्धातके समय बन्ध नहीं होता, दूसरे शेष प्रकृतियोंका यद्यपि मारणान्तिक समुद्धातके समय बन्ध होता है फिर भी जिन जीवों सम्बन्धी ये प्रकृतियाँ हैं उनमें पञ्चिन्द्रिय तिर्यक्र अपर्याप्तकांके मारणान्तिक समुद्धात करनेपर स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही १७६. मणुसेसु पंचिंदियतिरिक्खभंगो । णवरि णिरयगदि-देवगदिसंजुत्ताणं रज्जू ण लभदि ।

१८०. देवेसु धुवियाणं सव्वपदा अट्ट-णव० । थीणगि०३-अणंताणु०४-णवुंस०-तिरिक्ख०-एइंदि०-हुंड०-तिरिक्खाणु०-थावर-दूभग-अणादे०-णीचा० तिण्णिपदा अट्ट-णव० । अवत्त० अट्टचो० । सादादिदस०-उज्जो०-जस०-अजस०-मिच्छ० सव्वपदा अट्ट-णव० । सेसाणं सव्वपदा अट्टचो० । एवं अप्पप्पणो फोसणं णेदव्वं ।

प्राप्त होता है और इनका क्षेत्र भी इतना ही है, इसिलए इनके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। यहाँ सब अपर्याप्त आदि अन्य जितनी मार्गणाएँ कही हैं उनमें पञ्चिन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान स्पर्शन बन जाता है, इसिलए उनमें इनके समान स्पर्शनके जाननेकी सूचना की है। मात्र अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंमें मनुष्यगतिचतुष्कका बन्ध नहीं होता, इसिलए इनमें इन चार प्रकृतियोंके बन्धका निषेध किया है। तथा वायुकायिक पर्याप्त जीवोंमें स्पर्शन लोकके संख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होनेसे इनमें लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण स्पर्शनके इनमें लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण स्पर्शनके स्थानमें उक्त प्रमाण स्पर्शन करना चाहिए।

१७८. तीन प्रकारके मनुष्योंमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि इनमें नरकगति और देवगति संयुक्त प्रकृतियोंका स्पर्शन रज्जुओंमें नहीं प्राप्त होता।

विशेषार्थ—पहले पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंमें स्पर्शन बतला आये हैं। तीन प्रकारके मनुष्योंमें यह स्पर्शन अविकल घटित हो जाता है, इसलिए इनमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान स्पर्शन जाननेकी सूचना की है। पर मनुष्यित्रकमें नरकगित और देवगितसंयुक्त नामकर्मकी जितनी प्रकृतियाँ बँधती हैं उनके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही प्राप्त होता है, क्योंकि इन तीन प्रकारके मनुष्योंके नारिकयों और देवोंमें मारणान्तिक समुद्धात करनेपर भी उस समय प्राप्त हुआ सब स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही होता है, इसलिए यहाँ नरकगित और देवगितसंयुक्त प्रकृतियोंका सब पदोंकी अपेन्ना स्पर्शन राजुशोंमें नहीं प्राप्त होता है ऐसा कहा है।

१८०. देवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। स्यानगृद्धित्रिक, अनन्तानु-बन्धीचतुष्क, नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, स्थावर, दुर्भग, अनादेय और नीचगोत्रके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ वटे चौदह भागप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सातावेदनीय आदि इस तथा उद्योत, यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति और मिथ्यात्वके सब पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। शेप प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। शेप प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है।

विशोषार्थ—देवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण है। प्रवबन्धवाली प्रकृतियोंके सब पदोंकी अपेक्षा, स्त्यानगृद्धि आदिके तीन पदोंकी अपेक्षा और सातावेदनीय आदिके सब पदोंकी अपेक्षा यह स्पर्शन बन जाता है, अतः यह उक्त

### १८१. एइंदिय-पंचकायाणं खेत्तमंगो।

१८२. पंचिदि०-तस०२ पंचणा०-छदंसणा०-अहुकसा०-भय-दुगुं०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०४-पञ्जत्तै-पत्ते०-णिमि०-पंचंत० भुज०-अप्प०-अवहि० अहुचो० सब्वलो०।

प्रमाण कहा है। मात्र स्यानगृद्धि आदिका अवक्तत्र्यपद एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्धातके समय सम्भव न होनेसे इसकी अपेद्या स्पर्शन त्रसनाठीके कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण कहा है। यहाँ सातावेदनीय आदि दस प्रकृतियाँ ये हैं—दो वेदनीय, चार नोकपाय, स्थिर, अस्थिर, शुभ और अशुभ। अब शेप रहीं खोवेद, पुरूपवेद, दो आयु, मनुष्यगति, पर्छ्वन्द्रियजाति, पाँच संस्थान, औदारिकशरीरआङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप, दो विहायोगिति, त्रस, सुभग, दो स्वर, आर्य, तीथङ्कर और उच्चगोत्र सो इनका एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्धात करते समय बन्ध नहीं होता पर देवोंके विहारवत्त्वस्थानके समय बन्ध सम्भव है, इसिलए इनके सब पदोंकी अपेद्या त्रसनाठीके कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। अलग-अलग देवोंमें अपना अपना स्पर्शन जानकर इस विधिसे सब प्रकृतियोंके यथा-सम्भव पदोंका स्पर्शन ले आना चाहिए।

१८१. एकेन्द्रिय और पाँच स्थावरकायिक जीवोंमें क्षेत्रके समान भङ्ग है।

विशेषार्थ-यहाँ एकेन्द्रिय और पाँच स्थावरकायिकोंमें क्षेत्रके समान जाननकी सूचना की है। विशेष खुलासा इस प्रकार है। एकेन्द्रिय, पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक तथा इनके बादर और बादर अपर्याप्त, बादर प्रत्येक वनस्पतिकायिक और इनके अपर्यात सत्र वनस्पतिकायिक और निगोद तथा सब सूदम इनमें सत्र प्रकृतियोंके सम्भव पदांकी अपेक्षा स्पर्शन और क्षेत्रमें अन्तर नहीं है, इसलिए उसे क्षेत्रके समान जाननेकी सूचना की है। मात्र कुछ प्रकृतियों के स्पर्शनमें फरक है। उसे यहाँ यद्यपि मूलमें नहीं कहा है फिर भी विशेष रूपसे जान लेना चाहिए। यथा-मनुष्यायुके सब पदांके बन्धक जीव थोड़े होते हैं, इसिछए इसके सब पदांकी अपेज्ञा वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत स्पर्शन सर्व लोकप्रमाण जानना चाहिए। उद्योत और यशःकीर्तिके सब पद तथा बाद्रके भुजगार आदि तीन पद ऊपर वाद्र एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्धातके समय भी सम्भव है, इसिलए यह स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम सात बटे चौदह भाग-प्रमाण जानना चाहिए। किन्तु वाद्यका अवक्तव्यपद ऐसे समयमें सम्भव नहीं है, इसिछए इसके इस पदकी अपेचा स्परान लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण जानना चाहिए। अयशःकीर्तिके तीन पद सब अवस्थाओंमें सम्भव हैं, इसिछए इसके इन पदोंकी अपेता सर्व छोकप्रमाग स्पर्शन जानना चाहिए। पर इसके अवक्तव्यपदका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है। फिर भी ये जीव जब उत्पर बादर एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्धात करते हैं तब भी इसका अवक्तव्यपद् होता है, इसलिए इस अपेज्ञासे इसका भी स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम सात बटे चौद्ह भागप्रमाण जानना चाहिए।

१८२. पञ्चेन्द्रियद्विक और असिद्धिक जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, आठ कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कामणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरूलघुचतुष्क, पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण और पाँच अन्तरायके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपद्के बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनके

अवत्त० खेत्तभंगो । थीणगि०३-अणंताणु०४-णवुंस०-तिरिक्ख०-एइं दि०-हुंड०-तिरिक्खाणु०-थावर-दूभग-अणादे०-णीचा० भुज०-अप्प०-अविद्वि० अहचो० सव्वलो०। अवत्त० अहचो०। सादासाद०-चदुणोक०-थिराथिर-सुभासुभ० सव्वपदा अहचो० सव्वलो०। मिच्छ० तिण्णिपदा अहचो० सव्वलो०। अवत्त० अह-बारह०। अपचक्खाण०४ तिण्णिपदा अह० सव्वलो०। अवत्त० छचो०। इत्थि०-पुरिस०-पंचिदि०-पंचसंठा०-ओरालि०अंगो०-छस्संघ०-दोविहा०-तस-सुभग-सुस्सर-दुस्सर-आदे० तिण्णिपदा अह-बारह०। अवत्त० अहचो०। दोआउ०-तिण्णिजादि-आहारदुगं सव्वपदा खेत्त-भंगो। दोआउ०-मणुस-मणुसाणु०-आदाव०-उचा० सव्वपदा अहचो०। णिरयगदि-देवगदि-दोआणु० तिण्णिपदा छचो०। अवत्त० खेत्त०। ओरालि० तिण्णिप० अहचो० सव्वलो०। अवत्त० वारह०। वेउव्व०-वेउव्व०अंगो० तिण्णिपदा बारहचो०।

अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवांका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। स्त्यानगृद्धित्रक, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, स्थावर, दुर्भग, अनादेय और नीचगोत्रके भूजगार, अल्पतर और अवस्थितपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनके अवक्तव्यपदके वन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चीदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। साता-वेदनीय, असातावेदनीय, चार नोकपाय, स्थिर, अस्थिर, शुभ और अशुभके सत्र पदोके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। मिथ्यात्वके तीन परोंके बन्धक जीवांने जसनारीके कुछ कम आठ बटे चौदह भाग-प्रमाण और सर्व लंकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनके अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोंने त्रसनाळीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण और कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका म्पर्शन किया है। अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके तीन पदींके बन्धक जीवींने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण और सर्वलोकप्रमाण क्षेत्रका म्पर्शन किया है। तथा इनके अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवंनि त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। स्त्रीवेद, पुरुपवेद, पञ्चेन्द्रियजाति, पाँच संस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहतन, दो विहायोगित, त्रस, सुभग, सुस्वर, दुःस्वर और आदेयके तीन पदांके बन्धक जीयोंने त्रसनाळीके कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनके अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। दो आयु, तीन जाति और आहारकद्विकके सत्र पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। दो आयु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप और उच्चगोत्रके सब पदांके वन्धक जीवांने त्रसनालीके कुछ कम आट बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। नरकगति, देवगति और दो आनुपूर्वीके तीन पदोके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण त्रेत्रका स्पर्शन किया है। अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। औदारिकशरीयके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनाठीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इसके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने त्रसनाठीके कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण

१ ता॰प्रतौ 'तिण्णिपदा॰''''चौ॰ सञ्चलो॰' इति पाठः । २ आ॰प्रतौ 'सुस्सर-आदै॰' इति पाठः ।

अवत्त० खेत्त० । बादर-उज्जो०-जस० सन्वपदा अट्ट-तेरह० । णवरि बादर० अवत्त० खेत्तभंगो । सुहुम-अपञ्जत-साधार० तिण्णिपदा लोग० असंखे० सन्वलो० । अवत्त० खेत्तभंगो । [अजस०तिण्णिपदा अट्टचो० सन्वलो० । अवत्त० अट्ट-तेरह० । ] तित्थ० तिण्णिपदा अट्टचो० । अवत्त० खेत्तभंगो । एवं पंचिदियभंगो पंचमण०-पंचविक० चक्खु०-सण्णि त्ति । कायजोगि-अचक्खु०-भवसि०-आहार० ओघं ।

क्षेत्रका स्पर्शन किया है। वैक्रियिकशारीर और वैक्रियिकशारीर आङ्गोपाङ्गके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम बारह वटे चौदह मागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनके अवक्तव्यपदके वन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। बादर, उद्योत और यशःकीर्तिके सब पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम तेरह बटे चौदह भाग-प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इतनी विशेषता है कि बादरके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। सूदम, अपर्याप्त और साधारणके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। अयशःकीर्तिके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और सर्व लोकप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इसके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम तेरह बटे चौदह भागप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। तथि इस प्रकृतिके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इसके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन किया है। तथा इसके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। इस प्रकार पछ्चित्रयोंके समान पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, चज्जदर्शनवाले और संज्ञी जीवोंमें जानना चाहिए। काययोगी, अचजुदर्शनी, भव्य और आहारक जीवोंमें ओघके समान मङ्ग है।

विशेषार्थ-पञ्चेन्द्रियद्विक जीवांका स्पर्शन स्वस्थानविहार आदिकी अपेचा त्रसनाळाके क़ब्र कम आठ बटे चौदह राज़ और मारणान्तिक पदकी अपेचा सर्व लोकप्रमाण है, इसलिए इनमें पाँच ज्ञानावरणादिके भुजगार आदि तीन पदोंकी अपेचा उक्त प्रमाण स्पर्शन कहा है,क्यांकि इन जीवोंमें उक्त प्रकृतियोंके ये तीन पद सब अवस्थाओंमें सम्भव हैं। मात्र इनमें इन प्रकृतियोंके अवक्तव्यपद्का स्वामित्व ओघके समान होनेसे इस पद्वाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। स्यानगृद्धि आदिके तीन पदोंकी अपेचा त्रसनाछीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण और सर्व छोकप्रमाण म्पर्शन पाँच ज्ञानावरणके समान ही घटित कर छेना चाहिए। तथा इनका अवक्तव्य पद देवोंमें स्वस्थान विहार आदिके समय भी सम्भव है, इसलिए इनके इस पदवाले जीवांका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौद्ह भागप्रमाणकहा है। सातावेदनीय आदिके चारों पद विहारादिके समय और मारणान्तिक समुद्धातके समय सम्भव हैं, इसलिए इनकी अपेक्ता त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है। मिथ्यात्वके तीन पदोंकी अपेज्ञा उक्त स्पर्शन इसी प्रकार घटित कर छेना चाहिए। तथा इसका अवक्तव्यपद देवोंमें विहारादिके समय और नीचे कुछ कम पाँच और ऊपर कुछ कम सात राजुके स्पर्शनके समय भी सम्भव है, इसलिए इसके इस पदकी अपेचा त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके तीन पदोंकी अपेक्ता त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन पाँच ज्ञानावरणके समान ही घटित कर छेना चाहिए। तथा आगे भी जिन प्रकृतियोंके उक्त पदोंका यह स्पर्शन कहा है वह भी इसी प्रकार घटित कर छेना चाहिए। तथा जो संयतासंयत आदि मर कर देवोंमें उत्पन्न होते हैं उनके भी प्रथम समयमें इनका अवक्तव्यपद सम्भव है, इसलिए इस अपेचासे इनके अवक्तव्य पदवालांका स्पर्शन त्रसनालांके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। देवोंमें विहार आदिके समय और नारिकयों व देवोंके तिर्यक्कों व मनुष्योंमें मारणान्तिक समुद्धातके समय स्त्रोवेद आदि प्रकृतियोंके तीन पद सम्भव हैं, इसलिए इनके इन तीन पदवाले जीवोंका स्पर्शन जसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम बारह वटे चौदह भागप्रमाण कहा है। तथा इनका अवक्तव्यपद देवोंके विहारादिके समय भी सम्भव है, इसिलए इनके इस पदवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। दो आयु आदिके सब पदवालोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है यह स्पष्ट हो है। रोष दो आयु और मनुष्यगति आदिके सब पद देवोंमें विहारादिके समय भी सम्भव हैं, इसलिए इनके सब पद्वालोंका म्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। तिर्येक्कां और मनुष्योंके नारिकयोंमें मारणान्तिक समुद्धातके समय भी नरकगतिद्विक्के तीन पद और देवांमें मारणान्तिक समुद्धात करते समय भी देवगतिद्विकके तीन पद सम्भव हैं, इसलिए इनके तीन पदवालोंका स्पर्शन त्रसनालोंके कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण कहा है। मात्र ऐसे समयमें इन प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद नहीं होता, इसलिए इनके इस पदवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। देवोंमें विहारादिके समय और एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्धातके समय औदारिकशरीरके तीन पद सम्भव हैं, इसिंछए इसके तीन पदवाले जीवांका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण कहा है। तथा इसका अवक्तव्यपद नारिकयों और देवोंके प्रथम समयमें भी सम्भव है, इसलिए इसके इस पदवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। मनुष्यों और तिर्युख्रोंके नारिकयां और देवोंमें मारणान्तिक समुद्धात करते समय भी वैकियिकद्विकके तीन सम्भव हैं, इसिलए इनके इन पदवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनाछीके कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। पर ऐसे ममयमें इनका अवक्तव्यपद सम्भव न होनेसे इस अपेक्षासे स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। बार्र आदिके सब पदोंका स्पर्शन देवोंके विहारादिके समय और नीचे कुछ कम छह राजु व ऊपर कुछ कम सात राजुप्रमाण स्पर्शनके समय भी सम्भव होनेसे इनके सब पदवालोंका स्पर्शन त्रसनाळीके कुछ कम आठ व कुछ कम तेग्ह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। मात्र बादर प्रकृतिका अवक्तव्यपद एक तो मारणान्तिक समुद्धातके समय नहीं होता । दूसरे इसे करनेवाले जीव अल्प हैं, इसिछए इसके इस पदवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। सूदम आदिके तीन पदवाळोंका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवं भागप्रमाण और अतीत स्पर्शन सर्व लोकप्रमाण प्राप्त होनेसे यह उक्तप्रमाण कहा है। तथा इनका अवक्तव्यपद मारणान्तिक समुद्रात आदिके समय नहीं होता, इसिलए इनके इस पदवालोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। अयश:-कीर्तिके तीन पदवालोंका स्पर्शन जो त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण कहा है सो इसे ज्ञानावरणके समान घटितकर लेना चाहिए। तथा इसके अवक्तव्य पदवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनाठीके कुछ कम आठ और कुछ कम तेरह बटे चौदह भागप्रमाण यशःकीर्तिके समान घटित कर लेना चाहिए। तीर्थङ्करप्रकृतिके तीन पद देवोंके विहासिक समय भी सम्भव हैं, इसिलए इसके इन पदवाले जीवों का स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौद्ह भागप्रमाण कहा है। तथा ऐसे समय इसका अवक्तव्यपद सम्भव नहीं है. इसलिए इसके अवक्तव्यपद्वाले जीवों का स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। यहाँ पाँच मनोयोगी आदि अन्य जितनी मार्गणाए गिनाई हैं उनमें यह स्पर्शन अविकल बन जाता है, इसलिए उनमें पञ्चीन्द्रयों के समान इसके जाननेकी सचना की है। तथा काययोगी आदि मार्गणाओं में ओघप्ररूपणा घटित हो जाती है, इसलिए उनमें ओघके समान जाननेकी सूचना की है।

१८३. ओरा०का० ओघं। णवरि थीण०३-अट्टक०-ओरालि० अवत्त० खेत्तभंगो। मिच्छ० अवत्त० सत्तचो०। अपचक्खाण०४ अवत्त० मणुसाउ० तित्थगरादीणं रज्जू णित्थ।

१-३. ओदारिककाययोगी जीवों में ओघके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि स्त्यानगृद्धित्रिक, आठ कपाय और औदारिकशरीरके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवों का स्पर्शन क्षेत्रके समान है। मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवों ने त्रसनालीके कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा अप्रत्याहनावरणचतुष्कके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवों का तथा मनुष्यायु और तीर्थे क्कर आदिके सब पदों के बन्धक जीवों का स्पर्शन राजुओं में नहीं प्राप्त होता।

विशेषार्थ-यहाँ समान्यसे औदारिककाययोगी जीवों में सब प्रकृतियों का भङ्ग ओघके समान जाननेकी सूचना की है और यह सम्भव भी है, क्यों कि यह योग एकेन्द्रिय आदि जीवों के भी यथासम्भव पाया जाता है। मात्र कुछ ऐसी प्रकृतियाँ हैं जिनके विविद्यत पदवाले जीवों का स्पर्शन ओघके अनुसार घटित नहीं होता, इसिलए उसे अलगसे सचित किया है। यथा-अंाघमें स्यानगृद्धित्रिक और अनन्तानुबन्धीचतुष्कके अवक्तव्यपद्वालांका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागश्रमाण कहा है। जो देवों के विद्वारादिके समय होता है। तथा औदारिकशरीरके अवक्तव्यपदवालों का स्पर्शन ब्रसनालीके कुळ कम बाग्ह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है जो नारिकयों और देवों के उपपादपदके समय होता है। किन्तु इस स्पर्शन कालमें ओदारिककाययोग सम्भव नहीं है, इसलिए यहाँ इन प्रकृतियों के अवक्तव्य पदवाले जीवों का म्पर्शन चेत्रके समान जाननेकी सुचना की है। प्रत्याख्यानायरण चतुष्कके अवक्तव्य-पदवाले जीवोंका स्पर्शन ओघसे भी चेत्रके समान है, इसिलए उससे इस विपयमें यहाँ कोई विशेषता नहीं है। हाँ यह स्पर्शन यहाँ उपपादपदके समय नहीं प्राप्त करना चाहिए, इतनी विशेपता अवश्य है। यही कारण है कि इसका भी यहाँ विशेपरूपसे उल्लेख किया है। ओवसे मिथ्यात्वके अवक्तव्य पद्वाले जीवो का स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम बारह वटे चौदह भागप्रमाण कहा है। किन्तु उसमेंसे यहाँ त्रसनालीके कुछ कम सात वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन ही प्राप्त होता है, क्यों कि औदारिककाययोगी जीव उपर कुछ कम सात राजु प्रमाण चेत्रका स्पर्शन करते समय ही मिथ्यात्वका अवक्तव्यपद कर सकते है, पूर्वोक्त अन्य म्पर्शनके समय नहीं, इसलिए मिथ्यात्वके अवक्तव्य पदवाले जीवो के स्पर्शनमें ओवसे फरक होनेके कारण यह भी अलगसे कहा है। ओघसे अप्रत्याख्यानावरण चतुष्कके अवक्तत्र्य पदवाले जीवों का स्पर्शन त्रसनालीके कुल कम लह बटे चौदह भागप्रमाण धटित करके बतलाया है पर यह स्पर्शन भी यहाँ सम्भव नहीं है, क्यों कि जो संयतासंयत आदि मनुष्य और संयतासंयत तिर्यख्न असंयत होकर उसी पर्यायमें इनका अवक्तव्यपद करते हैं उनका स्पर्शन छोकके असंख्यातयें भागप्रमाणसे अधिक नहीं प्राप्त होता, इसिंछए यहाँ इनके अवक्तव्यपदका स्पर्शन राजुओं में नहीं प्राप्त होता यह सूचना की है। ओघसे मनुष्यायुके सब पदवाले जीवों का स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण कहा है। सो इसमेंसे सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन तो यहाँ भी बन जाता है, क्यों कि एकेन्द्रियों के औदारिककाययोग भी होता है। पर दसरा स्वरीन यहाँ सम्भव नहीं है। हाँ उसके स्थानमें यहाँ छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण र्एश्न अवश्य सम्भव है,इसलिए उक्त स्पर्शनका निपेध करनेके लिए मनुष्यायुके सब पदवाली का १८४. ओरालि०मि०-आहार०-आहारमि०-अवगदवे०-मणपञ्ज०-संजद-सामाइ०-स्रेदो०-परिहार०-सुहुमसं० सेत्तभंगो।

१८५. वेउव्वियकाः पंचणाः णवदंसणाः सोलसकः भय-दुगुंः [णवुंस-]
तिरिक्खः - ओरालिः - तेजाः - कः - हुंडः ० - वण्णः ० ४ - तिरिक्खाणः अगुः ० ४ - बादर-पञ्जत्त-पत्ते ० दूभग-अणादे ० - णिमिः - णीचाः - पंचंतः तिण्णिपदा अङ्ठ-तेरहः । अवत्तः अङ्ठचोः ।
सादासादः - चदुणोकः ० उञ्जोः ० - थिरादितिण्णियुगः अस्वपदा अङ्ठ-तेरहः । मिच्छः तिण्णिपदा
अङ्ठ-तेरहः । अवत्तः अङ्ठ-बारहः । इत्थिः - पुरिसः - पंचिदिः - पंचसंठाः - ओरालिः अंगोः ० छस्संघः - दोविहाः - तस-सुभग-दोसर-आदेः विण्णिपदा अङ्ठ-बारहः । अवत्तः अङ्ठचोः ।
दोआः उ-मणुसः - मणुसाणुः - आदावः - उचाः सन्वपदा अङ्ठचोः । एइंदिः - थावरः

स्पर्शन राजुओं में नहीं प्राप्त होता यह कहा है। इसी प्रकार तीर्थंकर प्रकृतिके तीन पदवाले जीवोंका स्पर्शन भी यहाँ त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण सम्भव नहीं है, इस बातका ज्ञान करानेके लिए यहाँ इसके सब पदवाले जीवोंका स्पर्शन राजुओं में नहीं प्राप्त होता यह सूचना की है। इसी प्रकार अन्य जो विशेषता सम्भव हो वह घटित कर लेनी चाहिए।

१८४. औदाग्किमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आहारकिमिश्रकाययोगी, अपगतवेद-वाले, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत और सृदमसाम्परायसंयत जीवोंमें क्षेत्रके समान भङ्ग है।

विशेषार्थ—इन मार्गणाओं में जिन प्रकृतियों के जिन पदों की अपेचा जो क्षेत्र कहा है, सामात्यसे वह यहाँ भी वन जाता है, इसिलए इनमें क्षेत्र के समान स्पर्शन जाननेकी सूचना की है।

१८५ वैकियिककाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, सोलह कपाय, भय, जुगुसा, नपुंसकवेद, तिर्यञ्चर्गात, औदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, वर्ण, चतुष्क, तिर्युख्च गत्यानुपूर्वी, अगुरुछघुचतुष्क, बाद्रर, पर्याप्त, प्रत्येक, दुर्भग, अनादेय, निर्माण, नीच-गोत्र और पाँच अन्तरायके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम तेरह बटे चोदह भागप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। तथा अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंन त्रसनाछीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार नोकपाय, उद्योत और स्थिर आदि तीन युगलके सब पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम तेरह बटे चौदह भागप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। मिथ्यात्वके तीन पदांके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम तेरह बटे चीदह भागप्रमाण चीत्रका स्पर्शन किया है। तथा अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोन त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम वारह बटे चौदह भागप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। स्त्रीवेद, पुरुपवेद, पञ्चेन्द्रियजाति, पाँच संस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, दो विहायोगति, त्रस, सुभग, दो स्वर और आदेयके तीन परोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनके अवक्तव्यपर्क बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। दो आयु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानु-पूर्वी, आतप और उच्चगोत्रके सब पदांके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। एकेन्द्रियजाति और स्थावरके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने

१ ता०प्रतौ 'थिरादितिण्णिउ (यु)० सन्त्रपदा' इति पाटः। २ ता०प्रतौ 'अष्टतेर० अष्टनारह०' इति पाटः।

तिण्णिपदा अट्ट-णव० । अवत्त० अट्टचो० । तित्थ० तिण्णिपदा अट्टचो० । अवत्त० खेत्तभंगो ।

१८६. कम्मइ० धुविगाणं भुज० सव्वलो० । सेसाणं भुज०-अवत्त० सव्वलो० ।

त्रसनार्छाके कुछ कम आठ और कुछ कम नो बटे चौद्ह भागप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनके अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवॉने त्रसनार्छाके कुछ कम आठ बटे चौद्ह भागप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। तीर्थङ्करप्रकृतिके तीन पदांके बन्धक जीवॉने त्रसनार्छाके कुछ कम आठ बटे चौद्ह भागप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है! तथा इसके अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है।

विशेषार्थ--यहाँ प्रथम दण्डकमें दो प्रकारकी प्रकृतियाँ ली गई हैं। पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कपाय, भय, जुगुप्सा, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्ण-चतुष्क, अगुरुरुघुचतुष्क, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण और पॉच अन्तराय ये तो ध्रुववन्धिनी प्रकृतियां हैं। इनके यहाँ केवल तीन ही पद होते हैं। शेप नपुंसकवेद, तिर्यक्रगति, हुण्डसंग्थान, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, दुर्भग, अनादेय और नीचगोत्र ये परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं । इनके यहाँ चारों पद सम्भव हैं। यहाँ तीन पदों की अपेचा तो पूर्वोक्त दोनों प्रकारकी प्रकृतियों का स्पर्शन कहा है आर अवक्तव्यपदकी अपेक्षा दसरे प्रकारकी प्रकृतियों की स्पर्शन कहा है। देवों के विहारादिके समय भी स्यानगृद्धित्रिक आदिका अवक्तव्यपद सम्भव है, इसिछए इनके इस पदवालों का त्रसनार्छाके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। आगे स्त्रीवेद आदिके तथा एकेन्द्रियजाति और आतपके अवक्तव्यपद्की अपेचा, दो आयु आदिके सब पदो की अपेक्षा और तीर्थङ्कर प्रकृतिके तीन पदों की अपेत्ता स्पर्शन त्रसनालीके कुळ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण कहनेका यही कारण है। प्रथम दण्डकमे कही गई इन सब प्रकृतियों के तीन पद देवों के विहार आदिके समय तो सम्भव हैं ही। साथ ही नीचे छह और उपर सात इस प्रकार कुछ कम तेरह राजुका स्पर्शन करते समय भी सम्भव हैं, इसिछए इन सब प्रकृतियों के तीन पदी की अपेत्ता त्रसनार्छाके कुछ कम आठ और कुछ कम तेरह वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। साता-वेदनीय आदिके सब पदों की अपेचा और मिथ्यात्वके तीन पदोंकी अपेचा यह स्पर्शन इसीप्रकार कहनेका यही कारण है। देवां के विहारादिके समय तथा नीचे कुछ कम पोच और ऊपर कुछ कम सात राजु प्रमाण चेत्रका स्पर्शन करते समय भी मिथ्यात्वका अवक्तव्य-पद सम्भव है, इसलिए इसके इस पदवाले जीवों का स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। स्त्रीवेद आदिके तीन पदों की अपेत्ता यह स्पर्शन इसी प्रकार प्राप्त होनेसे उक्त प्रमाण कहा है। मात्र यहाँ कुछ कम बारह राजुसे नीचे कुछ कम छह और उत्पर कुछ कम छह राजु लेने चाहिए। कारणका विचार कर लेना चाहिए। देवो में विहार आदिके समय एकेन्द्रियजाति और आतपके सम्भव हैं हो। साथ ही एकेन्द्रियों में इनके मारणान्तिक समुद्धात करते समय भी ये पद सम्भव हैं, इसलिए इनके तीन पदवाले जीवों का रपर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नो बटे चीदह भागप्रमाण कहा है। वैक्रियिककाययोगमें दृसरे और तीसरे नरकमें ही तीर्थङ्कर प्रकृतिका अवक्तव्यपद् सम्भव है, इसलिए इसके अवक्तव्यपद्वाले जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होनेसे वह क्षेत्रके समान कहा है। शेप कथन सुगम है।

१८६ कार्मणकाययोगी जीवोंमें ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगारपदके बन्धक जीवोंने सर्व लोकप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। शेष प्रकृतियोंके भुजगार और अवक्तव्य पदके बन्धक णवरि मिच्छ० अवत्त० एकारस० । देवगदिपंचग० खेत्तभंगो ।

१८७. इत्थिबेदेस पंचणा०-चंदुदंस०-चंदुसंज०-पंचंत० तिण्णिपदा अहुचो० सन्वलो०। थीणगिद्धि०२-अणंताणु४-णवुंस०-तिरिक्ख०-एइंदि०-हुंड०-तिरक्खाणु०-थावर-दूभग-अणादे०-अजस०-णीचा० तिण्णिपदा अहुचो० सन्वलो०। अवत्त० अहुचो०। णविर अजस० अवत्त० अहु-णवचो०। णिद्दा-पयला-अहुक०-भय-दुगुं०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०४-पज्जत-पत्ते०-णिमि० तिण्णिपदा अहुचो० सन्वलो०। अवत्त० खेत्तमंगो। सादासाद०-चंदुणोक०-थिराथिर-सुभासुभ० सन्वपदा अहुचो० सन्वलो०। मिच्छ० तिण्णिपदा साद०भंगो। अवत्त० अहु-णव०। इत्थि०-पुरिस०-दोआउ०-मणुस०-

जीवों ने सर्व लोकप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। इतनी विशेषता है कि इनमें मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवों ने त्रसनालीके कुल कम ग्यारह बटे चौदह भागप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। तथा देवगतिपञ्चकके बन्धक जीवों का स्पर्शन चेत्रके समान है।

विशेषार्थ — कार्मणकाययोगी जीवों का स्पर्शन सर्व लोकप्रमाण है, इसलिए इनमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियों के भुजगार पर्दक्ते बन्धक जीवों का और अन्य प्रकृतियों के भुजगार और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवों का स्पर्शन सर्व लोकप्रमाण कहा है। मान्न इस नियमकी कुछ प्रकृतियाँ अपवाद हैं। यथा इस योगमें उपर छह और नीचे पाँच इस प्रकार कुछ कम ग्यारह राजुप्रमाण क्षेत्रके भीतर ही मिथ्यात्वका अवक्तव्यपद करनेवाले जीव पाये जाते हैं, इसलिए मिथ्यात्वके अवक्तव्य पदवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम ग्यारह बटे चौदह भाग-प्रमाण कहा है। तथा जो सम्यग्हिष्ट मनुष्य उत्तम भोगभूमिके मनुष्यों और तिर्यक्रोंमें उत्पन्न होते हैं उनके इस योगमें देवग्तिपक्रकका बन्ध होता है। ऐसे जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही प्राप्त होता है, अतः यह चेत्रके समान कहा है।

१५७. स्रीवेदवाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन और पाँच अन्तरायके तीन पदांके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्व लोक-प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। स्यानगृद्धितिक, अनन्तानुबन्धीचनुष्क, बपुंसकवेद, तिर्यञ्चगित, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, स्थावर, दुर्भग, अनादेय, अयशःकीर्ति और नीच-गोत्रके तीन पदांके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इतनी विशेषता है कि अयशःकीर्तिके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। निद्रा, प्रचला,आठ कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजसशारीर, कार्मणशारीर, वर्णचलुष्क, अगुरुलघुचलुष्क, पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माणके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार नोकषाय, स्थिर, अस्थिर, शुभ और अशुभके सव पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। मिथ्यात्वके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन सातावेदनीयके समान है। तथा इसके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नी बटे

१ ता०आ०प्रत्योः 'भयदुगुं ओरा० ते० क०' इति पाठः।

तिण्णिपदा अट्ट-णव० । अवत्त० अट्टचो० । तित्थ० तिण्णिपदा अट्टचो० । अवत्त० खेत्तभंगो ।

१८६. कम्मइ० धुविगाणं भुज० सब्बलो०। सेसाणं भुज०-अवत्त० सब्बलो०।

त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नो बटे चौदह भागप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। तीर्थङ्करप्रकृतिके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है! तथा इसके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है।

विशेषार्थ—यहाँ प्रथम दण्डकमें दो प्रकारकी प्रकृतियाँ छी गई हैं। पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कपाय, भय, जुगुप्सा, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्ण-चतुष्क, अगुरुरुघुचतुष्क, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण और पाँच अन्तराय ये तो ध्रुववन्धिनी प्रकृतियां हैं । इनके यहाँ केवल तीन ही पद होते हैं । शेप नपुंसकवेद, तिर्यक्रगति, हुण्डसंस्थान, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, दुर्भग, अनादेय और नीचगीत्र ये परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं । इनके यहाँ चारों पद सम्भव हैं। यहाँ तीन पदों की अपेचा तो पूर्वोक्त दोनों प्रकारकी प्रकृतियों का स्पर्शन कहा है और अवक्तव्यपद्की अपेक्षा दूसरे प्रकारकी प्रकृतियों को स्पर्शन कहा है। देवों के विहारादिके समय भी स्यानगृद्धित्रिक आदिका अवक्तव्यपद सम्भव है, इसलिए इनके इस पदवालों का त्रसनार्छाके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। आगे स्त्रीवेद आदिके तथा एकेन्द्रियजाति और आतपके अवक्तव्यपदकी अपेचा, दो आयु आदिके सब पदों की अपेक्षा और तीर्थङ्कर प्रकृतिके तीन पदों की अपेचा स्पर्शन त्रसनाछीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण कहनेका यही कारण है। प्रथम दृण्डकमें कही गई इन सब प्रकृतियों के तीन पद देवों के विहार आदिके समय तो सम्भव हैं हो। साथ ही नीचे छह और उत्पर सात इस प्रकार कुछ कम तेरह राजुका स्पर्शन करते समय भी सम्भव हैं, इसिछए इन सब प्रकृतियों के तीन पदी की अपेचा त्रसनार्छाके कुछ कम आठ और कुछ कम तेग्ह बट चीदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। साता-वेदनीय आदिके सब पदों की अपेन्ना और मिथ्यात्वके तीन पदोंकी अपेन्ना यह स्पर्शन इसीप्रकार कहनेका यही कारण है। द्वां के विहासित्के समय तथा नीचे कुछ कम पोच और ऊपर कुछ कम सात राजु प्रमाण चेत्रका स्पर्शन करते समय भी मिथ्यात्वका अवक्रव्य-पद सम्भव है, इसलिए इसके इस पदवाले जीवों का स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम वाग्ह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। स्त्रीवेद आदिके तीन पदों की अपेत्ता यह स्पर्शन इसी प्रकार प्राप्त होनेसे उक्त प्रमाण कहा है। मात्र यहाँ कुछ कम बारह राजुसे नीचे कुछ कम छह और उत्पर कुछ कम छह राजु लेने चाहिए। कारणका विचार कर लेना चाहिए। देवों में विहार आदिके समय एकेन्द्रियजाति और आतपके सम्भव हैं ही। साथ ही एकेन्द्रियों में इनके मारणान्तिक समुद्धात करते समय भी ये पद् सम्भव हैं, इसलिए इनके तीन पदवाले जीवों का रपर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नो बटे चीदह भागप्रमाण कहा है। वैक्रियिककाययोगमें दृसरे और तीसरे नरकमें ही तीर्थङ्कर प्रकृतिका अवक्तव्यपद् सम्भव है, इसिलए इसके अवक्तव्यपद्वाले जीवो का स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होनेसे वह क्षेत्रके समान कहा है। शेप कथन सुगम है।

१८६ कार्मणकाययोगी जीवोंमें ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगारपदेके बन्धक जीवोंने सर्व लोकप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। शेष प्रकृतियोंके भुजगार और अवक्तव्य पदके बन्धक णवरि मिच्छ० अवत्त० एकारस० । देवगदिपंचग० खेत्तभंगो ।

१८७. इत्थिबेदेसु पंचणा०-चंदुदंस०-चंदुसंज०-पंचंत० तिण्णिपदा अहचो० सव्वलो०। थीणगिद्धि०३-अणंताणु४-णवुंस०-तिरिक्ख०-एइंदि०-हुंड०-तिरक्खाणु०-थावर-दूभग-अणादे०-अजस०-णीचा० तिण्णिपदा अहचो० सव्वलो०। अवत्त० अहचो०। णविर अजस० अवत्त० अहु-णवचो०। णिद्दा-पयला-अहुक०-भय-दुगुं०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०४-पज्जत-पत्ते०-णिमि० तिण्णिपदा अहुचो० सव्वलो०। अवत्त० खेत्तभंगो। सादासाद०-चंदुणोक०-थिराथिर-सुभासुभ० सव्वपदा अहुचो० सव्वलो०। मिच्छ० तिण्णिपदा साद०भंगो। अवत्त० अहु-णव०। इत्थि०-पुरिस०-दोआउ०-मणुस०-

जीवों ने सर्व लोकप्रमाण स्त्रेका स्पर्शन किया है। इतनी विशेषता है कि इनमें मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवों ने त्रसनालीके कुछ कम ग्यारह बटे चौदह भागप्रमाण स्त्रका स्पर्शन किया है। तथा देवगतिपञ्चकके बन्धक जीवों का स्पर्शन स्त्रेक समान है।

विशेषार्थ — कार्मणकाययोगी जीवों का स्पर्शन सर्व लोकप्रमाण है, इसलिए इनमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियों के भुजगारपद्के बन्धक जीवों का और अन्य प्रकृतियों के भुजगार और अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवों का स्पर्शन सर्व लोकप्रमाण कहा है। मात्र इस नियमकी कुछ प्रकृतियाँ अपवाद हैं। यथा इस योगमें उपर छह और नीचे पाँच इस प्रकार कुछ कम ग्यारह राजुप्रमाण क्षेत्रके भीतर ही मिथ्यात्वका अवक्तव्यपद् करनेवाले जीव पाये जाते हैं, इसलिए मिथ्यात्वके अवक्तव्य पद्वाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम ग्यारह बटे चौद्द भागप्रमाण कहा है। तथा जो सम्यन्द्दि मनुष्य उत्तम भोगभूमिके मनुष्यों और तिर्यक्रोंमें उत्पन्न होते हैं उनके इस योगमें देवगृतिपक्रकका बन्ध होता है। ऐसे जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही प्राप्त होता है, अतः यह न्नेत्रके समान कहा है।

१५७. स्रीवेदवाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन और पाँच अन्तरायके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालींके कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्व लोक-प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। स्यानगृद्धित्रक, अनन्तानुबन्धीचनुष्क, नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगित, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, स्थावग, दुर्भग, अनादेय, अयशःकीर्ति और नीच-गोत्रके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालींके कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा अवक्तत्र्यपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालींके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इतनी विशेषता है कि अयशःकीर्तिके अवक्तत्र्यपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालींके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। निद्रा, प्रचला, आठ कपाय, भय, जुगुष्सा, तेजसशारीर, कार्मणशारीर, वर्णचनुष्क, अगुरुलघु-चनुष्क, पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माणके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालींके कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनके अवक्तत्र्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार नोकपाय, स्थिर, अस्थिर, शुभ और अशुभके सब पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालींके कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। मिथ्यात्वके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन सातावेदनीयके समान है। तथा इसके अवक्तत्र्यपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालींके कुछ कम आठ बटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। मिथ्यात्वके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन सातावेदनीयके समान है। तथा इसके अवक्तत्र्यपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालींके कुछ कम आठ और कुछ कम नी बटे

१ ता०आ०प्रत्योः 'भयदुगुं ओरा० ते० क०' इति पाठः।

पंचसंठा०-ओरालि०अंगो०-छस्संघ० मणुसाणु०-आदाव०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे०उचा० सव्वपदा अट्टचो०। दोआउ०-निण्णिजादि-आहारदुग-तित्थ० सव्वपदा खेतभंगो। दोगादि-दोआणु० तिण्णिपदा छचो०। अवत्त० खेत्तभंगो। पंचिदि०-अप्पसत्थ०तस-दुस्सर० तिण्णिपदा अट्ट-बारह०। अवत्त० अट्टचो०। ओरालि० तिण्णिपदा अट्टचो०
सव्वलो०। अवत्त० दिवड्डचो०। वेउ०-वेउ०अंगो० तिण्णिपदा बारह०। अवत्त०
खेत्तभंगो। उजो०-जसगि० सव्वपदा अट्ट-णव०। बादर० तिण्णिपदा अट्ट-तेरह०। अवत्त०
खेत्तभंगो। सुहुम-अपज्ञ०-साधार० तिण्णिपदा लोगस्स असंखे० सव्वलोगो वा।
अवत्त० खेत्तभंगो। पुरिसेसु एसेव भंगो। णवरि तित्थ० ओघं। ओरा०-अपच्चक्खाण०४
अवत्त० छचोह०।

चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। स्त्रीवेद, पुरुषवेद, दो आयु, मनुष्यगति, पाँच संस्थान, औदारिक शरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रके सब पदोंके बन्धक जीवांने त्रसनाछीके कुछ कम आठ बटे चीदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। दो आयु, तीन जाति, आहारकद्विक और तीर्थक्कर प्रकृतिके सब पहोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। दो गति और दो आनुपूर्वीके तीन पहोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालींके कुछ कम छह बटे चौट्ह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनके अवक्तव्यपदका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। पञ्चीन्द्रयजाति, अप्रशस्त विहायोगित, त्रस और दु:स्वरके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। औदारिकशरीरके तीन परोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौद्ह भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया 崀 । तथा अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवांने त्रसनालीके कुछ कम डेढ़ बटे चौद्ह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्गके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। उद्योत और यशःकीर्तिके सब पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। बादरप्रकृतिके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनाठीके कुछ कम आठ और कुछ कम तेरह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा अवक्तव्यपदका भङ्ग क्षेत्रके समान है। सूच्म, अपर्याप्त और साधारणके तीन पदांके बन्धक जीबोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा अवक्तव्यपद्का स्पर्शन क्षेत्रके समान है। पुरुषवेदवाले जीवोंमें यही भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि इनमें तीर्थट्टर प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है। तथा औदारिकशरीर और अप्रत्याख्यानावरण चतुष्कके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है।

विशेषार्थ—विद्यारवत्स्वस्थानकी अपेचा कुछ कम आठ राजु और मारणान्तिक समुद्धात की अपेचा सर्व छोकप्रमाण क्षेत्रका स्त्रीवेदी जीवोंने स्पर्शन किया है। पाँच ज्ञानावरणादि, स्यानगृद्धि आदि सातावेदनीय आदि, मिथ्यात्व और औदारिकशरीरके तीन पदोंकी अपेचा तथा सातावेदनीय आदिके सब पदोंकी अपेचा इन जीवोंने उक्त क्षेत्रका स्पर्शन किया है, अतः यह उक्त प्रमाण कहा है। किन्त स्यानगृद्धि आदिके अवक्तव्य पदकी अपेत्ता त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका ही स्पर्शन सम्भव है, क्योंकि देवियोंके विहारादिके समय इन प्रकृतियों का यह पद सम्भव है। यद्यपि अन्य गतियोंमें भी यह पद होता है पर इनका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण होनेसे इसीके अन्तर्गत है, इसिछए यह उक्त प्रमाण कहा है। स्निवेद आदिके सब पदोंकी अपेचा तथा पञ्चेन्द्रियजाति आदिके अवक्तव्य पदकी अपेचा भी यह स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम चौदह भागप्रमाण प्राप्त होनेसे उक्त प्रमाण कहा है। यहाँ निद्रा-प्रचला आदिका अवक्तव्यपद जिस अवस्थामें होता है उस अवस्था सहित उन जीवोंका स्पर्शन छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होनेसे उसे त्रेत्रके समान कहा है। दो आयु आदिके सब पदोंकी अपेक्षा तथा दो गति आदि, वैकियिकशरीरद्विक और बादर प्रकृतिके अवक्तव्यपदकी अपेक्षा भी स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होनेसे यह भी क्षेत्रके समान कहा है। कारणका विचार सर्वत्र कर छेना चाहिए। देवियोंके विहारादिके समय और ऊपर एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समु-द्वात करते समय भी मिथ्यात्वका अवक्तव्य पद सम्भव है, इसलिए इस पदकी अपेत्ता त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। उद्योत और यशःकीर्तिके सब पदोंकी अपेचा भी यह स्पर्शन बन जाता है, इसलिए यह भी उक्तप्रमाण कहा है। नीचे कुछ कम छह राजुप्रमाण क्षेत्रमें मारणान्तिक समुद्धात करते समय नरकगतिद्विक के तीन पद और ऊपर कुछ कम छह राजुप्रमाण क्षेत्रमें मारणान्तिक समुद्धात करते समय देव-गतिद्विकके तीन पद सम्भव हैं, इसलिए इनके इन पदोंकी अपेन्ना त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन कहा है। तथा इन दोनों स्पर्शनोंको मिला देनेपर वैकियिकदिकके तीन पदोंकी अपेचा स्पर्शन प्राप्त होता है, इसिलए इनके उक्त पदोंकी अपेचा त्रसनालीके कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। देवियोंके विहारादिके समय तथा तिर्यक्कों और मनुष्योंके नारिकयोंमें मारणान्तिक समुद्धात करते समय भी पञ्चेन्द्रियजाति आदिके तीन पद सम्भव हैं, इसलिए इनके उक्त पदोंकी अपेचा त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। देवियोंमें मारणान्तिक समुद्धात करते समय औदारिकशरीरका अवक्तव्यपद सम्भव है, इसलिए इसके इस पदकी अपेत्ता त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। देवियोंके विहारादिके समय तथा उपर सात और नीचे छह इस प्रकार कुछ कम तेरह राजुका स्पर्शन करते समय भी बादर प्रकृतिके तीन पद सम्भव हैं, अतः इसके इन पदोंकी अपेचा त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम तेरह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। सूचमादि तीन प्रकृतियोंका बन्ध तिर्युख और मनुष्य ही करते हैं और स्त्रीवेदी इन जीवोंका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत स्पर्शन सर्व लोकप्रमाण है, इसलिए इनके इन तीन पदोंकी अपेन्ना उक्तप्रमाण स्पर्शन कहा है। पहले अयशःकीर्तिको भी स्त्यानगृद्धित्रिकदण्डकके साथ गिना आये हैं। किन्तु उसके अवक्तव्यपदके स्पर्शनमें उक्त प्रकृतियोंके अवक्तव्यपद्के स्पर्शनसे फरक है, क्योंकि ऊपर एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्धात करते समय भी इसका अवक्तव्य पद होता है, देवियोंके विहारादिके समय तो सम्भव है ही, अतः इसके अवक्तव्यपदकी अपेचा त्रसनालीके कल कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन अलगसे कहा है। कुछ अपवादको छोड़कर पुरुषवेदवाले जीवोंमें यह स्पर्शन बन जाता है, अतः उनमें स्त्रीवेदी जीवोंके समान जाननेकी सूचना की है। पुरुषवेदियोंमें एक अपवाद तो तीर्थद्वर प्रकृतिकी अपेचासे है। बात यह है कि ओघमें इस प्रकृतिके तीन पर्नोंकी अपेचा जो कुछ कम आठ राजुप्रमाण स्पर्शन कहा है वह पुरुषवेदी जीवोंमें ही सम्भव है, क्योंकि तीर्थद्वर प्रकृतिका बन्ध करनेवाले जीव देवियोंमें नहीं उत्पन्न होते यह इस स्पर्शनसे स्पष्ट हो जाता है। दूसरा अपवाद अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क और औदारिकशरीरके अवक्तव्यपदके स्पर्शनकी अपेत्ता है। १८८. णवुंसमे ओरा०कायजोगिभंगो । णवरि मिच्छ० अवत्त० बारहचोइ० । कोघादि०४ ओघं । मदि-सुद० ओघं । णवरि देवगदि-देवाणु० तिष्णिपदा पंचचो० । अवत्त० खेत्तमंगो । वेउ०-वेउ०अंगो० तिष्णिपदा एकारह० । अवत्त० खेत्तमंगो । ओरालि० अवत्त० एकारह० । एवं अब्भव०-मिच्छा० । विमंगे० पंचिदियमंगो । णवरि वेउव्वियछकं मदि०मंगो । ओरालि० अवत्त० खेत्तमंगो ।

बात यह है कि अप्रत्याख्यानावरणंचतुष्क और औदारिकशरीरका अवक्तव्यपद करनेवाले जीव ऊपर सर्वार्थसिद्धि तक उत्पन्न हो सकते हैं, अतः यहाँ इनके इस पदकी अपेत्ता स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण प्राप्त होनेसे वह अलगसे कहा है।

१८८. नपुंसकवेदी जीवोंमें औदारिककाययोगी जीवोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि इनमें मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालिके कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। क्रोधादि चार कषायवाले जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है। मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि इनमें देवगित और देवगत्यानुपूर्वीके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम पाँच बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। वैकियिक शरीर आङ्गोपाङ्गके तीन पदोंके बन्धक जीवों ने त्रसनालीके कुछ कम ग्यारह बटे चौरह भागप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवों का स्पर्शन क्षेत्रके समान है। तथा औदारिकशरीरके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम ग्यारह बटे चौदह भागप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवों का स्पर्शन क्षेत्रके समान है। तथा औदारिकशरीरके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम ग्यारह बटे चौदह भागप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। इसीप्रकार अर्थात् मत्यज्ञानी जीवोंके समान अभव्य और मिथ्यादृष्टि जीवोंमें जानना चाहिए। विभङ्गज्ञानी जीवोंके समान है। तथा औदारिकशरीरके अवक्तव्यपदका सङ्ग क्षेत्रके समान है। तथा औदारिकशरीरके अवक्तव्यपदका भङ्ग क्षेत्रके समान है।

ऊपर कछ कम सात इसप्रकार कुछ कम बारह राजुका स्पर्शन करते समय बन जाता है। किन्त औदारिककाययोगी जीवोंमें कुछ कम सात राजुप्रमाण ही स्पर्शन प्राप्त होता है, क्यांकि नारिकयांके औदारिककाययोग सम्भव नहीं है। नप सकवेदी जीवोंमें औदारिककाययोगवालोंकी अपेचा इतनी मात्र विशेषता है। अन्य सब कथन एक समान होनेसे नपु सकवेदी जीवोंमें औदारिककाययोगी जीवोंके समान जाननकी सूचना की है। क्रोधादि चार कपायवाले जीवोंमें ओवके समान भक्क है यह स्पष्ट ही है। मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें कुछ अपवादोंको छोड़कर रोप कथन ओघके समान बन जाता है। जहाँ फरक है उसका खुलासा इसप्रकार है-साधारणतः ये दोनों अज्ञानवाले मनुष्य अन्तिम प्रवेयक तक उत्पन्न होते हैं पर ऐसे जीव संख्यात ही होते हैं, अतः यहाँ तिर्यञ्चोंकी मुख्यता है और ऐसे तिर्यञ्चोंका उत्पाद सहस्नार कल्प तक होनेसे वे सहस्नार कल्प तक ही देवोंमें मारणान्तिक समुद्धात कर सकते हैं। यही कारण है कि यहां देवगतिद्विकके तीन पदवाळांका रपर्शन त्रसनाळीके कुछ कम पाँच बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। किन्त ओघसे यह त्रसनालीके कुछ कछ छह बटे चौदह भागप्रमाण प्राप्त होता है, क्योंकि ओघसे देवोंमें मारणान्तिक समुद्धात करनेवाले सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि दोनों प्रकारके जीव लिथे गये हैं। इनके अवक्तव्यपदका स्पर्शन क्षेत्रके समान है यह स्पष्ट ही है। एक फरक तो यह है। इसरा फरक इसी कारणसे वैक्रियिकद्विकके तीन पदोंकी अपेचा स्पर्शनमें पड़ता है। बात यह है कि ओग्रसे वैकियिकद्विकके तीन पदोंकी अपेक्षा स्पर्शन त्रसनाठीके कुछ कम बारह बटे चौदह भाग-

आभिणि-सुद-ओधिणा० पंचणा०-छदंस०-अहुक०-पुरिस०-भय-दु०-मणुस०-पंचिंदि०- [ ओरालि०- ] तेजा०-क०-समचदु० - [ओरालि०अंगो०-वजरि०] वण्ण०४- [ मणुसाणु०- ] अगु०४-पसत्थवि०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०-तित्थ०-उचा०-पंचंत० तिण्णिपदा अट्टचो०। अवत्त० खेत्तभंगो । सादासाद०-चदणोक०-थिरादितिण्णियुग० सव्वपदा अड्डचो०। अपचक्खाण०४ तिण्णि पदा अड्डचो०। अवत्त० छचो ः। मणुसाउ० साद०भंगो । देवाउ० आहारदुगं खेत्तभंगो । मणुसगदि-प्रमाण बतला आये हैं। पर यहाँ उसमेंसे ऊपरका एक राजु स्पर्शन कम हो जाता है, अतः यहाँ इनके तीन पदोंकी अपेचा स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम ग्याग्ह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। इनके अवक्तव्यपदकी अपेन्ना स्पर्शन क्षेत्रके समान है यह स्पष्ट ही है। तीसरा फरक औदारिक-शरीरके अवक्तव्य पदकी अपेक्षा है। ओघसे यह स्पर्शन त्रसनाळीके कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण बतला आये हैं, क्योंकि वहाँ सम्यन्द्रष्टि और मिथ्यादृष्टिका भेद न होनेसे नीचेके छह और ऊपरके छह इसप्रकार कुछ कम बारह राजु छिए गये हैं। किन्तु यहाँ नीचेके छह और ऊपर के पाँच इस प्रकार कुछ कम ग्यारह राजु ही लिए जा सकते हैं, क्योंकि बारहवें कल्प तकके देवोंमें ही तिर्युख्न मरकर उत्पन्न होते हैं। अभन्य और मिथ्यादृष्टियोंमें मत्यज्ञानियोंके समान प्ररूपणा बन जानेसे उनके समान जाननेकी सूचना की हैं। विभक्कत्तानी पञ्चेन्द्रिय ही होते हैं, इसलिए इनमें साधारणतः पञ्चेन्द्रियोंके समान जाननेकी सूचना की है। जो अन्तर है उसका अलगसे निर्देश किया है। बात यह है कि पक्चिन्द्रियोंमें बैकियिकषट्कका भक्न ओवके समान बन जाता है और विभगङ्गज्ञानी मिथ्यादृष्टि होते हैं, अतः उनमें वह नहीं बनता । किन्तु मत्यज्ञानियों के जो रपर्शन कहा है वह बनता है, अतः इनमें वैक्रियिकपट्कका भक्क मत्यज्ञानियोंके समान जाननेकी सूचना की है। इसरे पञ्चेन्द्रियोंमें औदारिकशरीरके अवक्तव्यपदकी अपेचा स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है जो नारिकयों और देवोंके उपपादपदके समय प्राप्त होता है। किन्तु देव और नारकी उपपादपदके समय विभक्कशानी नहीं होते, क्योंकि उनके यह अज्ञान पर्याप्त होनेपर प्राप्त होता है। अतः जो विभक्कज्ञानी विर्येख्न और मनुष्य औदारिकशरीरका अवक्तत्र्य पद कर रहे हैं उन्हींकी अपेचा यहाँपर औदारिकशरीरके अवक्तव्य-पदका स्पर्शन घटित किया जा सकता है और वह लोकके असंख्यातवें भाणप्रमाण ही होता है। यही कारण है कि विभक्तज्ञानमें औदारिकशरीरके अवक्तव्यपदवालोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान जाननेकी सूचना की है।

१८६. आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, आठ कथाय, पुरुपवेद, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगित, पञ्चीन्द्रयज्ञाति, औदािकशारीर, तैजसशारीर, कार्मणशारीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदािरकशारीर आङ्गोपाङ्ग, वञ्चपंभनाराचसंहनन, वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुछघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगिति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुम्बर, आदेय, निर्माण, तीर्थङ्कर, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनाठीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। इनके अवक्तव्यपदका भङ्ग क्षेत्रके समान है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार नोकषाय और स्थिर आदि तीन युगछके सब पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनाठीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अप्रत्याख्यानावरण चतुष्कके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनाठीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने त्रसनाठीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सनुष्यायुका भङ्ग सातावेदनीयके समान है। देवायु और आहारकद्विकका भङ्ग क्षेत्रके समान है। मनुष्यगतिपञ्चकके अवक्तव्यपदके समान है। देवायु और आहारकद्विकका भङ्ग क्षेत्रके समान है। मनुष्यगतिपञ्चकके अवक्तव्यपदके समान है। देवायु और आहारकद्विकका भङ्ग क्षेत्रके समान है। मनुष्यगतिपञ्चकके अवक्तव्यपदके

पंचगस्स अवत्त० छचो० । देवगदि०४ तिण्णि पदा छचो० । अवत्त० खेत्तभंगो । एवं ओधिदं०-सम्मा०-खइग०-वेदग०-उवसम० । णवरि खइग०-उवसम० देवर्गाद०४ खेत्त-भंगो । उवसम० तित्थ० खेत्तभंगो ।

बन्धक जीवांने त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। देवगतिचतुष्कके तीन पदांके बन्धक जीबांने त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका भङ्ग क्षेत्रके समान है। इसी प्रकार अवधिदर्शनवाले, सम्यग्द्रष्टि, चायिकसम्यग्द्रष्टि, वेदकसम्यग्द्रष्टि और उपशमसम्यग्द्रष्टि जीवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि चायिकसम्यग्द्रष्टि और उपशमसम्यग्द्रष्टि जीवोंमें देवगतिचतुष्कका भङ्ग क्षेत्रके समान है। तथा उपशमसम्यग्द्रष्टि जीवोंमें तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग क्षेत्रके समान है।

विशेषार्थ-यहाँ देवोंमें विहारादिके समय भी पाँच ज्ञानावरणादि और चार अप्रत्या-ख्यानावरणके तीन पद तथा साताबेदनीय आदि व मनुष्यायुके सब पद बन जाते हैं, इसिछए इनके उक्त पदवालोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चीदह भागप्रमाण कहा है। तथा जो संयत जीव इनकी बन्धच्युच्छित्ति होनेके बाद मरकर देव होते हैं या छीटकर पुनः इनका बन्ध करते हैं उनके इनका अवक्तव्यपद होता है। यतः ऐसे जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होता है, अतः इनके अवक्तव्यपदवाले जोवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। इतनी विशेषता है कि इनमेंसे तीर्थङ्कर प्रकृतिका अवक्तव्यपट दूसरे और तीसरे नरकमें भी बन जाता है। तथा मनुष्यगतिपञ्चकका अवक्तव्यपद जो सम्यादृष्टि तिर्यञ्च मरकर देव होते हैं उनके भी सम्भव है, इसलिए इनके अवक्तव्य पदवाले जीवांका रपर्शन त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण प्राप्त होनेसे उसका अलगसे निर्देश किया है। जो सम्यग्दृष्टि मनुष्य प्रथम नरकमें उत्पन्न होते हैं उनके भी इनका अवक्तव्य पद होता है पर इससे उक्त स्पर्शनमें कोई अन्तर नहीं पडता । संयत और संयतासंयत जीवोंके असंयतसम्यग्दृष्टि होने पर या ऐसे जीवोंके मरकर देव होनेपर अप्रत्याख्यानावरण चतुष्कका अवक्तव्य पद होता है। यतः ऐसे जीवोंका स्पर्शन भी त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण प्राप्त होता है, अतः यह उक्तप्रमाण कहा है। तिर्यक्क और मनुष्य देवोंमें मारणान्तिक समुद्धात करते समय भी देवगतिचतुष्कके तीन पद करते हैं, अतः इनके उक्त पदवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । तथा जो देव मरकर मनुष्योंमें उत्पन्न होते हैं उनके इनका अवक्तव्य पद होता है । यतः ऐसे जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होता है अतः यह चेत्रके समान कहा है। यहाँ अवधिदर्शनी आदि अन्य जितनी मार्गणाएं गिनाई हैं उनमें यह प्ररूपणा बन जाती है, अतः उनमें उक्त तीन प्रकारके ज्ञानवाले जीवोंके समान जाननेकी सूचना की है। मात्र ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि और उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें कुछ विशेषता है। बात यह है कि जो ज्ञायिक-सम्यग्दृष्टि तिर्यञ्ज और मनुष्य देवोंमें मारणान्तिक समुद्धात करते हैं वे बहुत ही अल्प होते हैं और उनका स्पर्शन क्षेत्र भी सीमित है, इसलिए तो ज्ञायिकसम्यग्दृष्टियोंमें देवगति चतुष्कके सब पटवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। तथा उपशमसम्यग्दृष्टि तिर्यञ्च तो देवोंमें मारणान्तिक समुद्धात ही नहीं करते । मनुष्य करते हैं सो जो उपशमश्रेणिवाले ऐसे मनुष्य हैं वे ही करते हैं, इसलिए इनमें भी देवगतिचतुष्कके सत्र पद्वालांका स्पर्शन चेत्रके समान कहा है। उपशमसम्यम्द्रष्टियोंमें यही बात तीर्थक्र प्रकृतिके विषयमें भी जाननी चाहिए।

- १६०. संजदासंजदेसु धुविगाणं तिण्णि पदा छचोइ०। सादादीणं सव्वपदां छचो०। देवाउ०-तित्थ० खेत्तभंगो। असंजद० ओघं।
- १६१. किण्ण-णील-काउ० धुवियाणं तिण्णि पदा सव्वलो०। णिरयगदि-णिर-याणु०-वेउ०-वेउ०अंगो० तिण्णि पदा छ-चत्तारि-वे ०। अवत्त० खेत्तमंगो। दोआउ०-देवगदि-देवाणु०-तित्थ० खेत्तभंगो। सेसाणं तिरिक्खोघं। णवरि ओरालि० अवत्त० छचत्तारि-वेचोद्दस०।

१६०. संयतासंयतांमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम लह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सातावेदनीय आदि प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। देवायु और तीर्थङ्कर प्रकृतिके बन्धक जीवोंका भङ्ग क्षेत्रके समान है। असंयत जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है।

विशेषार्थ—संयतासंयतोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण है और यह ध्रुवबन्धवाली व इतर प्रकृतियोंके सब पदवालोंके बन जाता है, इसलिए यह उक्तप्रमाण कहा है। मात्र मारणान्तिक समुद्धातके समय आयुकर्मका बन्ध नहीं होता और संयतासंयतोंमें तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध करनेवाले मनुष्य ही होते हैं। यतः ऐसे जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होता है अतः इन प्रकृतियोंके सम्भव सब पदवालोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। असंयत जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है यह स्पष्ट ही है।

१६१. कृष्ण, नील और कापोत लेश्यावाले जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वी, वैकियिक-शारीर और वैकियिकशारीर आङ्गो गङ्गके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुल कम छह, कुल कम चार और कुल कम दो बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इनके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका स्परान क्षेत्रके समान है। दो आयु, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी और तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग क्षेत्रके समान है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग सामान्य तिर्थञ्चोंके समान है। इतनी विशेषता है कि औदारिकशरीरके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुल कम छह, कुल कम चार और कुल कम दो बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है।

विशेषार्थ — कृष्णादि तीन छेश्यावाछे जीव सर्व छोकमें पाये जाते हैं, इसिलए इनमें धुववन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदवाले जीवोंका स्पर्शन सर्व लोकप्रमाण कहा है। कृष्णलेश्यामें सातवें नरक तकके, नील लेश्यामें पाँचवें नरकतकके और कापोत लेश्यामें तीसरे नरक तकके नारिकयोंमें मारणान्तिक समुद्धात करते समय भी नरकर्गात आदिके तीन पद सम्भव हैं, इसिलए इनके इन तीन पदवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम छह, कुछ कम चार और कुछ दो बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। किन्तु ऐसे समयमें इनका अवक्तव्यपद नहीं होता, इसिलए इनके अवक्तव्य पदवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। आयुका बन्ध मारणान्तिक समुद्धातके समय नहीं होता। कृष्ण और नीललेश्यामें देवगितिद्वकका बन्ध भी मारणान्तिक समुद्धातके समय सम्भव नहीं है, क्योंकि इन दो लेश्यावाले देवोंमें मारणान्तिक समुद्धात ही नहीं करते। कापोत लेश्यामें मारणान्तिक समुद्धातके समय अभी देवगितिद्विकका बन्ध सम्भव है पर

१. ता॰प्रती 'सत्त [व्व]पदा' इति पाठः। २. आ॰प्रती 'पदा चत्तारि बे' इति पाठः।

१६२. तेउए पंचणा०-छदंसणा०-चदुसंज०-भय-दुगुं०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०४-वादर-पज्जत्त-पत्तेय-णिमि०-पंचंत० सन्वपदा अट्ट-णव० । श्रीणिगिद्धिदंडओ साद०-दंडओ सोधम्मभंगो । अपचक्खाण०४-ओरालि० तिण्णि पदा अट्ट-णवचो० । अवत्त० दिवड्ढचो० । पचक्खाण०४ तिण्णिपदा अट्ट-णव० । अवत्त० खेत्तभंगो । तित्थ० ओघं । देवाउ०-आहारदुगं खेत्तभंगो । देवगदि०४ तिण्णि पदा दिवड्ढचो० । अवत्त० खेत्तभंगो । सेसाणं पगदीणं सोधम्ममंगो । एवं पम्माए वि । णवरि अपचक्खाण०४-ओरा०-ओरा०अंगो० अवत्त० देवगदि०४ तिण्णि पदा पंचचो० । सेसाणं सहस्सारभंगो ।

ऐसे जीव केवल भवनित्रकमें ही मारणान्तिक समुद्रात करते हैं। ऐसी अवस्थामें इनका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार कृष्ण और नील लेश्यामें नारिकयों मारणान्तिक समुद्रात करते समय तीर्थक्कर प्रकृतिका बन्ध नहीं होता। कापोत लेश्यामें मारणान्तिक समुद्रात करते समय अवश्य ही इस प्रकृतिका बन्ध सम्भव है पर ऐसे जीव या तो प्रथम नरकमें या प्रथम नरकवाले मनुष्योंमें ही मारणान्तिक समुद्रात करते हैं। और इनका स्पर्शन भी लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिए इन दो आयु आदि सब प्रकृतियोंके सब पदवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। शेष प्रकृतियोंका भक्क सामान्य तियक्कोंके समान है यह स्पष्ट ही है। मात्र औदारिकशरीरका अवक्तव्यपद नरकमें उपपाद पदके समय भी सम्भव है, इसलिए इसके अवक्तव्य पदवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम छह, कुछ कम चार और कुछ कम दो वटे चौदह भागप्रमाण कहा है।

१६२. पीतलेश्यावाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण और पाँच अन्तरायके सब पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। स्यानगृद्धिदण्डक और सातावेदनीयदण्डकका भङ्ग सीधर्म कल्पके समान है। अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क और औदारिकशरीरके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने त्रसनार्टीके कुछ कम डेट बटे चौरह भाग-प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। प्रत्याख्यानावरणचतुष्कके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनाछीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवांका रपर्शन क्षेत्रके समान है। तीर्थद्भर प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है। देवाय और आहारकद्विकका भङ्ग क्षेत्रके समान है। देवगतिचतुष्कके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम डेढ़ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनके अवक्तत्र्यपर्के बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग सौधर्म कल्पके समान है। इसीप्रकार पद्मलेश्यामें भी जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशोपता है कि अप्रत्या-ख्यानावरणचतुष्क, औदारिकशारीर और औदारिकशरीरआङ्गोपाङ्गके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने तथा देवगतिचतुष्कके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम पाँच बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग सहस्रार कल्पके समान है।

१ ता॰आ॰प्रत्योः 'णिमि॰ '' अक्ष णव॰' इति पाठः । २ ता॰प्रतौ 'अक्ष । देवगिद् ४ तिण्णि पदा' इति पाठः ।

विशोषार्थ--पीतलेखामें देवोंके विहारके समय त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन पाया जाता है और ऊपर एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्धात करते समय त्रसनालीके कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन पाया जाता है और ऐसे समयमें पाँच ज्ञानावरणादिके तीन पद सम्भव हैं, अतः इनके सब पदवाले जीवोंका उक्तप्रमाण स्पर्शन कहा है। स्यानगृद्धिदण्डक और सातावेदनोयदण्डकके स्पर्शनको जो सौधर्म कल्पके समान जाननेकी सूचना की है सो उसका यही अभिपाय है कि रत्यानगृद्धिदृण्डकके तीन पदवाले जीवोंका और सातावेदनीयदण्डकके चार पदवालोंका उक्त प्रकारसे ही स्पर्शन जानना चाहिए। तथा स्यानगृद्धि-दण्डकका अवक्तव्यपद् उत्पर एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्धातके समय नहीं होता, इसलिए इनके इस पदवाले जीवोंका स्पर्शन इसीका सीधर्म कल्पमें कहे गये स्पर्शनके समान त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चीद्ह भागप्रमाण कहा है। स्यानगृद्धिदण्डककी प्रकृतियाँ ये हैं—स्यान-गृद्धित्रिक, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, न्पुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, तिर्यञ्च-गत्यानुपूर्वी, स्थावर, दुर्भग, अनादेय और नीचगोत्र । सातावेदनीयदण्डककी प्रकृतियाँ ये हैं-सातावेदनीय, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, चार नोकषाय, उद्योत और स्थिर आदि तीन युगल । अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क, प्रत्याख्यानावरणचतुष्क और औदारिकशरीरके तीन पद भी देवोंके विहारके समय और ऊपर एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्धातके समय सम्भव हैं, इसिलिए इनके इन पदवाले जीवोंका स्पर्शन भी त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भाग-प्रमाण कहा है। मात्र अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क और औदारिकशरीरका अवक्तव्यपद देवोंमें ऐशान कल्प तकके देवोंके उपपादपदके समय ही सम्भव है, इसलिए इनके उक्त पदवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम डेढ बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका अवक्तव्यपद भी यद्यपि उक्त देवोंमें सम्भव है पर जो संयत मनुष्य मरकर इनमें उत्पन्न होते हैं उन्होंके यह होता है, इसलिए यहाँ इनके अवक्तव्यपद्वाले जीवोका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहाहै। तीर्थं दूर प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान तथा देवाय और आहारकद्विकका भङ्ग क्षेत्रके समान है यह स्पष्ट हो है। सौधर्म ऐशान कल्प तकके देवांमें मारणान्तिक समुद्धात करते समय भी देवगति-चतुष्कके तीन पद सम्भव हैं, इसलिए इनके उक्त पदवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम डेढ़ वटे चौदह भागप्रमाण कहा है। किन्तु ऐसे समयमें इनका अवक्तव्यपद नहीं होता, इसलिए उसका भङ्ग क्षेत्रके समान कहा है। यहाँ शेप प्रकृतियाँ ये हैं—स्त्रीवेद, पुरुपवेद, दो आयु, मनुष्य गति, पञ्चेन्द्रियजाति, पाँच संस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप, दो विहायोगित, त्रस, सुभग, दो स्वर, आदेय और उच्चगोत्र । इनका उपर एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्घात करते समय बन्ध नहीं होता, अतः इनके चारों पदवाछे जीवोंका स्पर्शन सौधर्म कल्पके समान त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौद्ह भागप्रमाण कहा है। यहाँ मूलमें इसीप्रकार पद्मलेश्यामें भी जानना चाहिए ऐसा कहनेका तात्पर्य यह है कि जिसप्रकार अलग-अलग प्रकृतियोंके सम्भव पदवालोंका स्पर्शन पीतलेश्यामें कहा है उसीप्रकार पद्मलेश्यामें भी घटित कर लेना चाहिए। पर पद्मलेश्यामें त्रसनालीके कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन सम्भव नहीं है, इसिलए उसे सर्वत्र छोड़ देना चाहिए। मात्र इनमें अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क और औदारिकशरीरका अवक्तव्यपद सहस्रार कल्प तकके देवोंमें उपपादपदके समय और देवगति-चतुष्कके तीन पद इन्हीं देवोंमें मारणान्तिक समुद्धातके समय भी सम्भव हैं, इसलिए इनके उक्त पद्वालोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम पाँच बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। इन प्रकृतियोंके सिवा शेष प्रकृतियोंका विचार सहस्रारकल्पके समान कर छेना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

१६३. सुकाए आणदभंगो । अपचक्खाण०४-मणुसगदिपंच० सव्वपदा छचो०। देवगदि०४ तिण्णि पदा छचो ०। अवत्त० खेत्रभंगो ।

१६४. सासणे धुवियाणं तिण्णि पदा अट्ठ-बारह० । सादादीणं तेरसण्णं सन्वपदा अट्ठ-बारह० । इत्थि०-पुरिस०-पंचसंठा०-ओरालि०अंगो०-पंचसंघ०-दोविहा०-सुभग-दोसर-आदे० तिण्णि पदा अट्ठ-एकारह० । अवत्त० अट्ठचो० । णवरि ओरा०अंगो०

१६३. शुक्ल लेश्यामें आनतकल्पके समान भङ्ग है। अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क और मनुष्यगित पञ्चकके सब पदोंके वन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। देवगितचतुष्कके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। चपक्प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन होत्रके समान है।

विशोपार्थ-- शुक्ललेश्यावाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण है। आनत कल्पके देवांका भी उक्त प्रमाण स्पर्शन बन जाता है, अतः शुक्छलेश्यामें आनत कल्पके समान भङ्ग है यह वचन कहा है। उसमें भी कुछ स्पष्ट करनेके लिए अलगसे निर्देश किया है। आरण कल्पसे लेकर ऊपरके देवांमें उत्पादके समय भी अप्रत्याख्यानावरण चतुष्कके सत्र पद और मनुष्यगति पञ्चकका अवक्तव्यपद तथा इन देवोंके विहारादिके समय मनुष्यगतिपञ्चकके रोष तीन पद सम्भव हैं, इसिछए इन प्रकृतियोके सब पदवाले जीवोंका त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। तिर्यक्कों और मनुष्योंके द्वोंमें मारणान्तिक समुद्धात करते समय भी द्वगतिचतुष्कके तीन पद होते है, इसिछए इनके तीन परवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। किन्तू ऐसे समयमें इनका अवक्तव्य पद नहीं होता, इसिछिए इनके अवक्तव्यपदका भङ्ग क्षेत्रके समान कहा है। अब रहीं पाँच ज्ञानावरणादि शेप चपक प्रकृतियाँ सो इनका अवक्तव्यपद उपशमश्रीणमें या तो उतरते समय या इनकी बन्धव्युच्छित्तिके बाद भरकर देव होनेके प्रथम समय प्राप्त होता है, इसलिए इनके अवक्तव्य पदवाले जीवांका भङ्ग भी क्षेत्रके समान कहा है। तथा इनके शेप तीन पदवाले जीवोंका म्पर्शन कितना है इसका उत्तर 'आनत कल्पके समान है' इसमें ही हो जाता है। यहाँ ऐसी तीन प्रकृतियाँ और शेप रहती है जिनके विपयमें अलगसे कुछ नहीं कहा है। वे हैं--रेवाय और आहारकद्विक। सो देवायुका वन्ध तो स्वस्थानमें ही होता है और आहारकद्विकका बन्ध केवल अप्रमत्तसंयत और अपूर्वकरणवाले मनुष्य करते हैं, इसलिए इनके चारों पदवाले जीवोंका स्पर्शन यहाँ चेत्रके समान प्राप्त होता है।

१६४. सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें ध्रुववन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदवाले जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम बाग्ह वटे चौद्ह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सातावेदनीय आदि तेग्ह प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम बाग्ह बटे चौद्ह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। खीवेद, पुरुपवेद, पाँच संस्थान, ओदागिक शारीर आङ्गोपाङ्ग, पाँच संहनन, दो विहायोगित, सुभग, दो स्वर और आदेयके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम ग्याग्ह बटे चौद्ह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनके अवक्तत्र्यपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौद्ह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इतनी विशेषता है कि औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्गके अवक्तत्र्य-

१ ता॰प्रतौ 'सहस्सारमं [गोः आण] दमंगो' आ॰प्रतौ 'सहस्मारमंगो। ''' आणदमंगो' इति पाठः। २ आ॰प्रतौ 'दैवगदि॰ ४ छुचो॰' इति पाठः।

अवत्तः पंचचोः । दोआउ०-मणुसगः -मणुसाणु०-उचाः सन्वपदा अद्वचोः । देवाउ० खेत्तभंगो । तिरिक्खगः -ितिरिक्खाणुपु०-द्भग-अणादे० तिण्णि पदा अट्ट-बारह० देस्र० । अवत्तः [अट्ट] एगाः व्चोः । देवगदि०४ तिण्णि पदा पंचचोः देस्र० । अवत्तव्वः खेत्तभंगो ।

पदके बन्धक जीवोंने त्रसनाछीके कुछ कम पाँच बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। दो आयु मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रके सब पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनाछीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। देवायुका भङ्ग क्षेत्रके समान है। तियंख्यगति, तिर्यद्धगत्यानुपूर्वी, दुर्भग और अनादेयके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनाछीके कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने त्रसनाछीके कुछ कम आठ और कुछ ग्यारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। देवगतिचतुष्कके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनाछीके कुछ कम पाँच वटे चौदह भागप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है।

विशोषार्थ-सासादनसम्यन्द्रष्टियांका स्पर्शन कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चौद्ह भागप्रमाण बतलाया है। यह दोनों प्रकारका स्पर्शन ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन और सातावेदनीय आदिके चार पदोंके बन्धक जीवोंके सम्भव होनेसे उक्तप्रमाण कहा है। स्नीवेद आदिके तीन परोंका बन्ध देवोंके विहार आदिके समय तथा नारिकयों और देवोंके तिर्यक्कों और मनुष्योंमें मारणान्तिक समुद्धातके समय भी सम्भव है, इसलिए इनके उक्त पदवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम ग्यारह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। मात्र इनका अवक्तव्यपद मारणान्तिक समुद्धातके समय सम्भव नहीं है । तथा तिर्यक्कों और मनुष्योंके देवोंमें उत्पन्न होनेपर उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्गका अवक्तव्यपद् सम्भव है, इसिटिए यहाँ स्त्रीवेद आदि सब प्रकृतियांके अवक्तव्य पदवारे जीवोंका स्पर्शन त्रसनार्छाके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण और औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्गके अवक्तव्य पर्के बन्धक जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम पाँच बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। देवोंके विहार आदिके समय भी दो आयु आदिके सब पद सम्भव हैं, अतः इनके चारों पदवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौद्ह भागप्रमाण कहा है। देवायुका भङ्ग क्षेत्रके समान है यह स्पष्ट ही है। देवोंके विहारादिके समय तथा नारिकयों और देवोंके तिर्येख्रों और मनुष्योंमें मारणान्तिक समुद्धात करते समय भी तिर्यञ्चगित आदिके तीन पद सम्भव हैं, इसलिए इनके उक्त पदवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम बाग्ह बटे चीदह भागप्रमाण कहा है। तथा इनका अवक्तव्यपद् देवोंमें विहारादिके समय और देवों व नारिकयोंके तिर्यञ्जोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें भी सम्भव है, इसलिए इस पदवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनार्हाके कुछ कम आठ और कुछ कम ग्याग्ह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। तिर्यक्कों और मनुष्योंके द्वोंमें मारणान्तिक समुद्धात करते समय भी देवगति चतुष्कके तीन पदोंका बन्ध सम्भव है, अतः इनके उक्त पदवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम पाँच बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। तथा इनका अवक्तत्र्यपद् ऐसे समयमें नहीं होता, इसलिए इसका भङ्ग क्षेत्रके समान जाननेकी सूचना की है।

१. ता॰आ॰प्रस्योः 'अवत्त॰ ए॰ अंतो॰ चो॰' इति पाटः ।

१६५ सम्मामि० देवगदि०४ तिण्णि पदा खेत्तभंगो । सेसाणं पगदीणं सन्व-पदा अड्डचो० । असण्णी० खेत्तभंगो । अणाहार० कम्मइगभंगो ।

## एवं फोसणं समत्तं ।

### कालपरूवणा

१६६. कालाणु०-दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा०-छदंसणा०-अट्टक०-भयदुगुं०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० विण्णि पदा केवचिरं० १
सन्बद्धा । अवत्त० जह० एग०, उक्क० संखेजसम० । थीणिग०३-मिन्छ०-अट्टक०ओरालि० तिण्णि पदा सन्बद्धा । अवत्त० जह० एग०, उक्क० आवलि० असंखे० ।
तिण्णिआउ० भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० पलिदो० असंखे० । अविद्व०-अवत्त०
जह० एग०, उक्क० आवलि० असंखे० । वेडिव्वियछ० दोपदा सन्बद्धा । अविद्व०-अवत्त०
जह० एग०, उक्क० आवलि० असंखे० । आहारदुगं दोपदा सन्बद्धा । अविद्व०-अवत्त०

१६५, सम्यग्निथ्यादृष्टि जीवोंमें देवगतिचतुष्कके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। शेप प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। असंज्ञी जीवोंमें चेत्रके समान भङ्ग है और अनाहारक जीवोंमें कार्मणकाययोगी जीवोंके समान भङ्ग है।

विशेषार्थ—यहाँ देवगित चतुष्कका तिर्यक्ष और मनुष्य बन्ध करते हैं, इसिलए इनके सब पदवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। तथा शेप प्रकृतियोंका बन्ध देवोंके विहारादिके समय भी सम्भव है, इसिलए उनके सब पदवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालांके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। असंज्ञियोंमें क्षेत्रके समान और अनाहारक जीवोंमें कार्मणकाययोगी जीवोंके समान भङ्ग है यह स्पष्ट ही है।

### इस प्रकार स्पर्शन समाप्त हुआ।

#### कालप्ररूपणा

१६६. काल दो प्रकारका है— ओव और आदेश। ओवसे पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, आठ कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजसशारीर, कार्मणशारीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका कितना काल है ! सर्वदा काल है । अवक्तत्र्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । स्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, आठ कपाय और औदारिकशारीरके तीन पदोंके बन्धक जीवोंका सर्वदा काल है । तथा इनके अवक्तत्र्य पदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आविलके असंख्यातवें भागप्रमाण है । तीन आयुओं के भुजगार और अल्पतरपदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अवस्थित और अवक्तत्र्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आविलके असंख्यातवें भागप्रमाण है । वैकियिकपट्कके दो पदोंके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है । तथा अवस्थित और अवक्तत्र्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आविलके असंख्यातवें भागप्रमाण है । वैकियिकपट्कके दो पदोंके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है । तथा अवस्थित और अवक्तत्र्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आविलके असंख्यातवें भागप्रमाण है । आहारकदिकके दो पदोंके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा काल आविलके असंख्यातवें भागप्रमाण है । आहारकदिकके दो पदोंके बन्धक जीवोंका काल स्व

२. ता० प्रतौ 'एवं फोसणं समत्तं' इति पाठो नास्ति । २. ता०प्रतौ 'आहारदुगुं रिगं ]' इति पाटः ।

जह॰ एग॰, उक्क॰ संखेजसम॰ । तित्थ॰ देवगदिभंगो । णवरि अवत्त॰ जह॰ एग॰, उक्क॰ संखेजसम॰ । सेसाणं चत्तारि पदा सन्बद्धा ।

सर्वदा है। तथा अवस्थित और अवक्तन्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। तीर्थक्कर प्रकृतिका भक्त देवगितके समान है। इतनी विशेषता है कि अवक्तन्य पदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। शेप प्रकृतियोंके चार पदोंके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है।

विशोषार्थ--पाँच ज्ञानावरणादिके तीन पदोंका बन्ध एकेन्द्रियादि जीव भी करते हैं, अतः इनके इन पदवाले जीवोंका काल सर्वदा कहा है। तथा इनका अवक्तव्यपद या तो उपशमश्रेणिसे उतरते समय होता है या उपशमश्रीणमें इनकी बन्ध व्युच्छित्तिके बाद मरकर देव होनेपर होता है और उपशमश्रेणिपर निरन्तर चढ़नेका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है, इसलिए यहाँ इनके अवक्तव्य पदवाले जीवोंका जयत्य काल एक समय और उत्क्रप्ट काल संख्यात समय कहा है । मात्र उक्त प्रकृतियोंमें प्रत्याख्यानावरणचतुष्क भी हैं सो इनके अवक्तव्य-पदका जघन्य और उत्कृष्ट काल संयत जीवोंको नीचे लाकर प्राप्त करना चाहिए। आगे जिन प्रकृतियोंके जिन पर्नेका सर्वदा काल कहा है सो कहीं तो उसका पूर्वोक्त कारण है और कहीं उसका किसी न किसीके निरन्तर बन्ध होना कारण है। इसलिए यह उस प्रकृतिके बन्ध स्वामीका विचार कर ले आना चाहिए। जिन प्रकृतियोंके जिन पदोंका काल उससे भिन्न है उसका स्पर्धा-करण इस प्रकार है-पहले स्यानगृद्धि आदिके अवक्तव्यपदका काल एक जीवकी अपेचा एक समय बतला आये हैं। यदि नाना जीव इन प्रकृतियोंका अवक्तव्य करें तो एक समय तक तो कर ही सकते हैं, क्योंकि सामादनसे लेकर संयतासंयत तक प्रत्येक गुणस्थानकी राशि पल्यके असं-ख्यातचें भागप्रमाण है। उसमेंसे कुछ जीव यदि मिथ्यात्व आदि गुणस्थानोंमें आते हैं तो एक समय तक आकर अन्तर भी पड़ सकता है। इसलिए तो इन प्रकृतियोंके अवक्तव्यपट्का जधन्य काल एक समय कहा है और यदि पूर्वोक्त जीव निरन्तर मिथ्यात्व आदि गुणस्थानोंको प्राप्त होवें तो आविछके असंख्यानवें भागप्रमाण काल तक होंगे। इसलिए इन प्रकृतियोंके अवक्तव्यपद्का उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। प्रत्येक आयुका बन्धकाल अन्तर्मुहूर्त है। तथा नरकाय, मनुष्याय और देवायुका बन्ध एक साथ यदि अधिकरो अधिक जीव करें तो असंख्यात ही कर सकते हैं। तथा भुजगार और अल्पतर पदका एक जीवकी अपेचा जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। अवस्थितपद्का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल सात समय है और अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। यह सब देखकर यहाँ उक्त तीन आयुओं के भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य काल एक समय और उत्क्रप्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण तथा शेप दो पदोंका जघन्य काल एक समय और उत्क्रष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। वैक्रियिकपट्कके अवस्थित और अवक्तत्र्यपदका जघन्य काल एक समय और उत्क्रष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण इसी प्रकार घटित कर छेना चाहिए। आहारकद्विकका बन्ध संख्यात जीव ही करते हैं, इसिछए इनके अवस्थित और अवक्तव्यपदका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है। तीर्थक्कर प्रकृतिका भङ्ग देवगतिके समान है यह स्पष्ट ही है। किन्तु इसका अवक्तव्यपद करनेवाले जीव संख्यात ही हो सकते हैं, अतः इसके उक्तपदका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है। यहाँ शेष पदसे ये प्रकृतियाँ छी गई हैं-दो वेदनीय, सात नोकपाय,

१ ता॰प्रतो 'ज॰ ए॰ संखेजसम॰' इति पाठः।

१६७. णिरएसु धुवियाणं दोपदा सन्बद्धाः । अवद्विः जहः एगः, उक्कः आवितः असंखेः । एवं तित्थयरं । णविर अवत्तः जहः एगः, उक्कः संखेजसः । पटमाए तित्थः अवतः णित्थः । सेसाणं पगदीणं भ्रजः अपः सन्बद्धाः । अवद्विः अवतः जहः एगः, उक्कः आवितः असंखेः । तिरिक्खाउः ओधं णिरयाउभंगो । मणुसाउँ भ्रजः अपः जहः एगः, उक्कः अंतोः । अवद्विः अवतः जहः एगः, उक्कः संखेजसमः । एवं णेरह्गाणं णेद्व्वं ।

१६८ तिरिक्खेस धुवियाणं तिण्णि पदा सवद्धा । सेसाणं ओघं । पंचिंदिय-

तिर्यञ्चायु, दो गति, पाँच जाति, छह संस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, परघात, उच्छास, आतप, उद्यांत, दो विहायोगति, त्रसादि दस युगल और दो गोत्र।

१६७. नागिकयों में भुवबन्धवाली प्रकृतियों है । पदवाले जीवों का काल सर्वदा है। अवस्थितपदके बन्धक जीवों का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आविलके असंख्यातवे भागित्रमाण है। इसी प्रकार तीर्थक्करप्रकृतिकी अपेन्ना काल जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इसके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवों का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। मात्र प्रथम पृथिवीमें तीर्थक्कर प्रकृतिका अवक्तव्यपद नहीं है। शेप प्रकृतियों के भुजगार और अल्पतर पदके बन्धक जीवों का काल सर्वदा है। इनके अवस्थित और अवक्तव्य पदके बन्धक जीवों का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आविलके असंख्यातवें भाग-प्रमाण है। तिर्यक्षायुका आधि नरकायुके समान भक्क है। मनुष्यायुके भुजगार और अल्पतर-पदके बन्धक जीवों का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मृह्त है। अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवों का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मृह्त है। अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवों का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। इसीप्रकार सब नार्यक्यों ले जाना चाहिए।

विशेषार्थ—यहाँ मनुष्यायुको छोड़कर शेप सब प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतर पदवाले जीवोंका काल सर्वदा है यह स्पष्ट ही है। तथा नारकी जीव असंख्यात हैं, इसलिए यहाँ जिन प्रकृतियोंका अवस्थितपद सम्भव है और जिन प्रकृतियोंके अवस्थित और अवक्तव्य दोनों पद सम्भव है उनके इन पदोंका जवत्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आविलके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। मात्र तीथक्कर प्रकृतिके अवक्तव्यपदवाले जीव और मनुष्यायुके अवस्थित और अवक्तव्यपदवाले जीव संख्वातसे अधिक नहीं हो सकते। यही करण है कि यहाँपर इन दो प्रकृतियोंके उक्त पदवाले जीवोंका जवत्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है। तीथक्कर प्रकृतियोंके उक्त पदवाले जीवोंका जवत्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है। तीथक्कर प्रकृतियों अवक्तव्यपद प्रथम नरकमें नहीं होता, यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए। एक बात और है और वह तिर्यक्चायुके सम्बन्धमें है। बात यह है कि किसी भी आयुका बन्ध आयुबन्ध के कालमें अन्तर्मुहूर्तसे अधिक काल तक नहीं होता है और नारकी जीव असंख्यात हैं, इसलिए यहाँ तिर्यक्चायुके भुजगार और अल्पतर पदवाले जीवोंका सर्वदा काल नहीं बन सकता। यही कारण है कि यहाँ इसका भक्न ओधसे नरकायुके समान जाननेकी सूचना की है। सब नारिकयोंमें इसीप्रकार अपनी-अपनी प्रकृतियोंका विचारकर काल घटित कर लेना चाहिए।

१६८. तिर्यञ्चोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियों के तीन परवाले जीवों का काल सर्वदा है। शेष प्रकृतियों का भङ्ग ओघके समान है। पञ्चीन्द्रय तिर्यञ्चित्रिकमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार

१ ता॰प्रतौ 'ज॰ ए॰ आवलि॰' इति पाटः । १ ता॰प्रतौ 'ओघं। णिरयाउभंगो मणुसाउ॰' इति पाटः ।

तिरिक्ख॰३ धुवियाणं ग्रुज॰-अप्प॰ सन्बद्धा । अवद्धि॰ जह॰ एग॰- उक्क॰ आवर्ति॰ असंखें॰ । चदुण्णं आउगाणं ग्रुज॰-अप्प॰ जह॰ एग॰, उक्क॰ पिरुदो॰ असंखे॰ । अवद्धि॰-अवत्त॰ जह॰ एग॰, उक्क॰ आवर्ति॰ असंखे॰ । सेसाणं ग्रुज॰-अप्प॰ सन्बद्धा। अवद्धि॰-अवत्त ॰ जह॰ एग॰, उक्क॰ आवरि॰ असंखे॰ ।

१६६ पंचिदि०तिरि०अपजि० धुवियाणं भुज०-अप्प० सन्वद्धा । अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० आवलि० असंखे० । दो आउ० भुज०-अप्प० जह०एग०, उक्क० पलिदो-वम० असंखे० । अवट्ठि०-अवत्त० जह<sup>ँ</sup>० एग०, उक्क० आवलि० असंखे० । सेसाणं भुज०-अप्प० सन्वद्धा । अवट्ठि०-अवत्त०-जह० एग०, उक्क० आवलि० असंखे० । एवं

और अल्पतर पदके वन्धक जीवोंका काल सर्वदा है। अवस्थितपदके वन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आविलके असंख्यातवें भागप्रमाण है। चार आयुआंके भुजगार और अल्पतरपदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अविलक्षे असंख्यातवें भागप्रमाण है। शेप प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतरपदके वन्धक जीवोंका काल सर्वदा है। अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आविलके असंख्यातवें भागप्रमाण है।

विश्वेषार्थ—तिर्यक्रोंमें प्रवबन्धवाली प्रकृतियाँ ये हैं—पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, आठ कपाय, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कार्मणशर्गर, वर्णचतुष्क, अगुरु छपु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तराय। सो इनके भुजगार आदि तीनों पद एकेन्द्रियादि सब जीवों के सम्भव हैं, इसिल्ए इनके उक्त पदवाले जीवोंका काल सबदा कहा है। इनके सिवा यहाँ बंधनेवाली शेष जितनी प्रकृतियाँ हैं उनकी ओघप्रकृपणा यहाँ बन जाती हैं. इसिल्ए उसे ओघके समान जाननेकी सूचना की है। पञ्चिन्द्रय तिर्यक्च त्रिक प्रत्येक असंख्यात होते हैं, इसिल्ए इनमें सब प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतर पदवालोंका सब काल और जिनका अवस्थित पद है या जिनका अवस्थित और अवक्तव्य पद है उनका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आविल्के असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। मात्र चार आयुओं के भुजगार और अल्पतर पदवालोंका सर्वदा काल नहीं बन सकता, क्योंकि इनका त्रिभागमें अन्तर्मुहूर्त तक ही आयुबन्ध होता है, इसिल्ए इनके इन दो पदवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। शेष कथन सुगम है।

(६६. पञ्चीन्द्रय तिर्यञ्च अपर्याप्तक जीवांमें घ्रवबन्धवाली प्रकृतियांके मुजगार और अल्पतर पर्के बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है। अवस्थितपर्के बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आविलके असंख्यातवं भागप्रमाण है। दो आयुओंके भुजगार और अल्पतर पर्के बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अवस्थित और अवक्तव्य पर्के बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आविलके असंख्यातवें भागप्रमाण है। शेप प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतर पर्के बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है। अवस्थित और अवक्तव्यपर्के बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय

१. ता॰प्रतौ 'सब्बद्घा [ द्धा ] सब्बद्धा॰। अविष्ठ' इति पाटः। २ आ॰प्रतौ 'एग॰ आविलि॰' इति पाटः। ३ ता॰प्रतौ 'चतुगाणं' इति पाटः। ४ आप्रतौ 'अविष्ठि॰ जह॰' इति पाटः।

सन्वविगलिंदि ०-पंचिंदिय-तसअपजनगाणं पंचकायाणं बादरपजनगाणं च।

२०० मणुयेसु धुवियाणं अविद्व जह० एग०, उक्क० आविल० असंखे० । सेसपदा ओघं । वेउव्वियछ० आहारदुगं तित्थ० आहारसरीरभंगो । सेसाणं पंचिदियतिरिक्ख-भंगो । णविर दोआउ० णिरय-मणुसाउभंगो । पज्ञत्त-मणुसिणीसु सव्वपगदीणं आहार-सरीरभंगो । चदुआउ० णिरय-मणुसाउभंगो । मणुसअपज्जत्व० धुवियाणं सुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० पलिदो० असंखेजिदिभा० । अविद्वि० जह० एग०, उक्क० आविल० असंखे० । एवं सव्वपगदीणं। णविर अवत्त० अविद्वदभंगो । दोआउ० पंचिदियतिरिक्ख-अपज्जतभंगो ।

है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। इसीप्रकार सब विकलेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय-अपर्याप्त, त्रसअपर्याप्त और पाँच स्थावरकायिकोंके बादर पर्याप्तकोंमें जानना चाहिए।

विशेषार्थ—पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त जीव असंख्यात होते हैं, इसिलए इनमें दोनों आयुओं को छोड़कर शेप सब प्रकृतियों के भुजगार और अल्पतरपदवाले जीवों का काल सर्वदा बन जाता है। अब रहा इन प्रकृतियों के शेप पदों के कालका विचार और आयुक्षम के चारों पदों के कालका विचार सो इस सम्बन्ध में उक्त पद्वाले जीवों की असंख्यात संख्या के रहते हुए इस सम्बन्ध में यह नियम जानना चाहिए कि जिन पदों का एक जीवकी अपेचा जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्भुहूर्त है उनका यहां जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्भुहूर्त है उनका यहां जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पत्य के असंख्यात माग्रिमाण प्राप्त होता है। तथा जिन पदों का एक जीवकी अपेचा जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल सात आठ समय, सात समय या एक समय है उनका यहाँ जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आविलके असंख्यात में भागप्रमाण प्राप्त होता है। यहाँ इसी नियमको ध्यानमें रखकर उक्त काल कहा है। यहाँ अन्य जितनी मार्गणाएं गिनाई हैं उनमें यह प्रस्पणा अविकल घटित हो जाती है, इसिलए उनमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकों के समान जाननेकी स्चना की है।

२००. मनुष्योंमें घु वबन्धवाली प्रकृतियोंके अविध्यतपद्के बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आविलके असंख्यातवें भागप्रमाण है। शेप पदोंके बन्धक जीवोंका भङ्ग ओघके समान है। वैकियिकपट्क, आहारिद्धक और तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ओघसे आहारकशरीरके समान है। शेप प्रकृतियोंका भङ्ग पर्छ्वान्द्रिय तिर्यद्धांके समान है। इतनी विशेषता है कि दो आयुआंका भङ्ग नारिकयोंमें मनुष्यायुके समान है। मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यित्वयोंमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग आहारकशरीरके समान है। चार आयुआंका भङ्ग नारिकयोंमें मनुष्यायुके समान है। मनुष्य अपर्याप्तकोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतर पदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अवस्थित पदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आविलके असंख्यातवें भागप्रमाण है। इसी प्रकार सब प्रकृतियोंके विषयमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य पदका भङ्ग अवस्थित पदके समान है। दो आयुओंका भङ्ग पञ्चित्रय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान है।

विशेषार्थ---मनुष्य असंख्यात होते हैं। इनमें अन्य सब प्रकृतियोंके पदोंका काल पक्किन्द्रिय तिर्यक्कोंके समान बन जाता है। मात्र इनमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद

२०१. देवेसु णिरयभंगो । एवं सव्वदेवाणं । णवरि सव्वद्वे मणुसि०भंगो । धुविगाणं अवत्त० णित्थ ।

२०२. एइंदिय-पंचकायाणं मणुसाउ० ओघभंगो। सेसाणं सन्वद्धाः। कायजोगि-ओरालि०-णवुंस०-कोधादि०४-अचक्खु०-भवसि०-आहारग त्ति ओघभंगो। ओरालिय-मि०-मदि-सुद०-असंज०-तिण्णिले०-अब्भव०-मिच्छा०-असण्णि त्ति तिरिक्खोघं। णविर ओरालियमि० देवगदिपंच० सुज० जह० उक्क० अंतो०ः।

भी सम्भव है इसिलए इनमें इनके शेप पदवालोंका काल ओघके समान कहा है। तथा वैकियिक-पट्क, आहारकिदिक और तीर्थक्कर प्रकृतिका वन्ध करनेवाले मनुष्य संख्यात ही होते हैं, इस-लिए इनमें इन प्रकृतियोंका भक्क ओघसे आहारकशरीरके समान जाननेकी सूचना की है। इसी प्रकार यहाँ नरकायु और देवायुका बन्ध करनेवाले मनुष्य भी संख्यात ही होते हैं, इसिलए इनका भक्क नारिकयोंमें मनुष्यायुके समान जाननेकी सूचना की है। मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यिनो ये तो संख्यात होते ही हैं, इसिलए इनमें सब प्रकृतियोंका भक्क ओघसे आहारकशरीरके समान और चार आयुओंका भक्क नारिकयोंमें मनुष्यायुके समान जाननेकी सूचना की है। मनुष्य अपर्याप्त सान्तर मार्गणा है, इसिलए इसमें इस दिष्टको ध्यानमें रखकर ध्रुवबन्धवाली और इतर प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतर पदवाले जीवोंका काल कहा है। शेप कथन सुगम है।

२०१ देवोंमें नारिकयोंके समान भङ्ग है। इसी प्रकार सब देवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि सर्वार्थसिद्धिमें मनुष्यिनयोंके समान भङ्ग है। किन्तु यहाँ ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद नहीं है।

विशेषार्थ—देवों और उनके अवान्तर भेदोंमें नारिकयोंके समान भङ्ग है यह स्पष्ट ही है। मात्र सर्वार्थसिद्धिके देव संख्यात होते हैं, इसिछए उनमें मनुष्यिनियोंके समान भङ्ग बन जानेसे उनके समान जाननेकी सूचना की है। किन्तु मनुष्यिनियोंमें धुवबन्धवाली प्रकृतियोंका अवक्तव्य पद होता है पर यहाँ नहीं होता, इसिछए उसका निषेध किया है।

२०२. एकेन्द्रिय और पाँच स्थावरकायिक जीवोंमें मनुष्यायुका भङ्ग ओघके समान है। शेप प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है। काययोगी, औदारिककाययोगी, नपुंसकवेदवाले, कोधादि चार कपायवाले, अच्चुदर्शनवाले, भव्य और आहारक जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है। औदारिकमिश्रकाययोगी, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, तीन लेश्यावाले, अभव्य, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंमें सामान्य तिर्यक्षांके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें देवगतिपञ्चकके भुजगार पदके बन्धक जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है।

विशेषार्थ एकेन्द्रिय राशि तो अनन्त हैं। ही पाँच स्थावरकायिक जीवोंमें वनम्पतिकायिक भी अनन्त हैं। शेष चार कायवाले असंख्यात हैं फिर भी बहुत हैं, इसलिए इनमें सब
प्रकृतियोंके यथासम्भव सब पदवाले जीव सर्वदा पाये जाते हैं, इसलिए उनके सब पदवालोंका
सर्वदा काल कहा है। मात्र मनुष्यायुका बन्ध करनेवाले थोड़े होते हैं, इसलिए इसका भङ्ग ओघके
समान जाननेकी सूचना की है। काययोगी आदि मार्गणाओंमें ओघप्ररूपणा घटित हो जानेसे
उनमें उसके समान जाननेकी सूचना की है। मात्र जहाँ जो थोड़ी बहुत विशेषता हो उसे जान

१. ता०प्रती 'सव्वष्टा ( द्धा )' इति पाठः । २. आ०प्रती 'जह० एग०, उक्क० अंतो०' इति पाठः ।

२०३. वेउ०मि० धुवियाणं भुज० जह० अंतो०, उक्क० पिलदोव० असंखे०। सेसाणं भुज० धुवभंगो। णवरि जह० ए०। अवत्त० जह० एग०, उक्क० आविल० असंखे०। णवरि तित्थ० ओरा०मिस्सभंगो।

२०४. आहारमि० धुविगाणं भुज० [ जह० ] उक्त० अंतो० । एवं सच्वाणं । णवरि अवत्त० जह० एग०, उक्त० संखेजसम० ।

लेना चाहिए। औदारिकमिश्रकाययोगी आदि सब अनन्त संख्यावाली मार्गणाएं हैं, इसलिए इनमें सामान्य तिर्यक्कों के समान कालप्रकृपणा बन जानेसे उनके समान जाननेकी सूचना की है। मात्र औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें देवगतिपञ्चकके भुजगार पदके बन्धक जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है।

२०३. वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार पदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। शेष प्रकृतियोंके भुजगारपदके बन्धक जीवोंका भङ्ग ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियोंके समान है। इतनी विशेषता है कि इनके भुजगार पदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है। तथा अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है। तथा अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आविलके असंख्यातवें भागप्रमाण है। इतनी विशेषता है कि तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंके समान है।

विशेषार्थ — वैक्रियकिमश्रकाययोग यह सान्तर मार्गणा है और इसका जघन्य काल अन्तर्म हुर्त और उत्क्रष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है, इसीसे यहाँ ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके भुजगार पद्वाले जीवोंका जघन्य काल अन्तर्म हूर्त और उत्क्रष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। शेप प्रकृतियोंके भुजगार पद्वालोंका भद्ग ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके समान इसलिए कहा है कि इनके भुजगार पद्वाले जीवोंका उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण बन जाता है। पर इनका अवक्तव्यपद भी होता है, इसलिए इनके भुजगार पद्वाले जीवोंका जघन्य काल एक समय प्राप्त होनसे वह उक्तप्रमाण कहा है। इनके अवक्तव्य पद्वाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है यह स्पष्ट ही है। तथा इनका प्रमाण असंख्यात है, इसलिए इनके अवक्तव्य पद्वाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है यह स्पष्ट ही है। तथा इनका प्रमाण असंख्यात है, इसलिए इनके अवक्तव्य पद्वाले जीवोंका उत्कृष्ट काल आविलके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। औदारिक-मिश्रकाययोगी जीवोंके समान वैक्रियिकिमश्रकाययोगी जीवोंमें भी तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध करनेवाले जीव अधिकसे अधिक संख्यात ही हो सकते हैं, इसलिए इनमें तीर्थङ्कर प्रकृतिका मज्ञ औदारिकिमश्रकाययोगी जीवोंके समान जाननेकी सूचना की है।

२०४ आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें श्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके सुजगार पदके बन्धक जीवोंका जधन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्म हूर्त है। इसी प्रकार सब प्रकृतियोंका जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जधन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है।

विशेषार्थ —आहारकमिश्रकाययोगका नाना जीवोंकी अपेत्ता भी जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हूर्त है, इसलिए इनमें ध्र वबन्धवाली प्रकृतियों के भुजगार पदवाले जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त कहा है। मात्र अन्य प्रकृतियोंका अवक्तन्य पद भी होता है। किन्तु लगातार भी उसे संख्यात जीव ही कर सकते हैं, इसलिए इस पदवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय प्राप्त होनेसे तत्प्रमाण कहा है।

२०५. कम्मइ० धुवियाणं भुज० सव्वद्धा । मिच्छ० अवत्त० ओघं । सेसाणं भुज०-अवत्त० सव्वद्धा । णवरि देवगदिपंचग० भुज० जह० एग०, उक्क० संखेजसम॰०। एवं अणाहार० ।

२०६. अवगद्वे० भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० अंतो०। अवद्वि०-अवत्त० जह० एग०, उक्क० संखेजसम०। एवं सुहुमसं ०। एसिमसंखेजरासी तेसिं णिरयभंगो। एसिं संखेजरासी तेसिं मणुसि०भंगो। सासण०-सम्मामि० मणुसअपजत्तमंगो।

# एवं कालं समत्तं

२०५ कार्मणकाययोगी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियों के भुजगार पदके बन्धक जीवों का काल सर्वदा है। मिथ्यात्वके अवक्तन्यपदके बन्धक जीवों का काल ओघके समान है। शेप प्रकृतियों के भुजगार और अवक्तन्यपदका काल सर्वदा है। इतनी विशेषता है कि देवगतिपञ्चकके भुजगार पदका जधन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। इसी प्रकार अनाहारक जीवों में जानना चाहिए।

विशेषार्थ—कार्मणकाययोगी जीव अनन्त होते हैं, इसिछए इनमें सब प्रकृतियों के भुजगार पदका काल सर्वदा बन जाता है। मात्र यहाँ मिश्यात्वका अवक्तव्यपद ऐसे ही जीव करते हैं जो कार्मणकाययोगके कालमें ऊपरके गुणस्थानोंसे मिश्यात्वको प्राप्त होते हैं। यह सम्भव है कि ऐसे जीव एक समय तक हों और द्वितीयादि समयों में नहीं हों और यह भी सम्भव है कि वे लगातार असंख्यात समय तक होते रहें, इसिछए यहाँ इसके अवक्तव्यपदका जधन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आविलके असंख्यात मगय तक ही हो सकते हैं। तथा यहाँ देवगतिपञ्चकके बन्धक जीव एक समयसे लेकर संख्यात समय तक ही हो सकते हैं, इसिछए इनके भुजगार पदका जधन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है। अनाहारके जीवों में यह प्रकृपणा बन जाती है, क्योंकि यहाँ संसार दशामें अनाहाक दशा और कार्मणक।ययोगका सहभावी सम्बन्ध है, इसिछए उनमें कार्मणक।ययोगी जीवोंके समान जाननेकी सूचना की है। शोप कथन सुगम है।

२०६ अपगतवेदी जीवोंमें भुजगार और अल्पतर पदका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्भुहूर्त है। अवस्थित और अवक्तव्य पदका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। इसी प्रकार सूह्मसाम्परायिकमंयत जीवोंमें जानना चाहिए। तथा जिन मार्गणाओंमें जीवराशि असंख्यात है उनमें नारिकयोंके समान भङ्ग है और जिन मार्गणाओंमें जीवराशि संख्यात है उनमें मनुष्यिनियोंके समान भङ्ग है। सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें मनुष्यअपर्याप्तकोंके समान भङ्ग है।

विशेषार्थ-कर्मबन्ध करनेवाले अपगतवेदी जीवोंका काल अन्तर्मुहूर्त है, इसलिए इनमें भुजगार और अल्पतर पदका जधन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है।

१. ता॰ प्रतौ 'ए॰ [उक्क॰] संखेजस॰' इति पाटः । २. ता॰ प्रतौ 'एवं (सि) असंखेजरासी' इति पाटः । ३. ता॰ प्रतौ 'एवं (सिं) संखेजरासि' इति पाटः । ४. ता॰ प्रतौ 'एवं कालं समत्तं' इति पाटो नास्ति ।

# अंतरपरूवणा

२०७. अंतराणुगमेण दुवि०-ओघे० आदे०। ओघे० पंचणा०-छदंस०-चदुसंज०भय-दु०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-[उप०]-णिमि०-पंचंत० तिण्णि पदा णित्थ अंतरं।
अवत्त० जह० एग०, उक्क० वासपुध०। श्रीणणि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४ तिण्णि पदा
णित्थ अंतरं। अवत्त० जह० एग०, उक्क० सत्तरादिंदियाणि। एवं अपचक्खाण०४।
[णविर अवत्त० जह० एग०, उक्क० चोहस रादिंदियाणि। पचक्खाण०४ एवं चेव।]
णविर अवत्त० जह० एग०, उक्क० पण्णारसरादिंदियाणि। दोवेदणी०-सत्तणोक०तिरिक्खाउ०-दोगिद-पंचजादि-छस्संठा०-ओरा०अंगो०-छस्संघ०-दोआणु०-पर०-उस्सा०आदाउजो०-दोविहा०-तसादिदसयुग०-दोगोद ० सन्वपदाणं णित्थ अंतरं। तिण्णिआउगाणं भुज०-अप्प०-अवत्त० जह० एग०, उक्क० चउवीसं मुहु०। अवद्वि० जह०
एग०, उक्क० सेढीए असंखे०। वेउव्वियक्ठकं आहारदुगं दोपदा णित्थ अंतरं। अवद्वि०

तथा अपगतवेदको लगातार संख्यात समय तक संख्यात मनुष्य ही प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए यहाँ अवस्थित और अवक्तव्य पदका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है। शेप कथन स्पष्ट ही है। सासादन और सम्याग्मिथ्यात्व ये सान्तर मार्गणाएँ हैं और इनका काल मनुष्य अपर्याप्तकोंके समान है, इसलिए इनमें मनुष्य अपर्याप्तकोंके समान जाननेकी सूचना की है।

इस प्रकार काल समाप्त हुआ।

#### अन्तरप्ररूपणा

२०७ अन्तरानुगमकी अपेचा निर्देश दो प्रकारका है— ओघ और आदेश। ओघसे पाँच झानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, भय, जुगुप्सा, तेजसरारीर, कामणरारीर, वर्णचतुष्क, अगुरुल्यु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायके तीन पदोंका अन्तरकाल नहीं है। अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्वप्रमाण है। स्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्कके तीन पदोंका अन्तरकाल नहीं है। अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर सात दिन-रात है। इसी प्रकार अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके विषयमें जान लेना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर चोंदह दिन-रात है। प्रत्याख्यानावरण चतुष्कका इसी प्रकार भक्न है। इननी विशेषता है कि इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पन्द्रह दिन-रात है। दो वेदनीय, सात नोकपाय, तिर्यञ्चायु, दो गति, पाँच जाति, छह संस्थान, औदारिक शरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, परघात, उच्छुास, आतप, उद्योत, दो विहायोगित, त्रसादि दस युगल और दो गोत्रके सब पदोंका अन्तरकाल नहीं है। तीन आयुआंके भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर चौबीस मुहूर्त है। अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर चौबीस माग्रमाण है। वैकियिकपटक और आहारकदिकके दो पदोंका अन्तरकाल नहीं है। अवस्थित-

१. ता॰प्रतौ 'अवत्त॰ जि॰ ए॰' इति पाठः । २. ता॰प्रतौ-'दसउ-( यु॰ ) दीगोद॰' इति पाठः ।

जह० एग०, उक्क० सेढीए असंखे०। अवत्त० जह० एग०, उक्क० अंतो०। ओरालि० तिण्णि पदा णित्थ अंतरं। अवत्त० जह० एग,० उक्क० अंतो०। तित्थ भ्रज० अप्प० णित्थ अंतरं। अवद्वि० जह० एग०, उक्क० सेढीए असंखे०। अवत्त० जह० एग०, उक्क० वासपुध०। एवं ओघभंगो कायजोगि-ओरालि०-लोभ०-अचक्खु०-भविस०-आहारग ति।

पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर जगश्रे णिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्महूर्त है। तीर्थकर प्रकृतिके भुजगार और अल्पतरपदका अन्तरकाल नहीं है। अवस्थित-पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर जगश्र णिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्तवप्रमाण है। इस प्रकार ओघके समान काययोगी, औदारिककाययोगी, लोभकपायवाले, अचनुदर्शनवाले, भव्य और आहारक जीवोंमें जानना चाहिए।

विशेषार्थ---पाँच ज्ञानावरणादि और स्त्यानगृद्धित्रिक आदिके तीन पद एकेन्द्रियादि जीवोंके भी होते हैं, इसिंछए इन परोंका अन्तरकाल नहीं कहा है। तथा उपशमश्रेणिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्णपृथक्तव प्रमाण है, इसिलए पाँच ज्ञानावरणादिके अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्तवप्रमाण कहा है। तथा उपशमसम्यक्तवका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर सात दिन-रात है। तद्तुसार सम्यक्त्वसे च्यूत होकर मिथ्यात्वको प्राप्त होनेवाले जीवोंका अन्तरकाल भी उतना ही है, इसिलए स्यानगृद्धित्रिक आदिके अवक्तव्य पदका जयन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर सात दिन-रात कहा है। अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क और प्रत्याख्यानावरणचतुष्कके भुजगार आदि तीन पदोंका अन्तरकाल न होनेका वहीं कारण है जो पाँच ज्ञानावरणादिके समय कह आये हैं। तथा उपशमसम्यक्त्वके साथ संयतासंयतगुणस्थानका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर चौद्ह दिन-रात है। और उपशमसम्यक्त्वके साथ संयतका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर पन्द्रह दिन-रात है। तदनुसार कमसे कम एक समयतक और अधिकसे अधिक चौदह और पन्द्रह दिन-रात तक जीव क्रमसे संयतासंयतसे अविरत अवस्थाको और विरतसे विरताविरत अवस्थाको नहीं प्राप्त होते, इसलिए अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्याना-वरणचतुष्कके अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर क्रमसे चौदह व पन्द्रह दिन-रात कहा है। दो वेदनीय आदिके चारों पद एकेन्द्रियादि जीव करते हैं, इसिलए इनके अन्तरकालका निषेध किया है, नरक, मनुष्य और देवगतिमें यदि कोई भी जीव उत्पन्न न हो तो कमसे कम एक समय तक और अधिकसे अधिक चौबीस मुहूर्ततक नहीं उत्पन्न होता। इसके अनुसार इन आयुओं के बन्धमें भी इतना अन्तर पड़ता है, इसिछए इन तीन आयुओं के भूजगार, अल्पतर और अवक्तव्यपदका जधन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर चौबीस मुहुर्त कहा है। मात्र इनके अवस्थितपद्का अन्तर योगस्थानोंके अनुसार होता है, इसलिए इस पदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। वैक्रियिकषट्क और आहारकद्विकके अवस्थितपद्का अन्तरकाल इसीप्रकार घटित कर लेना चाहिए। तथा इन छह प्रकृतियोंका नाना जीव निरन्तर बन्ध करते रहते हैं, इसलिए इनके भुजगार और अल्पतरपद किसी न किसीके होते ही रहते हैं, अतः इनके अन्तरकालका निषध

२०८. तिरिक्खेसु धुवियाणं तिण्णि पदा णित्थि अंतरं । सेसाणं ओघं । एवं णवुंसग०-कोध-माण-माय०-मदि-सुद०-असंज०-तिण्णिले०-अब्भवसि०-मिच्छा० - असण्णि ति ।

२०६. णेरइएसु तित्थ० ओवं। णवरि अवत्त० जह० एग०, उक्क० पिलदो० असंखे०। सेसाणं एसि असंखेजरासी तेसिं ओवं देवगदिभंगो। एसि संखेजरासी तेसिं ओवं आहारसरीरभंगो। एइंदिय-पंचकायाणं सव्वाणं णित्थ अंतरं। ओरालियमि० देव-गिद०४ भ्रुज० जह० एग०, उक्क० मासपुघ०। तित्थ० भ्रुज० जह० एग०, उक्क० वास-

किया है। तथा ये परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं, इसिलए इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भुहूर्त कहा है। औदारिकशरीरके तीन पद एकेन्द्रियादिके भी होते हैं, इसिलए इनके अन्तरकालका निपंध किया है। तथा यह परावर्तमान प्रकृति है, इसिलए इसके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भुहूर्त कहा है। तीर्थङ्कर प्रकृतिका नाना जीवोंके निरन्तर बन्ध होता रहता है, इसिलए इसके भुजगार और अल्पतरपदके अन्तरकालका निपंध किया है। इसके अवस्थितपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर वैक्रियिकपद्कके समान घटित कर लेना चाहिए। कोई भी नया जीव तीर्थङ्कर प्रकृतिका कमसे कम एक समय तक और अधिकसे अधिक वर्षपृथक्त्व तक बन्धका प्रारम्भ न करे यह सम्भव है, इसिलए इसके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्वप्रमाण कहा है। यहाँ काययोगी आदि अन्य जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें यह ओधप्रकृपणा अविकल घटित हो जाती है, इसिलए उनमें ओघके समान जाननकी सूचना की है।

२०८. तिर्यञ्चोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके तीन पदोंका अन्तरकाल नहीं है। शेप प्रकृतियोंका भङ्ग आंघके समान है। इसीप्रकार नपुंसकवेदी, क्रोधकपायवाले, मानकपायवाले, मायाकपायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, तीन लेश्यावाले, अभव्य, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जोवोंमें जानना चाहिए।

विशेषार्थ—एकेद्रियादि जीव भी तिर्यक्ष हैं, इसिलए इनमें ध्रुववन्धवाली प्रकृतियों के बन्धक जीव सर्वदा पाये जानसे उनके अन्तरकालका निर्पेध किया है। तिर्यक्कों में अपनी बन्ध- प्रकृतियों को ध्यानमें रखकर शेष प्रकृतियों का भङ्ग ओघके समान है यह स्पष्ट ही है। यहाँ गिनाई गई नपुंसकवेदी आदि अन्य मार्गणाओं में यह प्रकृपणा बन जानेसे उनमें तिर्यक्कों के समान जाननेकी सूचना की है।

२०६. नारिकयों में तीर्थ द्वर प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि इनके अबक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर प्रत्यके असंख्यातवें भागप्रमाग है। शोष मार्गणाओं में जिनकी राशि असंख्यात है उनमें ओघसे देवगितके समान भङ्ग है और जिनकी राशि संख्यात है उनमें ओघसे आहारकशरीरके समान भङ्ग है। एकेन्द्रिय और पाँच स्थावरकायिक जीवों में सब प्रकृतियों का अन्तरकाल नहीं है। औदारिकिमश्रकाययोगी जीवों में देवगितचतुष्कके भुजगारपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर मासपृथक्तवप्रमाण है। तीर्थ द्वरप्रकृतिके भुजगारपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्तव

१. ता॰प्रतौ 'सेसाणं ए [ सिं ] असंखेजरासी' तेसि आ॰प्रतौ 'सेसाणं असंखेजरासीणं तेसिं' इति पाटः । २. ता॰प्रतौ 'एवं (सि) संखेजरामी नेसिं' आ॰प्रतौ 'एसिं संखेजरासिं तेसिं' इति पाटः ।

# पुधत्तं । एवं कम्मइ०-अणाहार० । एवं एदेण बीजेण याव सण्णि ति णेद्व्वं । एवं अंतरं समत्तं ।

### भावपरूवणा

२१०. भावाणुगमेण दुवि०---ओघे० आदे०। ओघे० सव्वपगदीणं भ्रुज०-अप्प०-अवद्वि०-अवत्त०बंधगे ति को भावो ? ओदइगो भावो। एवं याव अणाहारग ति णेदव्वं।

# एवं भावो समत्तो । अप्पाबहुअपरूवणा

२११. अप्पाबहुगाणुगमेण दुवि०—ओघे० आदे०। ओघे०पंणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुं०-ओरालि०-तेजो०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० सन्वत्थोवा अवत्तन्वबंधगा। अवद्विदबंधगा अणंतगुणो। अप्प०बं० असंखे०गु०। भ्रज०

प्रमाण है। इसी प्रकार कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें जानना चाहिए। इस प्रकार इस बीजपदके अनुसार संज्ञी मार्गणा तक छे जाना चाहिए।

विशेषार्थ—यहाँ कुछ स्फुट सूचनाएँ मात्र दो हैं। नरकमें दूसरे व तीसरेमें जो मिथ्यादृष्टि से सन्यग्दृष्टि होकर पुनः तीर्थङ्कर प्रकृतिके बन्धका प्रारम्भ करे ऐसा जीव कमसे कम एक समयके अन्तरसे और अधिकसे अधिक पल्यके असंख्यातवं भागप्रमाण कालके अन्तरसे उत्पन्न हो सकता है, इसिलए यहाँ तीर्थङ्कर प्रकृतिके अवक्तव्यपदका जधन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। इसीप्रकार अन्य मार्गणाओं इस प्रकृतिके अवक्तव्यपद का जो अन्तर कहा है वह यहाँ उतने अन्तरकालसे होता है ऐसा जानना चाहिए। शेप प्रकृपणा विचारकर लगा लेना चाहिए। यहाँ बीजकृपसे कही गई सूचनानुसार विस्तार कर लेना चाहिए।

### इस प्रकार अन्तर समाप्त हुआ।

#### भाव

२१०. भावानुगमको अपेत्ता निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे सब प्रकृतियोंके भुजगार, अल्पतर, अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका कौन-सा भाव है ? ओदियक भाव है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक छे जाना चाहिए।

## इस प्रकार भाव समाप्त हुआ।

### अल्पबहुत्व

२११. अल्पबहुत्वानुगमकी अपेत्ता निर्देश दो प्रकारका है—ओव और आदेश! ओघसे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोछह कषाय, भय, जुगुष्सा, औदारिकशरीर, तैजस-शरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुछघु, उपघात, निर्माण और पांच अन्तरायके अवक्तव्य-पदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं। उनसे

१. ता॰प्रतौ 'एवं अंतरं समत्तं' इति पाठो नास्ति । २. ता॰प्रतौ 'एवं भावो समत्तो' इति पाठो नास्ति । ३. आ॰प्रतौ 'अवत्तव्वबंधगा य । अवद्विदबंधगा' इति पाठः ।

वं० विसे० । सादासाद०-सत्तणोक०-चदुआउ०-चदुगदि-पंचजादि-वेउव्विय०-छम्संठा-दोअंगो०-छम्संघ०-चदुआणु०-पर०-उम्सा०-आदाउजो०-दोविहा०-तसादिदसयुग०-दोगोद० सन्वत्थोवा अवद्वि० । अवत्त० असं०गु० । अप्प० असं०गु० । भुज० विसे० । आहारदुगं सन्वत्थोवा अवद्वि० । अवत्त० संखेजगु० । अप्प० संखे०गु० । भुज० विसे० । तित्थ० सन्वत्थोवा अवत्त० । अवद्वि० असं०गु० । अप्प० असं०गु० । भुज० विसे० । एवं ओघभंगो कायजोगि-ओरा०-लोभक०-अचक्खु०-भवसि०-आहारग त्ति ।

२१२. णिरएसु धुविनाणं सन्वत्थोवा अवद्वि०। अप्पद० असं०गु०। भ्रज० विसे०। थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४-तित्थ० सन्वथोवा अवत्त०। अवद्वि० असंखे०गु०। अप्प० असं०गु०। भ्रज० विसे०। सेसाणं ओघं साद०भंगो। मणुसाउ० ओघं आहारसरीरभंगो। एवं सन्वणिरयाणं। णवरि सत्तमाए दोगदि-दोआणु०-दोगोद० थीणिगिद्धिभंगो।

२१३. तिरिक्खेसु धुवियाणं णिरयभंगो । सेसाणं ओघभंगो । सन्वपंचिंदि ०-तिरि० णिरयभंगो । णवरि मणुसाउ० ओघं आहारसरीरभंगो ।

अल्पतरपद्के बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे भुजगारपद्के बन्धक जीव विशेष अधिक हैं। सातावेदनीय, असातावेदनीय, सात नोकपाय, चार आयु, चार गति, पाँच जाति, विक्रियक-शरीर, छह संस्थान, दो आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, चार आनुपूर्वी, परघात, उच्छास, आतप, उद्योत, हो विहायोगिति, त्रसादि इस युगल और दो गांत्रके अवस्थितपद्के बन्धक जीव सबसे स्तांक हैं। उनसे अवक्तव्यपद्के बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे अल्पतरपद्के बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे अल्पतरपद्के बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे अल्परपद्के बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे अवक्तव्यपद्के बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे अल्परपद्के बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे अवक्तव्यपद्के बन्धक जीव विशेष अधिक हैं। तीर्थङ्कर प्रकृतिके अवक्तव्यपद्के बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे अजगारपद्के बन्धक जीव विशेष अधिक हैं। तीर्थङ्कर प्रकृतिके अवक्तव्यपद्के बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे अवस्थितपद्के बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे अल्पतरपद्के बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे भुजगारपद्के बन्धक जीव विशेष अधिक हैं। इस प्रकार ओघके समान काययोगी औदारिककाययोगी, लोभ-कपायवाले, अचजुदर्शनवाले, भव्य और आहारक जीवोंमें जानना चाहिए।

२१२. नारिकयों में ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियों के अवस्थितपद्के बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे अल्पतरपद्के बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे भुजगारपद्के बन्धक जीव विशेष अधिक हैं। स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चतुष्क और तीर्थङ्करप्रकृतिके अवक्तत्र्यपद्के बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे अवस्थितपद्के बन्धक असंख्यातगुणे हैं। उनसे अल्पतरपद्के बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे भुजगारपद्के बन्धक जीव विशेष अधिक हैं। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघसे सातावेदनीयके समान है। मनुष्यायुका भङ्ग ओघसे आहारकशरीरके समान है। इसी प्रकार सब नारिकयों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि सातवीं पृथिवीमें दो गति, दो आनुपूर्वी और दो गोत्रका भङ्ग स्त्यानगृद्धिके समान है।

२१३. तिर्युख्रोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका भङ्ग नारिकयोंके समान है। शेप प्रकृतियोंका

१. आ॰प्रतौ 'दोगदि॰ सन्वत्थोवा' इति पाठः।

- २१४. मणुसेसु पंचणा ०-णवदंसणा०-मिन्छ०-सोलसक०-भय-दु०-ओरा०-तेजा०-क० न्वणण०४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० सव्वत्थोवा अवत्त०। अवद्वि० असं०गु०। अप्प० असं०गु०। भुज० विसे०। सेसाणं ओघं। णविर संखेजरासीणं आहारसरीरभंगो। एवं मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु। णविर संखेजगुणं कादन्वं। सन्वअपज्जत्त-सन्वदेवाणं सन्वएइंदिय-विगलिंदिय-पंचकायाणं च णिरयभंगो। णविर सवद्वे संखेजं कादन्वं।
- २१५. पंचिदि०-तस०२ पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि०-तित्थ०-पंचंत० सन्वत्थोवा अवत्त०। अवट्ठि० असं०गु०। अप्प० असं०गु०। भुज० विसे०। सेसाणं सन्वत्थोवा अवट्ठि०। अवत्त० असं०गु०। अप्प० असं०गु०। भुज० विसे०। आहारदुगं ओघं।
  - २१६. पंचमण०-तिण्णिवचि० पंचणा०-णवदंस०-भिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुं०-

भङ्ग आंघके समान है। सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंमें नारिकयोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि मनुष्यायुका भङ्ग ओधसे आहारकशरीरके समान है।

- २१४. मनुष्योंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे अविश्वितपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं। शेप प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि मनुष्योंमें जिन प्रकृतियोंका संख्यात जीव बन्ध करते हैं उनका भङ्ग ओघसे आहारकशरीरके समान है। इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यिनियोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें संख्यातगुणा करना चाहिए। सब अपर्याप्त, सब देव, सब एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और पाँच स्थावरकायिक जीवोंमें नारिकयोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है सर्वार्थसिद्धिमें संख्यात करना चाहिए।
- २१४. पक्चेन्द्रियद्विक और त्रसद्विक जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नी दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुखवु, उपघात, निर्माण, तीर्थङ्कर और पाँच अन्तरायके अवक्तव्यपद्के बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे अवस्थितपद्के बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे अल्पतरपद्के बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे भुजगारपद्के बन्धक जीव विशेष अधिक हैं। शेष प्रकृतियोंके अवस्थितपद्के बन्धक जीव सबसे स्तांक हैं। उनसे अवक्तव्यपद्के बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे अल्पतर पद्के बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे अल्पतर पद्के बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे भुजगारपद्के बन्धक जीव विशेष अधिक हैं। आहारकद्विकका भङ्ग ओवके समान है।

२१६. पाँच मनोयोगी और तीन वचनयोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दुर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुज्सा, देवगति, औदारिकशरीर, वैक्रियिकशरीर, तेजसशरीर,

१. ता॰प्रतौ 'ओवं । मणुसेसु पंचणा॰' आ॰प्रतौ 'ओवं आहारसरीरभंगो । पंचणा॰' इति पाटः । २. आ॰प्रतौ 'भयदु॰ तेजाक॰' इति पाटः ।

देवग०--ओरालि०--वेउव्वि०--तेजा०-क०--ओरालि०-वेउव्वि०अंगो०--देवाणु०--अगु०४-बादरं-पज्जत-पत्ते०-णिमि०-तित्थ०-पंचंत० सन्वत्थोवा अवत्त० । अविष्ठ० असं०गु० । अप्प० असं०गु० । भुज० विसे० । सेसाणं ओघभंगो । ओरालियमि० णिरयभंगो । णविर मिच्छ० सन्वत्थोवा अवत्त० । अविष्ठ० अणंतगु० । अप्प० असं०गु० । भुज० विसे० । वेउव्वियका० देवभंगो । वेउव्वियमि० धुवियाणं एगपदं० । परियत्तमाणिगाणं सन्व-त्थोवा अवत्त० । भुज० असं०गु० । आहारकायजो० सन्वद्द०भंगो । आहारिमस्से परि-यत्तमाणिगाणं सन्वत्थोवा अवत्त० । भुज० संखेज्जगु० । कम्मइ० सन्वत्थोवा मिच्छ० अवत्त० । भुज० अणंतगु० । सेसाणं सन्वत्थोवा अवत्त० । भुज० असं०गु० ।

२१७, इत्थिबेदेसु पंचणा०-चदुदंस०-चदुसंज०-पंचंत० सन्वत्थोवा अविहि०। अप्प० असं०गु०। भुज० विसे०। पंचदंस०-मिच्छ०-बारसक०-भय-दु०-ओरालि०-तेजा०-क०-वण्ण०४-णिमि० सन्वत्थोवा अवत्त०। अविहि० असं०गु०। अप्प० असं०गु०। भुज० विसे०। सेसाणं सन्वत्थोवा अविहि०। अवत्त० असं०गु०। अप्प० असं०गु०। भुज०

कार्मणशरीर, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुख्य-चतुष्क, बादर, पर्याप्त प्रत्येक, निर्माण, तीर्थङ्कर और पाँच अन्तरायके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे अल्पतर पटके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे भूजगार पटके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं। शेप प्रकृतियोंका भक्न ओवके समान है। औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें नारिकयों के समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं। उनसे अल्पतर पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं। वैक्रियककाययोगी जीवोंमें देवोंके समान भङ्ग है। वैक्रियकमिश्रकाययोगी जीवोंमें ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोंका एक भूजगारपट है। परावर्तमान प्रकृतियोंके अवक्तव्यपट्के बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे भुजगारपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। आहारककाययोगी जीवांमें सर्वार्थसिद्धिके समान भङ्ग है। आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें परावर्तमान प्रकृतियोंके अवक्तव्य पदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे भूजगारपदके बन्धक जीव संख्यातगणे हैं। कार्मण-काययोगी जीवोंमें मिथ्यात्वके अवक्तव्यपद्के बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे भूजगारपदके बन्धक जीव अनन्तराणे हैं। शेष प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे भुजगार पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं।

२१७. स्नोवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानवारण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन और पाँच अन्तरायके अवस्थितपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे अल्पतर पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं। पाँच दर्शनावरण, मिथ्यात्व, बारह कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क और निर्माणके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं। शेष प्रकृतियोंके अवस्थितपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं।

१. आ॰ प्रतौ 'तेजाक॰ वेउव्वि॰अंगो देवाणु॰ अगु-बादर' इति पाटः ।

विसे०। आहारदुगं तित्थ० मणुसि०भंगो। एवं पुरिस०। णवरि तित्थ० ओघभंगो। णवुंसगेसु धुविगाणं अद्वारसपगदीगं सव्वत्थोवा अवद्वि०। अप्पद० श्चसं०गु०। भ्रुज० विसे०। सेसाणं ओघं।

२१८. एवं कोघे० अद्वारस० माणे सत्तारस० मायाए सोलस०। अवगदवे० सन्वपगदीणं सन्वत्थोवा अवद्वि०।अवत्त० संखेज्जगु०।अप्प० संखेजगु०। भ्रुज० विसे०।

२१६. मदि-सुद् धुविगाणं सन्वत्थोवा अवड्ठि । अप्प असंसे अर्गु । भुज विसे । सेसाणं ओघं । एवं असंजद्-तिण्णिले ०-अन्भवसि ०-मिच्छा ०-असण्णि त्ति । विभंगे धुवियाणं मदि ० भंगो । सेसाणं मणजोगिभंगो

२२०. आभिणि-सुद-ओधिणा० पंचणा०-छदंस०-बारसक०-पुरिस०-भय-दु०-दोगदि०-[पंचिंदि०- ] चदुसरीर-समचदु०-दोअंगो०-बज्जरि०-वण्ण०४-दोआणु०-अगु०४-पसत्थ०-तस४-सुभग-सुरसर-आदे०-णिमि०-तित्थ०-उच्चा०-पंचंत० सब्बत्थोवा अवत्त०।

उनसे अवक्तन्यपद्के बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव असंख्यात-गुणे हैं। उनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं। आहारकद्विक और तीर्थक्कर प्रकृतिका भङ्ग मनुष्यिनियोंके समान है। इसी प्रकार पुरुषवेदी जीवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि तीर्थक्करप्रकृतिका भङ्ग ओधके समान है। नपुंसकवेदी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली अठाग्ह प्रकृतियोंके अवस्थित पदके बन्धक जीव सबसे स्तांक हैं। उनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे भुजगार पदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओधके समान है।

२१८ इसी प्रकार कोधकपायमें अठारह प्रकृतियोंके, मानकषायमें सन्नह प्रकृतियोंके और मायाकषायमें सोछह प्रकृतियोंके बन्धक जीवोंका भङ्ग नपुंसकवेदी जीवोंके समान जानना चाहिए। अपगतवेदी जीवोंमें सब प्रकृतियोंके अवस्थितपद्के बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे अवक्तव्यपद्के बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे अल्पतरपद्के बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे अल्पतरपद्के बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे भुजगारपद्के बन्धक जीव विशेष अधिक हैं।

२१६. मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अवस्थितपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओधके समान है। इसी प्रकार असंयत, तीन लेश्यावाले, अभव्य, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंमें जानना चाहिए। विभङ्गज्ञानी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका भङ्ग मत्यज्ञानी जीवोंके समान है। शेष प्रकृतियों का भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान है।

२२०. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कपाय, पुरुपवेद, भय, जुगुप्सा, दो गति, पञ्चेन्द्रियजाति, चार शरीर, सम-चतुरस्त्रसंस्थान, दो आङ्गोपाङ्ग, वऋषभनाराचसंहनन, वर्णचतुष्क, दो आनुपुर्वी, अगुरुलघु-चतुष्क, प्रशस्त विहायोगित, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थङ्कर, उश्चगोत्र और पाँच अन्तरायके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव

१. आ॰प्रती 'अवत्त॰ अविष्ठि॰ असंखेजगु॰' इति पाटः । २. ता॰प्रती 'सेसाणं मोह॰ । एवं असंजदा' आ॰प्रती 'सेसाणं मोह॰ । एवं संजदा' इति पाटः ।

अविद्वि असं०गु० । अप्प० असं०गु० । भुज० विसे० । सादासाद०-चदुणोक०-दोआउ०-थिरादितिण्णियुग० आहारदुगं ओघभंगो । एवं ओधिदंस०-सम्मा०-खइग०-वेदग०-उवसम० । णविर मणुसाउ० णिरयभंगो । खइगे दोआउ० मणुसि०भंगो । मणपज्जवे आभिणि०भंगो । णविर संखेज्जं कादव्वं । एवं संजद०-सामाइ०-छेदो०-परिहार०-सुहुमसं० । संजदासंजदा० ओधि०भंगो । चक्खु० तसपज्जतभंगो ।

२२१. तेउए पंचणा०-छदंसणा०-चदुसंज०-भय-दु०-तेजा०-क'०-वण्ण०४-अगु०४-बादर-पज्जत-पत्ते०-णिमि०-पंचंत० सव्वत्थोवा अवद्वि०। अप्प० असं०गु०। भुज० विसे०। थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-बारसक०-देवगदि०४-ओरालि०-तित्थ० सव्वत्थोवा अवत्त०। अवद्वि० असं०गु०। अप्प० असं०गु। भुज० विसे०। सेसाणं सव्बत्थोवा अवद्वि०। अवत्त० असं०गु०। अप्प० असं०गु। भुज० विसे०। एवं पस्माए वि। णवरि देवगदि०४-ओरा०-ओरा०अंगो०-तित्थ० अट्ठक०भंगो।

असंख्यातगुणे हैं। उनसे अल्पतरपद्के बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे भुजगारपद्के बन्धक जीव विशेष अधिक हैं। सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार नोकपाय, दो आयु, स्थिर आदि तीन युगल और आहारकद्विकका भङ्ग ओवके समान है। इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि वेदगसम्यग्दृष्टि और उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मनुष्यायुका भङ्ग नारिकयोंके समान है। तथा ज्ञायिक सम्यत्वमें दो आयुआंका भङ्ग मनुष्यिनियोंके समान है। मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें आभिनिबोधिक-ज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि संख्यात करना चाहिए। इसी प्रकार संयत, सामायिकसंयत, खेदोपस्थापनासंयत, परिहारिबशुद्धिसंयत और सूच्मसाम्परायसंयत जीवोंमें जानना चाहिए। संयतासंयत जीवोंमें अवधिज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है। चज्जदर्शनी जीवोंमें त्रसपर्याप्तकोंके समान भङ्ग है।

२२१. पीतलेश्यामें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, भय, जुगुप्सा, तेजस-शरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण और पाँच अन्तरायके अवस्थितपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव असंख्यात गुणे हैं। उनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं। स्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, बाग्ह कषाय, देवगतिचतुष्क, ओदारिकशरीर और तीर्थङ्कर प्रकृतिके अवक्तत्र्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं। शेष प्रकृतियोंके अवस्थित पदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे अवक्तत्र्यपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं। उनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं। उनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं। इसी प्रकार पद्मलेश्यामें भी जान लेना चाहिए। इतनी विशेषता है कि देवगितचतुष्क, औदारिकशरीर, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्क और तीर्थङ्कर प्रकृतिका आठ कषायोंके समान भक्क है।

१. आ ॰ प्रतौ चदुसंज ॰ तेजाक ॰ 'इति पाटः । २. ता ॰ प्रतौ 'अवत्त ॰ असं॰ गु॰ भुज ॰ विसे ॰ ' इति पाटः ।

२२२. सुकाए पंचणाणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसकसा०-भय-दु०-दोगदि-चदुसरीर-दोअंगो०-वण्ण०४-दोआणु०-अगु०४-तस०४-णिमि०-तित्थ०-पंचंत० सव्वत्थोवा अवत्त० । अवद्वि० असं०गु० । अप्प० असं०गु० । भुज० विसे० । सेसाणं सादादीणं एवं चेव । णवरि सव्वत्थोवा अवद्वि० ।

२२३. सांसणे धुवियाणं णिरयभंगो । देवगदि०४-दोसरीर० तेउ०भंगो । सेसाणं ओघं । सम्मामि० धुविगाणं सासण०भंगो । सादादीणं ओघं । सण्णी० मणजोगिभंगो । अणाहार० कम्मइमभंगो ।

# एवं अप्पाबहुगं समत्तं । एवं भ्रजगारवंधो समत्तो । पदणिक्खेवो समुक्कित्तणा

२२४. एत्तो पदणिक्खेवे ति तत्थ इमाणि तिण्णि अणियोगहाराणि णादन्वाणि भवंति । तं जहा—सम्रक्तिचणा सामित्तं अप्पावहुगे ति । सम्रक्तिचणाए दुवि०—जह० उक्क० च । उक्क० पगदं । दुवि०—ओघे० आदे० । ओघे० सन्वपगदीणं अत्थि उक्किस्सिया वड्डी उक्किस्सिया हाणी उक्कस्सयमवद्वाणं । एवं याव अणा-

२२२. शुक्छलेश्यामें पाँच झानावरण, नी दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोछह कपाय, भय, जुगुप्सा, दो गति, चार शरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, दो आनुपूर्वी, अगुरुछघुचतुष्क, त्रसचतुष्क, निर्माण, तीर्थङ्कर और पाँच अन्तरायके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष आधिक हैं। शेष सातावेदनीय आदिका भङ्ग इसी प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके अवस्थितपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं।

२२३. सासादनसम्यक्त्वमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका भङ्ग नारिकयोंके समान है। देवगितचतुष्क और दो शरीरोंका भङ्ग पीतलेश्याके समान है। शेप प्रकृतियोंका भङ्ग ओधके समान है। सम्यग्मिथ्यात्वमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका भङ्ग सासादनसम्यक्त्वके समान है। सातावेदनीय आदि प्रकृतियोंका भङ्ग ओधके समान है। संज्ञी जीवोंमें मनोयोगी जीवोंके समान भङ्ग है। अनाहारक जीवोंमें कार्मणकाययोगी जीवोंके समान भङ्ग है।

इस प्रकार अल्पबहुत्व समाप्त हुआ। इस प्रकार भुगजारबन्ध समाप्त हुआ।

# पदनिचेप सम्रत्कीर्तना

२२% आगे पदिनक्षेपका प्रकरण है। वहाँ ये तीन अनुयोगद्वार ज्ञातन्य हैं। यथा— समुत्कीर्तना, स्वामित्व और अल्पबहुत्व। समुत्कीर्तना दो प्रकारकी हैं—जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्टका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका हैं—ओघ और आदेश। ओघसे सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट वृद्धि, उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए।

१. ता०प्रती 'उ० । [उ०] पगटं' इति पाटः । २. ता०प्रती 'उक्कस्सिया (य) मवद्याणं' इति पाटः ।

हारग त्ति णेदव्वं । णवरि वेउव्वि०मि०-आहारमि०-कम्मइ०-अणाहार० सव्वपगदीणं अत्थि उक्क० वड्ढी । ओरालि०मि० देवगदिपंगच० अत्थि उक्क० वड्ढी ।

२२५ जह० पगदं। दुवि०—ओघे० आदे०। ओघे० सन्वपगदीणं अत्थि जहण्णिमा बड्ढी जहण्णिमा हाणी जह० अवद्वाणं। एवं याव अणाहारम<sup>े</sup> त्ति णेदन्वं। णविर वेउन्वियमिस्स०-आहारमि०-कम्मइ०-अणाहार० सन्वपगदीणं अत्थि जह० बड्ढी। ओरालियमि० देवगदिपंच० अत्थि जह० बड्ढी।

एवं समुक्तिचणा समत्ता ।

# सामित्तं

२२६. सामित्तं दुविधं-जह० उक्क० च । उक्क० पगदं । दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा०-चदुदंस०-सादा०जस०-उच्चा०-पंचत० उक्कस्सिया बङ्घी कस्स० ? जो सत्तविधवंधगो तप्याओग्गजहण्णगादो जोगद्वाणादो उक्कस्सयं जोगद्वाणं गदो तदो छिन्वधवंधगो जादो तस्स उक्क० बङ्घी । उक्क० हाणी कस्स ? जो छिन्वधवंधगो उक्कस्स-जोगी मदो देवो जादो तप्पाओग्गजहण्णए जोगद्वाणे पदिदो तस्स उक्क० हाणी ।

इतनी विशेषता है कि वैकियिकमिश्रकाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट वृद्धि है। औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें देवगित-प्रक्रको उत्कृष्ट वृद्धि है।

२२४. जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे सब प्रकृतियोंकी जघन्य वृद्धि, जघन्य हानि और जघन्य अवस्थान है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए। इतनी विशेषता है कि वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी जघन्य वृद्धि है। औदारिकमिश्रकाय-योगी जीवोंमें देवगितपञ्चककी जघन्य वृद्धि है।

विशेषार्थ—यहाँ वैकियिकमिश्रकाययोगी आदि चार कार्मणाओं में उत्तरोत्तर योगको वृद्धि होनसे मात्र वृद्धि सम्भव है। तथा यहीबात औदारिकमिश्रकाययोगी जीवों में देवगित-पञ्चकके विषयमें जानना चाहिए। शोप कथन सुगम है।

इसप्रकार समुत्कीर्तना समाप्त हुई।

### स्वामित्व

२२६. स्वामित्व दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है —ओघ और आदेश । ओघसे पाँच झानावरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीय, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायकी उत्कृष्ट बृद्धिका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मीका बन्ध करनेवाला जो जीव तत्यायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त हो अनन्तर छह प्रकारके कर्मीका बन्ध करने लगा वह उक्त प्रकृतियोंको उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? छह प्रकारके कर्मीका बन्ध करनेवाला जो उत्कृष्ट योगवाला जीव मरा और देव होकर तत्यायोग्य जघन्य योगस्थानमें पतित हुआ वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है ।

ता॰प्रतौ 'एवं अणाहारग' इति पाठः । २. ता॰प्रतौ 'एवं समुक्तिचणा समत्ता ।' इति पाठो नास्ति ।
 ता॰प्रतौ 'कस्स ! सत्तिविधवंश्रगो' इति पाठः । ४. ता॰प्रतौ '—जहण्णयं ( ए ) जोगद्वाणे' इति पाठः ।

उक्कः अवद्वाणं कस्स ? जो छिव्वधबंधगो उक्कस्सजोगी पिट्टभगो तप्पाओगगजहण्णगे पिट्टि तदो सत्तिवधबंधगो जादो तस्स उक्कः अवद्वाणं । उक्कस्सादो जो
जोगद्वाणादो पिट्टभगो यिम्ह जोगद्वाणे पिट्टि तं जोगद्वाणं थोत्रं । जहण्णगादो जोगहाणादो यिम्ह उक्कसगं जोगद्वाणं गच्छिदि तं जोगद्वाणमसंखेजगुणं । एवं उक्कस्सगस्स
अवद्वाणगस्स साधणं । थीणिगि॰३-मिच्छ०-अणंताणु०४-असाद०-णवुंस०-णीचा० उक्कः
बहु कस्स० ? जो अद्विधबंधगो तप्पाओग्गजहण्णगो तष्पाओग्गजहण्णगादो जोगहाणादो उक्कस्सजोगहाणं गदो सत्तिवध० जादो तस्स उक्कः बहु । उक्कः हाणी
कस्स ? जो सत्तिवधबंधगो उक्कस्सजोगी मदो सुहुमणिगोदजीवअपजत्तगेस उववण्णो
तप्पाओग्गजहण्णगे पिट्टिन तस्स उक्कः हाणी । उक्कः अवद्वाणं कस्स० ? जो सत्तिवधबंधगो उक्कस्सजोगी पिट्टभग्गो तप्पाओग्गजहः जोगद्वाणे पिट्टिन अद्विधबंधगो जादो
तस्स उक्कः अवद्वाणं । णिद्दा-पयला-पचक्खाण०४-हस्स-रिद-अरिद-सोग-भय-दुगुं० उक्कः
बहु कस्स० ? जो सम्मा० अद्विधबंधगो तप्पाओग्गजहण्णगादो जोगद्वाणादो उक्कस्सं
जोगद्वाणं गदो सत्तिवधवंधगो जादो तस्स उक्कः वहु । उक्कः हाणी कस्स० ? जो
सम्मा० सत्तिवधवंधगो उक्कस्सजोगी मदो देवो जादो तप्पाओग्गजहण्णजोगद्वाणे

उत्क्रष्ट अवस्थानका स्वामी कीन है ? छह प्रकारके कर्मांका बन्ध करनेवाला जो उत्क्रष्ट योगवाला जीव प्रतिभग्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें पतित हुआ और उसके बाद सात प्रकारके कर्मीका बन्ध करने लगा वह उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है। उत्कृष्ट योगास्थानसे प्रतिभग्न होकर जिस योगस्थानमें पतित हुआ वह योगस्थान स्तोक है, जघन्य योगस्थानसे जिस उत्कृष्ट योगस्थानमें जाता है वह योगस्थान असंख्यातगुणा है। इस प्रकार यह उत्कृष्ट अवस्थानका साधनपद् है। स्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, असातावेदनीय, न्यंसकवेद और नीचगोत्रकी उत्कृष्ट बृद्धिका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला जो जीव तत्त्रायोग्य जवन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त होकर सात प्रकारके कर्मीका बन्ध करने लगा वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है। उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कमोंका बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगवाला जो जीव मरा और सूच्म निगोद अपर्याप्तकांमें उत्पन्न होकर तत्त्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें पतित हुआ वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है। उत्कृष्ट अवस्थानका म्वामी कीन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला जो उत्क्रष्ट योगवाला जीव प्रतिभग्न हुआ और तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें पतित होकर आठ प्रकारके कर्मीका वन्ध करने लगा वह उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है। निद्रा, प्रचला, प्रत्याख्यानावरणचतुष्क, हास्य, रति, अरित, शोक, भय और जुगुप्साकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मीका बन्ध करनेवाला जो सम्यग्दृष्टि जीव तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त हो सात प्रकारके कर्मीका बन्ध करने लगा वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है। उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो सम्यग्दृष्टि जीव मरा और देव होकर तत्त्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें पतित हुआ वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है। उत्कृष्ट

१. ता॰प्रतौ 'पडिमंगो ( गो ) यम्हि' इति पाठः । २. आ॰प्रतो 'जोगद्वाणे पडिदो तं जोगद्वाणम-संखेजगुणं' इति पाठः ।

पिडिदो तस्स उक्क० हाणी । उक्क० अवट्ठाणं कस्स० ? जो सत्तिविधवंधगो उक्कस्सजोगी पिडिमगो तप्पाओगगजह०जोगट्ठाणे पिदिदो अट्ठिविधवंधगो जादो तस्स उक्क० अवट्ठाणं । एवं पचक्खाण०४ । णविर संजदासंजदादो कादव्यं । कोधसंजरुणाए उक्क० वट्टी कस्स० ? जो मोहणीयपंचिधवंधगो तप्पाओगगजहण्णजोगट्ठाणादो उक्कस्सयं जोगट्ठाणं गदो तदो मोहणीयस्स चदुविधवंधगो मदो देवो जादो तप्पाओगगजहण्णजोगट्ठाणे पिददो तस्स उक्क० हाणी । उक्क० अवट्ठाणं कस्स० ? मोहणीयस्स चदुविधवंधगो पिददो त्रिमगो तप्पाओगगजह०जोगट्ठाणे पिददो मोहणीयस्स पंचिवधवंधगो जादो तस्स उक्कस्सयं अवट्ठाणं । माणसं०-मायासं०-लोभसं० उक्क० वट्टी कस्स० ? मोहणीयस्स चदुविधवंधगो जादो तस्स उक्कस्सयं अवट्ठाणं । माणसं०-मायासं०-लोभसं० उक्क० वट्टी कस्स० ? मोहणीयस्स चदुविधवंधगो तिविधवंधगो दुविधवंधगो तप्पाओगगजह० जोगट्टाणं गदो तस्स उक्क० वट्टी । उक्क० जोगट्टाणं कस्स० ? यो मोहणीयस्स तिविध० दुविधवंधगो जादो तस्स उक्क० वट्टी । उक्क० अवट्टाणं कस्स० ? यो मोहणीयः दिविध तस्स उक्क० हाणी । उक्क० अवट्टाणं कस्स ? यो मोहणीय० तिविध० दुविध० एकविधवंधगो उक्क०जोगी पिडिमगो तप्पाओगग

अवस्थानका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मीका बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे यक्त जो जीव प्रतिभग्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य योगमें पतित हुआ और अनन्तर आठ प्रकारके कर्मों का बन्ध करने लगा वह उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है। इसी प्रकार प्रत्याख्यानावरण चतुष्ककी उत्कृष्ट बृद्धि आदिका स्वामी कहना चाहिए। इतनी विशेषता है कि संयतासंयतका अवलम्बन लेकर करना च।हिए । क्रोध संज्वलनकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? मोहनीयकी पाँच प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाला जो जीव तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त होकर मोहनीयको चार प्रकृतियोंका बन्ध करने लगा वह क्रोधसंज्वलनको उत्कृष्ट बृद्धिका स्वामी है। उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? मोहनीयकी चार प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाला जो जीव मरा और देव होकर तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें पतित हुआ वह संज्वलन कोधकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है। उसके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन है ? मोहनीयकी चार प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभग्न हुआ और तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें गिरकर मोहनीयकी पाँच प्रकृतियोंका बन्ध करने लगा वह उसके उत्क्रष्ट अवस्थानका स्वामी है। मानसंज्वलन, मायासंज्वलन और लोभसंज्वलनको उत्कृष्ट बृद्धिका स्वामी कीन है ? मोहनीयके चार प्रकारके, तीन प्रकारके और दो प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला जो जीव तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त होकर अनन्तर मोहनीयके तीन प्रकारके और दो प्रकारके कर्मी का बन्ध करने लगा वह उनकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है। उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन हैं ? मोहनीयके तीन प्रकारके, दो प्रकारके और एक प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला जो जीव मरा और देव होकर तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें पतित हुआ वह उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है। उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन है? मोहनीयके तीन प्रकारके, दो प्रकारके और एक प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला तथा उत्कृष्ट योगसे युक्त जो

१. ता व्यतौ 'कस्स ! मोहणीयसस्य' इति पाठः।

जह ० जोग० पिंदि ते तदो मोहणी० चढु विध० तिविध० दुविध बंधगो जादो तस्स उक्क० अवद्वाणं । पुरिस० उक्क० वड्ढी कस्स० ? जो मोहणीयस्स णविध्य बंधगो तप्पाओग्गजहण्णगादो जोगहाणादो उक्करसगं जोगहाणं गदो तदो मोहणीयस्स पंचिवध बंधगो जादो तस्स उक्क० वड्ढी । उक्क० हाणी कस्स० ? जो मोहणी० पंचिवध- बंध० उक्क० जोगी मदो देवो जादो तप्पाओग्गजह० जोग० पिंदि तस्स उक्क० हाणी । उक्क० अवद्वाणं कस्स ? जो मोहणी० पंचिवध बंधगो जादो तस्स उक्क० अवद्वाणं । इत्थि वे० उक्क० वड्ढी कस्स० ? जो अद्विध बंधगो जादो तस्स उक्क० अवद्वाणं । इत्थि वे० उक्क० वड्ढी कस्स० ? जो अद्विध बंधगो तप्पाओग्गजहण्णगादो जोगहाणादो उक्क० जोगहाणं गदो सत्तविध बंधगो जादो तस्स उक्क० वड्ढी । उक्क० हाणी कस्स० ? जो सत्तविध बंधगो उक्करसजोगी मदो असिण्णपंचिंदिएस उववण्णो तस्स उक्क० हाणी । उक्क० अवद्वाणं कस्स० ? जो सत्तविध बंधगो उक्क० जोगी पिंदि भग्गो तप्पाओग्गजह० पिंदि अद्विध बंधगो जादो तस्स उक्क० अवद्वाणं ।

२२७. अण्णद्रे आउगे बंधमाणो पुरदो अंत्रोम्रहृत्तमग्गदो अंतोम्रहृत्तं याव

जीव प्रतिभग्न हुआ और तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें पतित होकर अनन्तर मोहनीयके चार प्रकारके, तीन प्रकारके और दो प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा वह उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है। पुरुषवेदकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है? मोहनीयके नी प्रकारके कर्मीका बन्ध करनेवाला जो जीव तत्प्रायोग्य जवन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त होकर अनन्तर मोहनीयके पाँच प्रकारके कर्मों का बन्ध करने लगा वह उसकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है। उसकी उत्कृष्ट हानिका खामी कौन है ? मोहनीयके पाँच प्रकारके कर्मी का बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव मरा और देव होकर तत्प्रायोग्य जधन्य योगस्थानमें गिरा वह उसकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है। उसके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन है? मोहनीयके पाँच प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभग्न हुआ और तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें गिरकर मोहनीयके नौ प्रकारके कर्मीका बन्ध करने लगा वह उसके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है। स्त्रीवेदकी उत्क्रप्ट वृद्धिका स्वामी कीन है ? आठ प्रकारके कर्मीका बन्ध करनेवाला जो जीव तत्त्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगग्थानको प्राप्त होकर सात प्रकारके कर्मीका बन्ध करने लगा वह उसकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है। उसकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कीन है? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव मरकर असंज्ञी पञ्चिन्द्रियोंमें उत्पन्न हुआ वह उसकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है। उसके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन है? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभग्न हुआ और तत्प्रायोग्य जवन्य योगस्थानमं गिरकर आठ प्रकारके कर्मीका बन्ध करने लगा वह उसके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है।

२२७. अन्यतर आयुका बन्ध करनेवाला जीव आगेका जो अन्तर्मुहूर्त है उस अन्तर्मुहूर्त कालके समाप्त होने तक आयुकर्मका बन्ध करता है। इस प्रकार इस कालमें यदि सम्यग्दृष्टि है तो

१. ता॰प्रतौ 'जोगद्वाणं पडिदो' इति पाटः । २. ता॰प्रतौ 'अंतोमुहुत्तं मं ( १ ) गदो' इति पाटः । २६

आउगं वंधि । एवं एदं कालं सम्मादि ही सम्मादि ही चेव, मिच्छि दि ही मिच्छा दि ही चेव, यदि सासणो सासणो चेव, यदि असंजदो असंजदो चेव, यदि संजदा संजदो संजदो संजदो चेव । एदं कारणं अहस्स हेद् कि तिदं। एदं कारणं दंसणावरणस्स च पंचण्णं पगदीणं मिच्छत्त-बारसक ० एदे सिं कम्माणं यथोप-दि हाणं उक्तस्सपद णिक्खेवसामित्तसाधणत्थं यो संसयो तं संसयं णिस्संसयं का हिदि ति एदं कारणं हेद् कि तिदं। च दुण्णं आउगाणं उक्त ० वड्डी कस्स ० १ यो० अह विधवंधगो तप्पाओग्गजहण्णजोग हाणादो उक्त स्सयं जोग हाणं गदो तस्स उक्त ० वड्डी। उक्त ० हाणी कस्स ० १ यो अह विधवंधगो उक्त ० जोगी पिडिभगो तप्पाओग्गजह ० जोग हाणे पिड दो तस्स उक्त ० हाणी। तस्सेव से काले उक्त ० अव हाणं। एवं आउगस्स सन्वत्थ याव अणा हारग ति णेद व्वं।

२२८. णिरयगदि-देवगदि-वेउ व्वि०-वेउ०अंगो०-दोआणु० उक्क० वड्ढी कस्स० १ यो अद्विधवंधगो तप्पाओग्गजह०जोगद्वाणादो उक्क० जोगद्वाणं गदो सत्तविधवंधगो जादो तस्स उक्क० वड्ढी । उक्क० हाणी कस्स० १ जो सत्तविधवंधगो उक्कस्सगादो जोगद्वाणादो तप्पाओग्गजहण्णजोगद्वाणं पडिदो अद्वविधवंधगो तस्स उक्क० हाणी । तस्सेव से काले उक्क० अवद्वाणं ।

सम्यग्दृष्टि हो रहता है, मिथ्यादृष्टि है तो मिथ्यादृष्टि ही रहता है, यदि सासादनसम्यग्दृष्टि है तो सासादनसम्यग्दृष्टि ही रहता है, यदि असंयतसम्यग्दृष्टि है तो असंयतसम्यग्दृष्टि ही रहता है, यदि संयतासंयत है तो संयत ही रहता है। इस कारण विविद्यत विपयका हेतु कहा है। तथा इसी कारण यथोपदिष्ट दर्शनावरणकी पाँच प्रकृतियाँ, मिथ्यात्व और वारह कपाय इन कमीं के उत्कृष्ट पदिनक्षेप सम्बन्धी स्वामित्वको सिद्ध करने छिए जो संशय है उस संशयको निःसंशय कर देता है। इस कारण हेतु कहा है। चार आयुओं की उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कीन है शि आठ प्रकारके कमीं का बन्ध करने वाला जो जीव तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त हुआ वह उसकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है। उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कीन है शि आठ प्रकारके कमीं का बन्ध करने वाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभग्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानको प्राप्त हुआ है वह उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है। तथा वह अनन्तर समयमें उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है। आयुक्मका सर्वत्र अनाहारक मार्गणा तक इसी प्रकार स्वामित्व जानना चाहिए।

रन्द्र, नरकगित, देवगित, वैक्रियिकश्गीर, वैक्रियिकशारीर आङ्गोपाङ्ग और दो आनुपूर्वीकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मों का बन्ध करनेवाला जो जीव तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त होकर सात प्रकारके कर्मों का बन्ध करने लगा वह उसकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है। उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला जो जीव उत्कृष्ट योगस्थानसे प्रतिभग्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य योग-

१. ताप्रती 'मिच्छादिष्टी चेव यदि असंजदा असंजदा चेव यदि संजदासंजदा संजदासंजदा चेव' इति पाठः। २. ता॰प्रती 'च प (पं) चणं' इति पाठः। ३. आ॰-प्रती 'तप्पाओग्गजहण्णजोगद्याणं' इति पाठः। ४. ता॰प्रती 'उक्कस्सगादो पिडदो तप्पाओग्गजहण्ण [जो] गद्याणे' आ॰प्रती 'उक्कस्सगादो जोग-द्याणादो पिडदो तप्पाओग्गजहण्णजोगद्याणे' इति पाठः।

२२६. तिरिक्खगदिणामाए उक्क० वड्डी कस्स० ? यो अद्विधि० तप्पाओगाजहण्णगादो जोगद्वाणादो उक्कस्सयं जोगद्वाणं गदो तदो तेवीसदिणामाए सह सत्तविधबंधगो जादो तस्स उक्क० बड्डी। उक्क० हाणी कस्स० ? जो सत्तविधवंधगो उक्कस्सजोगी
मदो सुहुमणिगोदजीवअपञ्चत्तगेसु उववण्णो तप्पाओग्गजह० पिडदो तीसदिणामाए
बंधगो जादो तस्स उक्क० हाणी। उक्क० अवद्वाणं कस्स० ? जो सत्तविधवंधगो उक्कस्सजोगी पिडिभगो तप्पाओग्गजहण्णजोगद्वाणे पिडदो अद्विधवंधगो जादो। ताथे ताओ
चेव तेवीसदिणामाए बंधिद णो तीसं। केण कारणेण ? आउगवंधस्स अभासे जाओ
चेव णामाओ ताओ चेव बंधिद याव आउगवंधगद्वा पुण्णो ति। अण्णं च पुण पुरदो
अंतोम्रहुत्तमग्गदो अंतोम्रहुत्तं णीचा। एदेण कारणेण तेवीसदिणामाओ बंधमाणगस्स
उक्कस्सयं अवद्वाणं णो तीसा। एवं ओरालि०-तेजा०-क०-हुंड०-वण्ण०४-तिरिक्खाणु०अगु०-उप०-अधिर-असुभ-दूभग-अणादे०-अजस०-णिमि० तिरिक्खगदिमंगो कादव्वो।

२३०. मणुसग० उक्क० बड्डी कस्स० ? यो अद्वविधव धगो जहण्णगादो जोग-

स्थानको प्राप्त हुआ और आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा वह उनकी उत्क्रष्ट हानिका स्वामी है। तथा वही अनन्तर समयमें उनके उत्क्रप्ट अवस्थानका स्वामी है।

२२६. तिर्यक्रवगति नामकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मीका बन्ध करनेवाला जो जीव तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त होकर अनन्तर नामकर्मकी तेईस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मीका बन्ध करने लगा वह उसकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है। उसकी उत्क्रष्ट हानिका स्वामी कौन है? सात प्रकारके कमेंका बन्ध करने-वाला उत्क्रष्ट योगसे युक्त जो जीव मरा और सूच्म निगोद अपर्याप्तक जीवोंमें उत्पन्न होकर तथा तत्प्रायाग्य जघन्य योगस्थानको प्राप्त कर नामकर्मकी तीस प्रकृतियोंका बन्ध करने छगा वह उसकी उत्क्रष्ट हानिका स्वामी है। उसके उत्क्रुष्ट अवस्थानका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मीका बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभग्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें गिरा और आठ प्रकारके कर्मीका बन्ध करने लगा वह उसके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है। उस समय वह नामकर्मकी उन्हीं तेईस प्रकृतियोंका बन्ध करता है तीस प्रकृतियोंका बन्ध नहीं करता, क्योंकि आयुकर्मका बन्ध प्रारम्भ होते समय नामकर्मकी जिन प्रकृतियोंका बन्ध करता है, आयु-बन्धके कालके पूर्ण होने तक उन्हीं प्रकृतियोंका बन्ध करता रहता है। और भी अन्तर्मुहर्त पूर्वसे अन्तर्मुहुर्त आगे तक उन्हीं प्रकृतियोंका बन्ध करता है। इस कारणसे नामकर्मकी तेईस प्रकृ-तियोंका बन्ध करनेवाला जीव तिर्यञ्चगतिके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है, तीस प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाला नहीं । इसीप्रकार औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्येख्वगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, अयशःक्रीर्ति और निर्माणका भङ्ग तिर्यञ्चगतिके समान करना चाहिए।

२२०. मनुष्यगतिकी उत्कृष्ट प्रदेशवृद्धिका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मीका बन्ध करनेवाला जो जीव जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त होकर नामकर्मकी पश्चीस

१. ता॰प्रती 'णो ति संकेण' इति पाठः। २. आ॰प्रती 'जाओ चेव बंधदि' इति पाठः। ३. ता॰प्रती 'पुणी ति अण्ण च' इति पाठः।

द्वाणादो उक्कस्सयं जोगद्वाणं गदो पणुवीसदिणामाए सह सत्तविधवंधगो जादो तस्स उक्क० वड्ढी । उक्क० हाणी कस्स० ? यो सत्तविधवं० उक्क०जोगी मदो मणुसअपञ्जत्तएसु उववण्णो तप्पाओग्गजह० पिंदो एगुणतीसदिणामाए सह सत्तविधवंधगो जादो तस्स उक्क० हाणो । उक्क० अवद्वाणं कस्स० ? यो सत्तविध० उक्क०जोगी पिंडभगो तप्पा-ओग्गजह० जोगद्वाणे पिंदो अद्वविधवंधगो जादो । ताधे ताओ चेव पणुवीसदिणामाए वंधिद णो एगुणतीसं । केण कारणेण ? तं चेव कारणं यं तिरिक्खगदिणामाए भणिदं । एदेण कारणेण पणुवीसदिणामाए वंधमाणगस्स उक्क० अवद्वाणं णो एगुणतीसं ।

२३१. एइंदिय-थावर० तिरिक्खगदिभंगो। णवरि हाणी मदो छव्वीसदि-णामाए। बीइंदि०-तीइंदि०-चदुरिंदि०-पंचिंदि०-[तस०] उक्क० बड्ढी कस्स० ? मणुस-गदिभंगो। णवरि उक्क० हाणी कम्स० ? बेइंदि०-तेइंदि०-चदुरिंदि०-पंचिंदिएसु उववण्णो तीसदिणामाए बंधगो तस्स उक्क० हाणी। उक्क० अबद्वाणं कस्स० ? यो सत्तविधबंधगो उक्क०जोगी पडिभग्गो तप्पाओग्ग० पडिदो अट्टविधबंधगो जादो।

प्रकृतियों के साथ सात प्रकारके कर्मों का बन्ध करने लगा वह उसकी उत्कृष्ट बुद्धिका स्वामी है। उत्कृष्ट हानिका स्वामी कीन है? सात प्रकारके कर्मों का बन्ध करने वाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव मरा और मनुष्य अपर्याप्तकों में उत्पन्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य योगको प्राप्त हुआ और नामकर्मकी उनतीस प्रकृतियों के साथ सात प्रकारके कर्मों का बन्ध करने लगा वह उसकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है। उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कीन है? सात प्रकारके कर्मों का बन्ध करने वाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभग्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें गिरा और आठ प्रकारके कर्मों का बन्ध करने लगा वह उसके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है। उस समय वह जीव नामकर्मकी उन्हीं पच्चीस प्रकृतियों का बन्ध करता है, उनतीस प्रकृतियों का बन्ध नहीं करता। कारण क्या है? वही कारण है जो तिर्यक्ष्यगितनामके सम्बन्धमें कह आये है। इस कारणसे नामकर्मकी पच्चीस प्रकृतियों का बन्ध करने वाला जीव मनुष्यगितके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है उनतीस प्रकृतियों का बन्ध करने वाला नहीं।

२३१० एकेन्द्रियजाति, और स्थावर प्रकृतिका भङ्ग तिर्यक्क्षगितके समान है। इतनी विशेषता है कि जो मरनेके बाद नामकर्मको छव्बीस प्रकृतियोंका बन्ध करता है वह उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है। द्वीन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियजाति, चतुरिन्द्रियजाति, पञ्चन्द्रियजाति और त्रसकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कीन है ? इनका भङ्ग मनुष्यगतिके समान है। इतनी विशेषता है कि उत्कृष्ट हानिका स्वामी कीन है ? जो द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पञ्चिन्द्रियोंमें उत्पन्न होकर नामकर्मकी तीस प्रकृतियोंका बन्ध करने छगा वह उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है। उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कीन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभग्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य योगके साथ आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने छगा वह इनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है। वह उस समय नामकर्मकी पद्यीस प्रकृतियोंका

१. ता॰प्रती 'एइ दि॰ थावरतिरिक्लगदि णवरि' इति पाठः ।

ताघेव' पणुनीसदिणामाओ बंधदि णो तीसं। केण कारणेण ? तं चेव। एदं कारणं पणु-वीसदिणामाओ बंधमाणगस्स उक्क० अवट्ठाणं णो तीसं।

२३२. आहारदुगं उक० वहुी कस्स० ? यो अट्टविधबंधगो । तप्पाओग्गजहँ० जोगद्वाणादो उक० जोगद्वाणं गदो तीसदिणामाए सह सत्तविधबंधगो जादो तस्स उक० वहुी । उक० हाणी कस्स ? यो सत्तविधबं० उक्क०जोगी पिंडभग्गो तप्पाओग्ग-जह० पिंडदो तस्स उक० हाणी । तस्सेव से काले उक्क० अवट्टाणं।

२३३. समचदु०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे० उक्क० बङ्ढी कस्स० ? यो अट्ठ-विधवंधगो तप्पाओग्ग० उक्क० जोगद्वाणं गदो अट्ठावीसदिणामाए सह सत्तविध-वंधगो जादो तस्स [ उक्क० ] बङ्ढी । उक्क० हाणी कस्सँ० ? यो सत्तविधवंध० उक्क० जोगी मदो देवो जादो तप्पा०जह० पिंडदो तीसदिणामाए सह वंधगो जादो तस्स उक्क० हाणी । उक्क० अवट्ठाणं कस्स० ? यो सत्तविध० उक्क० जोगी पिंडमग्गो तप्पाओग्गजहण्णगे० पिंददो अट्ठविधवंधगो जादो । ताधे ताओ चेव अट्ठावीसदिणामाए

बन्ध करता है, तीस प्रकृतियोंका नहीं। कारण क्या है ? कारण वही पूर्वोक्त है। इस कारण नामकर्मकी पन्नीस प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाला जीव उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है, तीस प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाला जीव नहीं।

२३२. आहारकद्विककी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कीन है ? आठ प्रकारके कर्मोंका वन्ध करनेवाला जो जीव तत्त्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त होकर नामकर्मकी तीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका वन्ध करने लगा वह उनकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है। उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कीन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभग्न होकर तत्त्रायोग्य जघन्य योगस्थानको प्राप्त हुआ वह उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है। तथा वही अनन्तर समयमें उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है।

२३३ समचतुरस्रसंधान, प्रशस्त विहायोगित, सुभग, सुस्वर और आदेयकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कीन है ? आठ प्रकारके कर्मांका बन्ध करनेवाला जो तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट योग स्थानको प्राप्त होकर नामकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा वह उनकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कीन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव मरा और देव हुआ । तथा तत्प्रायोग्य जघन्य योगको प्राप्तकर नामकर्मकी तीस प्रकृतियोंके साथ सात कर्मोंका बन्ध करने लगा वह उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कीन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभग्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य योगको प्राप्त हुआ और आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा वह उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । उस समय वह नामकर्मकी उन्हीं अट्टाईस प्रकृतियोंका बन्ध करता है, तीसका नहीं । कारण

१. ता॰प्रतौ 'ताघे व' इति पाठः । २. आ॰प्रतौ, 'पणुवीसदिणामाए' इति पाठः । ३. ता॰प्रतौ 'अप्पाओ जह॰' इति पाठः । ४. ता॰प्रतौ 'हाणी॰ उ॰ (१) कस्स' इति पाठः । ५. ता॰प्रतौ 'तीसदि-णामाए बंघगो' जादो तस्से॰ उक्क॰' इति पाठः । ६. ता॰आ॰प्रत्योः 'अयद्विद्धंघगो' इति पाठः ।

बंधिद णो तीसं । केण कारणेण ? तं चेव कारणं। एदेण कारणेण अहावीसिदणामाओ बंधमाण० उक्क० अवहा० णो तीसं बंधिद ।

२३४. चदुसंठा०-पंचसंघ० उक्क० वड्डी कस्स० १ यो अद्विधवंधगो तप्पा-ओगाजह० जोगद्वाणादो उक्क० जोगद्वाणं गदो एगुणतीसदिणामाए सह सत्तिध-वंधगो जादो तस्स उक्क० वड्डी । उक्क० हाणी कस्स० १ यो सत्तिविधवं० उक्क० जोगी मदो असण्णिपंचिंदियपजत्तएसु उववण्णो तप्पाओगाजह० पिंडदो तीसदि-णामाए सह सत्तिविधवंधगो जादो तस्स उक्क० हाणी । उक्क० अवद्वाणं कस्स० १ यो सत्तिविधवंधगो उक्क० जोगी पिंडभगो तप्पाओगगजहण्णगे पिंडदो अद्विधवंधगो जादो । ताधे ताओ चेव एगुणतीसदिणामाओं वंधिद णो तीसं । केण कारणेण १ तं चेव कारणं ।

२३५. ओरालियअंगो०-असंपत्तसे० उक्क० वड्ढी अवद्वाणं च पंचिंदियभंगो। उक्क० हाणी बेइंदियअपजन्तेमु उववण्णो तप्पा०जह० जोगद्वाणे पिडदी तीसदि-णामाए वंधगो जादो तस्स उक्क० हाणी। पर०-उस्सा०-पजन-थिर-सुभ० उक्क०

२३४. औदारिकशारीर आङ्गोपाङ्ग और असम्प्राप्तासृपाटिका संहननकी उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थानका भङ्ग पञ्चिन्द्रियोंके समान है। उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कीन है? जो द्वीन्द्रिय अपर्याप्तकोंमें उत्पन्न हुआ और तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानको प्राप्त होकर नामकर्मकी तीस प्रकृतियोंका बन्ध करने छगा वह उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है। परघात, उच्छ्वास, पर्याप्त, स्थिर, और शुभकी उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थानका मङ्ग पञ्चीन्द्रयोंके समान है। उत्कृष्ट हानिका

क्या है ? वही पूर्वोक्त कारण है । इस कारण नामकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाला जीव उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है, तीसका बन्ध करनेवाला नहीं।

२३४. चार संस्थान और पाँच संहननकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोंका वन्ध करनेवाला जो जीव तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त होकर नामकर्मकी उनतीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका वन्ध करने लगा वह उनकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका वन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव मर कर असंज्ञी पञ्चित्रिय पर्याप्तकोंमें उत्पन्न हुआ और तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानको प्राप्त होकर नामकर्मको तीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा वह उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कोन है ? सात प्रकारके कर्मों का बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभग्न हुआ और तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानको प्राप्त होकर आठ प्रकारके कर्मों का बन्ध करने लगा वह उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । उस समय वह नामकर्मकी उन्हीं उनतीस प्रकृतियोंका वन्ध करता है, तीसका बन्ध नहीं करता । कारण क्या है ? वही पूर्वोक्त कारण है ।

१. आ॰प्रतौ 'उक्क॰ असाद॰ णो' इति पाठः । २. ता॰आ॰प्रत्योः 'जह॰ जोग॰ गदो उक्क॰' इति पाठः ! ३. ता॰प्रतौ 'सत्तविधवंधो (धगो ) जाटो' इति पाठः । ४. ता॰प्रतौ '—णा [मा ] ओ' इति पाठः । ५. ता॰प्रतौ '—णा [मा ] ओ' इति पाठः । ५. ता॰आ॰प्रत्योः 'जह॰ जोगी पडिटो' इति पाठः ।

वड्ढी अवद्वाणं च पंचिंदियभंगो । उक्क० हाणी [ कस्स० ] ? मदो धुहुमेइंदियपत्त्रगेसु उववण्णो तप्पा०जह० जोगद्वाणे तीसदिणामाए बंधगो जादो तस्स उक्क० हाणी ।

२३६. आदाव० उक्क० वड्ढी कस्स०? यो अट्टविघ० तप्पाओग्गजह०जोगट्ठाणादो उक्क० जोगद्वाणं गदो छव्वीसदिणामाए सह सत्तविधव धगो जादो तस्स
उक्क० वड्ढी । उक्क० हाणी कस्स ? यो सत्तविधव ं० उक्क० जोगी मदो बादरेइंदियपज्जत्तएस उववण्णो जहण्णजोगद्वाणे पिडदो छव्वीसदिणामाए ब ंधगो जादो तस्स
उक्क० हाणी । उक्क० अवट्ठाणं कस्स० ? जो सत्तविधव ंधगो उक्क० जोगी पिडमगो
अट्ठविधव ंधगो जादो । ताधे चेव छव्वीसदिणामाए व ंधि । उज्जोव० उक्क० वट्ढी
आदावभंगो । उक्क० हाणी० [ कस्स ] ? मदो बादरएस उववण्णो तीसदिणामाए
ब ंधगो जादो तस्स उक्क० हाणी । उक्क० अवट्ठाणं कस्स० ? यो सत्तविध० उक्क०
जोगी पिडमगो अट्ठविधव ंधगो जादो । ताधे वि नाओ चेव छव्वीसदिणामाओ
ब ंधिद णो तीसं । केण कारणेण ? तं चेव कारणं। एदेण कारणेण छव्वीसदिणामाओ
बंधिस णो तीसं । केण कारणेण णो तीसदि० ब ंध० ।

स्वामी कौत है ? जो मरकर सूच्म एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें उत्पन्न हुआ और तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानको प्राप्त होकर नामकर्मकी तीस प्रकृतियोंका बन्ध करने लगा वह उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है।

२३६. आतपकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन हैं ? आठ प्रकारके कर्मी का बन्ध करनेवाला जो जीव तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त होकर नामकर्मको छन्त्रीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मी का बन्ध करने लगा वह उसकी उत्कृष्ट युद्धिका स्वामी है। उत्कृष्ट हानिका स्वामी कीन है ? सात प्रकारके कर्मी का बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव मरा और बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें उत्पन्न होकर जघन्य योगस्थानको प्राप्त हुआ तथा नामकर्मकी छब्बीस प्रकृतियोंका बन्ध करने छगा वह उसकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है। उसके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कीन है ? सात प्रकारके कर्मी का बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभग्न होकर आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा वह आतपके उत्क्रध्ट अवस्थानका स्वामी है। वह उस समय नामकर्मकी छुब्बीस प्रकृतियोंका बन्ध करता है। उद्योतकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी आतपके समान है। उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? जो जीव मरा और वादरोंमें उत्पन्न होकर नामकर्मकी तीस प्रकृतियोंका बन्ध करने लगा वह उद्योतकी उत्कृप्ट हानिका स्वामी है। उसके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मी का बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे यक्त जो जीव प्रतिभान होकर आठ प्रकारके कर्मी का बन्ध करने छग। वह उसके उत्कृष्ट अवस्थान-का स्वामी है। वह उस समय भी नामकर्मकी उन्हीं छब्बीस प्रकृतियोंका बन्ध करता है, तीसका नहीं। कारण क्या है ? वही पूर्वोक्त कारण है। इस कारणसे नामकर्मकी छच्चीस प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाला जीव उद्योतके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है, तीस प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाला जीव नहीं।

१. ता॰प्रती 'हाणी [ कस्स १ ] मदो' इति पाठः । २. आ०प्रती 'यो अवष्टिद्० तण्याओग्गजह०-जोगद्याणादो' इति पाठः ।

२३७. अप्पसत्थ०-दुस्सर० उक्क० वड्डी देवगदिभंगो। उक्क० हाणी कस्स० १ मदो णेरहएस उववण्णो तीसदिणामाए बंधगो जादो तस्स उक्क० हाणी। उक्क० अवट्ठाणं समचदु०भंगो। सुहुम-अपज०-साधार० उक्क० वड्डी तिरिक्खगदिभंगो। हाणी तं चेव पणुवीसदिणामाए बंधगो जादो तस्स उक्क० हाणी। उक्क० अवट्ठाणं कस्स १ यो सत्तविधवंधगो एवं याव अट्ठविधवं० जादो ताधे वि ताओ चेव तेवीसदिणामाए बंधि णो पणुवीसं तस्स उक्क० अवट्ठाणं। बादरणामाए उक्क० वड्डी अवट्ठाणं तिरिक्खगदिभंगो। हाणी० १ मदो बादरएइंदियअपजत्तपस उववण्णो तीसदिणामाए बंध० जादो तस्स उक्क० हाणी। पत्तेयसरीरं तिरिक्खगदिभंगो। णविर णियोद वज्ज पत्तेयसरीरसहुमेस उववण्णो। तित्थ० उक्क० वड्डी अवट्ठाणं णग्गोदभंगो। उक्क० हाणी कस्स १ जो सत्तविधवं० उक्क० जोगी मदो देव-णेरहएस उववण्णो तप्पाओग्ग-जह० पिडदो तीसदिणामाए बंधगो जादो तस्स उक्क० हाणी। एदेण बीजेण णेरहग-देवेस सन्वयगदीणं उक्क० वड्डी अवट्ठाणं हाणीओ च ओघं देवगदिभंगो। एवं सन्विणरय-देवाणं।

२३८. तिरिक्खेस पंचणा०-दोवेदणो०-दोगोद०-पंचंत० वड्डि-हाणि-अवट्ठाणाणि

२३७. अप्रशस्त विहायोगित और दुःस्वरकी उत्कृष्ट वृद्धिका म्वामी देवगितके समान है। इनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? मरा और नारिकयोंमें उत्पन्न होकर नामकर्मकी तीस प्रकृतियोंका बन्ध करने लगा वह उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है। इनके उत्कृष्ट अवस्थानका भक्क समचतुरस्रसंस्थानके समान है। सूच्म, अपर्याप्त और साधारणको उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी तिर्यक्रागतिके समान है। उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? वही जीव जब नामकर्मकी पत्रीस प्रकृतियोंका बन्धक हुआ तब उत्कृष्ट हानिका स्वामी है। उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन है ? जो सात प्रकारके कर्मी का बन्ध करनेवाला इसी प्रकार आठ प्रकारके कर्मी का बन्ध करनेवाला हुआ वह उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है। वह तब भी नामकर्मकी उन्हीं तेईस प्रकृतियोंका बन्ध करता है, पन्नीस प्रकृतियोंका बन्ध नहीं करता । बाद्रनामकी उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थानका भङ्ग तिर्यञ्चगतिके समान है। उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? जो जीव मरा और वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तकोंमें उत्पन्न होकर नामकर्मकी तीस प्रकृतियोंका बन्ध करने छगा वह उसकी उत्कृष्ट हानि-का स्वामी है। प्रत्येकशरीरका भङ्ग तिर्यञ्चगतिके समान है। इतनी विशेषता है कि निगादको छोड़कर जो प्रत्येकशरीरसूचमांमें उत्पन्न हुआ ऐसा कहना चाहिए। तीर्थट्कर प्रकृतिकी वृद्धि और अवस्थानका स्वामी न्यगोधपरिमण्डल संस्थानके समान है। इसकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मी का बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव मरकर देव नारिकयोंमें उत्पन्न हुआ और तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानको प्राप्त होकर नामकर्मकी तीस प्रकृतियोंका बन्ध करने लगा वह उसकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है। इस बीजपदके अनुसार नारकी और देवोंमें सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट वृद्धि, उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थानके स्वामीका भङ्ग ओघसे देवगतिके समान है। इसी प्रकार सब नारकी और देवोंमें जानना चाहिए।

२३८. तिर्येक्कोंमें पाँच ज्ञानावरण, दो चेदनीय, दो गोत्र और पाँच अन्तरायकी उत्कृष्ट

१. ता॰प्रतौ 'सत्तविधवंध॰ । एवं' इति पाटः । २. ता॰आप्रत्योः 'तेत्तीसदिणामाए' इति पाटः ।

ओघं थीणगिद्धिभंगो । चदुआउ०-वेउन्वियञ्जक-मणुस०-मणुसाणु०- उचा० तिण्णि वि सत्थाणे काद्व्यं । ओघेण अद्वावीसाए सह उक्कस्सं तेसिं कम्माणं सत्थाणे काद्व्यं । तिण्णि वि एसिं सम्मादिद्वी सामित्तं तेसिं सत्थाणे काद्व्यं । सेसाणं ओघं ।

२३६. पंचिदियतिरिक्ख०३ पंचणाणावरणदंडओ थीणगिद्धि०३-मिच्छ०अणंताणु०४-असाद०-णवंसु०-णीचा० उक्क० वड्डी कस्स० १ यो अद्विधवंधगो
तप्पाओग्गजहण्णगादो जोगद्वाणादो उक्कस्सगं जोगद्वाणं गदो तस्स उक्क० वड्डी ।
उक्क० हाणी कस्स० १ जो सत्तविधवंधगो उक्क०जोगी मदो असण्णिपंचिदियअपज्ञत्तगेसु
उववण्णो तस्स उक्क० हाणी । उक्क० अवद्वाणं कस्स १ यो सत्तविध० उक्कस्सजोगी
पिडिभग्गो अद्विधवंधगो जादो तस्स उक्कस्सं अवद्वाणं । छदंस०-हस्स-रिद-अरिद-सोगभय-दुगुं० उक्क० वड्डी कस्स० १ अद्विधवं० तप्पाओग्गजहण्णजोगद्वाणादो उइस्सजोगद्वाणं गदो सत्तविधवंधगो जादो तस्स उक्क० वड्डी । उक्क० हाणी कस्स १ जो
सत्तविधवंधगो उक्क०जोगी पिडभग्गो तप्पाओग्गजहण्णजोगद्वाणे पिददो तस्स उक्क०
हाणी । तस्सेव से काले उक्क० अवद्वाणं । अपचक्काण०४ असंजदसम्मादिद्वि०,

वृद्धि, हानि और अवस्थानका स्वामी ओघसे स्त्यानगृद्धिके समान है। चार आयु, वैक्रियिकषट्क, मनुष्यगित, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उन्नगोत्रके तीनों पर्दोका स्वामित्व स्वस्थानमें करना चाहिए। ओघसे अटाईस प्रकृतियोंके साथ जिनका उत्कृष्ट है उनका स्वस्थानमें करना चाहिए। जिनके तीनों पर्दोका सम्यग्दृष्टि स्वामी है उनका स्वस्थानमें करना चाहिए। शेप प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है।

२३६. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चित्रिकमें पाँच ज्ञानावरण दण्डक, स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, असातावेदनीय, नपुंसकवेद और नीचगोत्रकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कीन है ? आठ प्रकारके कर्मी का बन्ध करनेवाला जो तत्यायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त हुआ वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कीन है ? सात प्रकारके कर्मी का बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव मरा और असंज्ञी पञ्चित्रिय अपर्याप्तकोंमें उत्पन्न हुआ वह उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कीन है ? सात प्रकारके कर्मी का बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभग्न होकर आठ प्रकारके कर्मी का बन्ध करने लगा वह उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । छह दर्शनावरण, हास्य, रित, अरित, शांक, भय और जुगुप्साकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । अप्रति, शांक, भय और जुगुप्साकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । तथा वही अनन्तर समयमें उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके

१. ता॰प्रतौ 'ओघं। थीणगिद्धिभंगों' इति पाठः। २. आ॰प्रतौ 'उक्स्सं कम्माणं' इति पाठः। ३. ता॰प्रतौ 'अद्विधं बंघ॰' आ॰प्रतौ 'अविद्विधंभंगो' इति पाठः। ४. ता॰प्रतौ '—जोगद्वाणं उद्घत्स-जोगद्वाणं' इति पाठः।

पचक्खाण०४ संजदासंजदस्स । एवं संजलणचत्तारि चदुआउ-चदुगदि-चदुजादि० एदाणि देवगदिभंगो । पंचिदियजादि-चदुसंठा०-ओरा०अंगो०-छस्संघ० उक्क० विद्वि-हाणि-अवद्याणाणि णाणावरणभंगो । णवरि हाणी असिण्णपंचिदियअपञ्जत्तमेसु उववण्णो । चदुसंठा०-चदुसंघ० असिण्णपंचिदियअपञ्जत्तमेसु उववण्णो ।

२४०. पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्त० पंचणा०-णवदंसणा०-दोवेद०-मिच्छ०-सोलसक०-णवंस०-छण्णोक०-पंचिदि०-ओरालि०अंगो०-असंप० उक्क० वङ्गी हाणी अवद्वाणं तिरिक्खगदिभंगो। णविर हाणी असण्णिपंचिदिएसु उववण्णो। सेसाणं सत्थाणे बङ्गी हाणी अवद्वाणं काद्व्वं। एवं सव्वअपज्जत्तगाणं। णविर अप्पप्पणो अपज्जत्तगेसु उववण्णो।

२४१. मणुस०३ तिरिक्खभंगो । णवरि सम्मादिद्धि-उवसम - खवगपगदीणं वड्ढी अवद्वाणं मूलोघं । हाणी अवद्वाणम्हि कादव्यं ।

२४२. एहंदिएसु दोआऊणि मणुसगदि-चदुजादि-पंचसंठा०-ओरालि०अंगो०-छस्संघ०-मणुसाणु०-दोविहा०-तस-सुभग-दोसर-आदे०-उच्चा० वही हाणी अवद्वाणं च

सत्र पदोंका स्वामी असंयतमम्यग्दृष्टि और प्रत्याख्यानवरण चतुष्कके सब पदोंका स्वामी संयता-संयत जीव है। इसी प्रकार चार संज्वलनके स्वामित्वके विषयमें जानना चाहिए। चार आयु, चार गित और चार जाति इनका भङ्ग देवोंके समान है। पद्मिन्द्रियजाति, चार संस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग और छह संहननकी उत्कृष्ट हानि, वृद्धि और अवस्थानका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। इतनी विशेषता है कि जो असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्तकोंमें उत्पन्न हुआ वह इनकी हानिका स्वामी है। तथा असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें उत्पन्न हुआ जीव चार संस्थान और चार संहननकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है।

२४०. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकों में पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसकवेद, छह नोकपाय, पञ्चे न्द्रियजाति, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग और असम्प्राप्तासुपादिकासंहननकी उत्कृष्ट वृद्धि, हानि और अवस्थानका भङ्ग तिर्यञ्चोंके समान है। इतनी विशेषता है कि जो असंज्ञी पञ्चेद्रियोमें उत्पन्न होता है वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है। शेष प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट वृद्धि, हानि और अवस्थान स्वस्थानमें करना चाहिए। इसी प्रकार सब अपर्याप्तकों जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अपने अपने अपर्याप्तकों उत्पन्न हुआ जीव स्वामी है।

२४१. मनुष्यत्रिकमें निर्यक्रोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि सम्यग्दृष्टिसम्बन्धो तथा उपराम और चपक प्रकृतियोंकी वृद्धि और हानिका भङ्ग मूलोघके समान है। हानि अवस्थानमें करनी चाहिए।

२४<sup>२</sup>. एकेन्द्रियोंमें दो आयु, मनुष्यगति, चार जाति, पाँच संस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, दो विहायोगित, त्रस, सुभग, दो स्वर, आदेय और उच्चगोत्रकी वृद्धि, हानि और अवस्थान स्वस्थानमें करने चाहिए। शेष प्रकृतियोंके वृद्धि और

१. ता॰प्रतौ 'सजदासंजदस्स एवं । संजलणचत्तारि' इति पाठः । २. आ॰प्रतौ 'तिरिक्लिगदिभंगो' इति पाठः । सत्थाणे काद्वं। सेसाणं वड्डी अवद्वाणं बादरस्स काद्वं। हाणी मदो सहुमणिगोदेसु उववण्णो। आदाव० बादरपुढविपञ्जत्त० सत्थाणे काद्वं। एवं पंचकायाणं। विगर्लि-दियाणं पंचिदियतिरिक्खअपञ्जत्तभंगो। णवरि पंचणा०-णवदंसणा० - दोवेदणी०-मिच्छ०--सोलसक०-सत्तणोक०--विगर्लिदियजादि-ओरालि०अंगो०--असंप०--णीचा०-पंचंत० उक० वड्डी अवद्वाणं सत्थाणे काद्व्वं। हाणी मदो अपञ्जत्तगेसु उववण्णो०। सेसाणं सत्थाणे तिण्णि विकाद्व्वं।

२४३' पंचिदिएस सन्वपगदीणं ओघं। णविर तिरिक्खगदि-चदुजादीणं ओरालि०-तेजा०-क०-हुंडसं०-वण्ण०४-तिरिक्खाणु०-अगु०-उप०-आदाउओ०-थावर-बादर-सुहुम-पज्जत-अपज्जत-पत्तेय-साधार०-थिराथिर-सुभासुभ-दूभग-अणादे०-अजस०-णिमिणं एदाणं बह्री अवट्ठाणं ओघं। हाणी अवट्ठाणम्हि कादव्वं। सेसाणं ओघं। एवं तस०२।

२४४. पंचमण०-पंचवचि० पंचणा०-चदुदंस०-सादा०-जसगि०-उचा०-पंचंत० उक्क० वड्ढी कस्स० ? यो सत्तविधवंधगो उक्क० जोगी तप्पाओग्गजहण्णगादो जोगद्वाणादो उक्कस्सं जोगद्वाणं गदो छिव्वधवंधगो जादो तस्स उक्क० वड्ढी। उक्क० हाणी कस्स० ? जो छिव्वधवंधगो उक्कस्सजोगी पिडभग्गो तप्पाओग्गजहण्णगे जोग-द्वाणे पिददो सत्तविध०तस्स उक्क० हाणी। तस्सेव से काले उक्कस्सगमवद्वाणं। थीणगि०३-

अवस्थान बादर जीवके करने चाहिए। तथा जो मरकर सूच्म निगोद जीवोंमें उत्पन्न हुआ उसके हानि करनी चहिए। आतपकी उत्कृष्ट वृद्धि आदि बादर पृथिवीकायिक पर्याप्तके स्वस्थानमें करने चाहिए। इसी प्रकार पाँच स्थावरकायिक जीवोंमें जानना चाहिए। विकलेन्द्रियोंमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यक्ष अपर्याप्तकोंके समान भक्न है। इतनी विशेषता है कि पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, सात नोकषाय, विकलेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तास्तृपाटिका संहनन, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायकी उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थान स्वस्थानमें करने चाहिए। तथा जो मरकर अपर्याप्तकोंमें उत्पन्न हुआ वह इनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है। शेष प्रकृतियोंके तीनों ही स्वस्थानमें करने चाहिए।

२४३. पञ्चेन्द्रियों में सब प्रकृतियों का भङ्ग ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि तियुंख्यगति, चार जाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तियुंख्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, आतप, उद्यांत, स्थावर, बादर, सूद्रम, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुभग, अनादेय, अयशःकीर्ति और निर्माण इनकी वृद्धि (और अवस्थानका भङ्ग ओघके समान है। हानि अवस्थानके समय करनी चाहिए। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है। इसी प्रकार त्रसद्विकमें जानना चाहिए।

२४४. पाँच मनोयोगी और पाँच वचनयोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीय, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मों का बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव तत्यायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त होकर छह प्रकारके कर्मों का बन्ध करने लगा वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? छह प्रकारके कर्मों का बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभग्न होकर तत्यायोग्य जघन्य योगस्थानमें गिरा और सात प्रकारके कर्मों का बन्ध करने लगा वह उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामो है । तथा वही जीव अनन्तर समयमें

मिच्छ०-अणंताणु०४— [-असाद०-] इत्थि०-णवुंस०-णीचा० उक्क० वड्ढी कस्स०? यो अहविध० तप्पाओग्गजह०जोगहाणादो उक्कस्सजोगहाणं गदो सत्तविधवंधगो जादो तस्स उक्क० वड्ढी। उक्क० हाणी कस्स०? यो सत्तविधवंधगो उक्क०जोगी पिडभग्गो तप्पाओग्गजहण्णां जोगहाणे पिडदो अहविधवंधगो जादो तस्स उक्क० हाणी। तस्सेव से काले उक्क० अवहाणं। णिदा-पयला०-छण्णोक० उक्क० वड्ढी कस्स०? सम्मादि० अहविधवं० तप्पाओग्गजह०जोगहाणादो उक्क० जोगहाणं गदो सत्तविधवंधगो जादो तस्स उक्क० हाणी कस्स०? यो सत्तविधवंधगो उक्क०जोगी पिडभग्गो अहविधवंधगो जादो तस्स उक्क० हाणी। तस्सेव से काले उक्क० अवहाणं। अपच-क्खाण०४ असंजदसम्मादिहिस्स चढुगिदयस्स सत्थाणे बड्ढी हाणी अवहाणं च कादव्वं। पचक्खाण०४ संजदासंजदस्स च दुगिदयस्स तिण्णि वि सत्थाणेण। चढु संजलणं पुरिस० बड्ढी अवहाणं ओघभंगो। हाणि-अवहाणेसु पढमसमए हाणी विदियसमए अवहाणं णादव्वं। चढुण्णं आउगाणं ओघं। णामाणं सव्वाणं बड्ढी हाणी अवहाणं ओघभंगो। णविर हाणी अप्यप्पणो अवहाणेसु पढमसमए उक्किस्सया हाणी विदियसमए उक्कस्सयमवहाणं। सेसाणं सत्थाणे तिण्णि वि कादव्वाणि। एवं ओरालियकायजोगि०-कायजोगी० ओघं।

उनके उत्कष्ट अवस्थानका स्वामी है। स्त्यानगृद्धित्रक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, असाता-वेदनीय, स्त्रीबेद, नपुंसकवेद और नीचगोत्रकी उत्कष्ट वृद्धिका म्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मी का बन्ध करनेवाला जो जीव तत्त्रायोग्य जघन्य योगम्थानसे उत्कष्ट योगम्थानको प्राप्त होकर सात प्रकारके कर्मी का बन्ध करने लगा वह उनकी उत्कृष्ट बृद्धिका स्वामी है। उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मी का बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभन्न होकर तत्प्रायोग्य जवन्य योगस्थानमें गिरा और आठ प्रकारके कर्मों का बन्ध करने लगा वह उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है। तथा वही अनन्तर समयमें उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है। निद्रा, प्रचला और छह नोकपायांकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मी का बन्ध करनेवाला जो सम्यग्हिए जीव तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त हुआ और सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा और वह उनकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी हैं। उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मीका बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभग्न होकर आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा वह उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है। तथा वही अनन्तर समयमें उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है। अप्रत्याख्यानावरण-चतुष्कके चार गतिके असंयतसम्यग्दृष्टिके स्वस्थानमें वृद्धि, हानि और अवस्थान करने चाहिए। प्रत्याख्यानावरण चतुष्कके तीनों ही पद दो गतिके संयतासंयत जीवके स्वस्थानमें करने चाहिए। चार संज्वलन और पुरुषवेदकी वृद्धि और अवस्थानका भङ्ग ओघके समान है। अपने अवस्थानमें प्रथम समयमें उत्कृष्ट हानि होगी और द्वितीय समयमें अवस्थान होगा। चार आयुओंका भङ्ग ओघके समान है। नामकर्मको सब प्रकृतियोंकी वृद्धि, हानि और अवस्थानका भङ्ग ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि हानि और अपने अपने अवस्थान इनमेंसे उत्क्रप्ट हानि प्रथम

१. आ॰प्रती 'ओरालियकाजीगि ओघं' इति पाट: !

२४५. ओरालियमि० पंचणा०-शीणगि०३-दोवेदणी०-मिच्छ०-अणंताणुबं०४-णचंत० जिंत उक्त० वड्ढी कस्स० ? जो सत्तविधवं तप्पाओगगजहण्णगादो जोगद्वाणादो उक्तस्सजोगद्वाणं गदो से काले सरीरपज्जती गाहिदि ति तस्स उक्त० वड्ढी । उक्त० हाणी कस्स० ? यो सत्तविधवंधगो उक्त० जोगी मदो सहुमणिगोद-अपज्जतोसु उववण्णो तप्पाओगगजह० पदिदो तस्स उक्त० हाणी । उक्त० अवहाणं कस्स० ? यो सत्तविधवंधगो उक्त० जोगी पिंडभग्गो अहुविधवंधगो जादो तप्पाओगगजह० जोगहाणे पदिदो तस्सेव से काले उक्तस्सयं अवहाणं । छदंस०-बारसक०-सत्तणोक० उक्त० वड्ढी कस्स० ? यो सम्मादिही तप्पाओगगजहण्णगादो जोगद्वाणादो [ उक्तस्सयं जोगद्वाणं गदो ] तस्स उक्त० वड्ढी । उक्त० हाणी अवहाणं णाणा०-मंगो । आयु० दो वि ओघं । णवि अवहाणं च श्रप्पप्पणो ओघं । णवि देवगदि०४ उक्त० वड्ढी कस्स० ? अण्णदरस्स सम्मादि० तप्पाओगगजहण्णगादो जोगद्वाणादो उक्तस्सजोगद्वाणं गदो से काले सरीरपञ्जि जाहिदि ति तस्स० उक्त० वड्ढी । समचदु०-

समयमें होती है और दूसरे समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है। शेप प्रकृतियोंके स्वस्थानमें तीनों ही करने चाहिए। इसी प्रकार औदारिककाययोगी जीवोंमें जानना चाहिए। काययोगी जीवोंमें ओवके समान भक्क है।

२४४ औदारिकमिश्रकाययोगी जीवांमें पाँच ज्ञानावरण, स्यानगृद्धित्रिक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, नपुंसकवेद, नीचगीत्र और पाँच अन्तरायकी उत्कृष्ट बृद्धिका स्वामी कोन है ? सात प्रकारके कर्मी का बन्ध करनेवाला जो जीव तत्प्रायोग्य जघन्य यांगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त होकर अनन्तर समयमें शरीरपर्याप्तिको प्राप्त करेगा वह उनकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है। उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मी का बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव मरा और सूच्म निगोद अपर्याप्रकांमें उत्पन्न होकर तत्त्रायोग्य जयन्य योगम्थानको प्राप्त हुआ वह उनकी उत्कृष्ट हानिका म्वामी है। उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मी का बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभन्न होकर आठ प्रकारके कर्मी का बन्ध करने लगा और तत्प्रायोग्य जघन्य योगम्थानमें गिरा वही अनन्तर समयमें उनके उत्कृष्ट अवम्थानका म्वामी है। छह दर्शनावरण, बारह कपाय और सात नोकपायोंकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कीन है ? जो सम्यग्दृष्टि तत्प्रायोग्य जघन्य योग-स्थानसे उत्कृष्ट योगम्थानको प्राप्त हुआ वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है। तथा इनकी उत्कृष्ट हानि और अवस्थानका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। दोनों आयुओंका भङ्ग ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि अन्यतर पञ्चेन्द्रिय संज्ञीके कहना चाहिए। नामकर्मकी प्रकृतियोंकी बृद्धिका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। तथा हानि और अवस्थानका भङ्ग अपने अपने ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि देवगतिचतुष्ककी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर सम्यग्दृष्टि तत्त्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त हो अनन्तर समयमें शरीरपर्याप्तिको पूर्ण करेगा वह उनकी बृद्धिका स्वामी है। समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सभग, सस्वर

१. आ॰प्रती 'सम्मादिष्टि ति॰ तप्पाओग्गजह ण्णगादो' इति पाठः । २. ता॰प्रती 'जोगद्याणादो जोगद्याणं ( ? ) उन्कः जोगद्याणं इति पाटः ।

पसत्थ ०-सुभग-सुस्सर-आदे ० वड्ढी हाणी अवद्वाणं च णिद्दाए भंगो । णवरि हाणी असण्णीसु उववण्णो । चदुसंठा ०-पंचसंघ ० वड्ढी अवद्वाणं ओघं । हाणी असण्णीसु उववण्णो । तित्थयरं देवगदिभंगो । एवं सेसाणं वड्ढि-हाणि-अवद्वाणाणि णाणा ० भंगो ।

२४६. वेउव्वियका० देवभंगों। वेउव्वियमि० पंचणा० उक्क० वड्डी कस्स० ? अण्णद० मिच्छादि० तप्पाओग्गजह०जोगट्ठाणादो उक्क० जोगट्ठाणं गदो से काले सरीर-पञ्जत्तं गाहिदि त्ति तस्स उक्क० वड्डी। एवं थीणगि०३—दोवेदणीं०-मिच्छ०-अणंताणु०४ णवुंस०- दोगोद०-पंचंत०। णविर पंचणा०-दोवेदणी०-उच्चा०-पंचंत० सम्मादिद्विस्स वा मिच्छादिद्विस्स वा कादव्वं। छदंस०-बारसक०-सत्तणोक० वड्डी कस्स०? यो अण्णद० सम्मादि० तप्पाओ०जहण्णजोगट्ठाणादो उक्क० जोगट्ठाणं गदो तस्स उक्क० वड्डी। एवं सव्वपगदीणं। आहार०-आहारिम० मणजोगिभंगो। णविर आहारिम० से काले सरीरपञ्जत्तं गाहिदि ति।

२४७. कम्मइगे पंचणा०-थीणगि०३-दोवेदणी०-मिच्छ०-अणंताणु०४-इत्थि०ै णवुंस०-णीचा०-पंचंत०े उक्क० बड्डी कस्स० ? तप्पाओग्गजह० जोगद्वाणादो उक्क०

और आदेयकी वृद्धि, हानि और अवस्थानका भङ्ग निद्राके समान है। इतनी विशेषता है कि हानि असंक्षियोंमें उत्पन्न हुए जीवके कहनी चाहिए। चार संस्थान और पाँच संहननकी वृद्धि और अवस्थानका भङ्ग ओघके समान है। इनकी हानि असंक्षियोंमें उत्पन्न हुए जीवके कहनी चाहिए। तीर्थेक्कर प्रकृतिका भङ्ग देवगतिके समान है। इसी प्रकार शेष प्रकृतियोंकी वृद्धि, हानि और अवस्थानका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है।

न्धः. वैक्रियिककाययोगी जीवोंमें देवोंके समान भक्क है। वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणकी उत्कृष्ट यृद्धिका स्वामी कीन है ? जो अन्यतर मिध्यादृष्टि जीव तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त होकर अनन्तर समयमें शरीरपर्याप्तको पूर्ण करेगा वह उनकी उत्कृष्ट युद्धिका स्वामी है। इसी प्रकार स्त्यानगृद्धित्रिक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, नपुंसकवेद, दो गोत्र और पाँच अन्तरायकी मुख्यतासे जान लेना चाहिए। इतनी विशेषता है कि पाँच ज्ञानावरण, दो वेदनीय, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायकी उत्कृष्ट युद्धिका स्वामी सम्यग्दृष्टि भी है और मिथ्यादृष्टि भी है। छह दशनावरण, वारह कषाय और सात नोकपायोंकी उत्कृष्ट युद्धिका स्वामी कीन है ? जो अन्यतर सम्यग्दृष्टि जीव तत्प्रायोग्य ज्ञान्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त हुआ वह उनकी उत्कृष्ट युद्धिका स्वामी है। इसी प्रकार सब प्रकृतियांकी अपेचा जानना चाहिए। आहारककाययोगी और आहारकिमिश्रकाययोगी जीवोंमें मनोयोगी जीवोंके समान भक्क है। इतनी विशेषता है कि आहारकिमिश्रकाययोगी जीवोंमें जो अनन्तर समयमें शरीरपर्याप्तिको प्रहण करेगा ऐसा और कहना चाहिए।

२४७. कार्मणकाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, स्त्यानगृद्धित्रिक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, नीचगात्र और पाँच अन्तरायकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कीन है ? जो तत्यायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त हुआ वह उनकी

१. आ०प्रतौ 'देवगदिभंगो' इति पाठः । २. ता०आ०प्रत्योः 'उक्क० बहुी ।.....दोवेदणी० इति पाठः । ३. ताप्रतौ 'अणंता । इत्थि०' इति पाठः ।

जोगद्वाणं गदो तस्स उक्क० वड्ढी । छदंस०-बारसक०-सत्तणोक० उक्क० वड्ढी कस्स० ? अण्णदरस्स सम्मादिद्वि० तप्पाओग्गजह०जोगद्वाणादो उक्क० जोगद्वाणं गदो तस्स उक्क० वड्ढी । तिरिक्खगदिणामाए उक्क० वड्ढी कस्स० ? यो तेवीसदिणामाए तप्पाओग्गजह० जोगद्वाणादो उक्क० जोगद्वाणं गदो तस्स उक्क० वड्ढी । एवं तिरिक्खगदिभंगो एइंदि०-अोरालि०-तेजा०-क० - हुंडसं०-वण्ण०४—तिरिक्खाणु०-अगु०-उप०-थावर०-बादर-सुहुम-पत्तेय०-साधार०अथिर-असुभ-दूभग-अणादे०-अजस०-णिमिण ति । मणुसगदिणामाए उक्क० वड्ढी कस्स० ? यो पणुवीसदिणामाए तप्पाओग्गजह०जोगद्वाणादो उक्करसं जोगद्वाणं गदो तस्स उक्क० वड्ढी । एवं मणुसगदिभंगो चदुजादि-ओरालि०-अंगो०-असंप०-मणुसाणु०-पर०-उस्सा०-तस-पञ्जत०-थिर-सुभ-जस० । देवगदि० उक्क० वड्ढी कस्स० ? यो सम्मादिद्वी तप्पाओग्गजह०जोगद्वाणादो उक्क० जोगद्वाणं गदो तस्स उक्क० वड्ढी । एवं देवगदि०४ । एवं चेव तित्थय० । णवरि एगुणतीसदिणामाए बंधगो जादो तस्स० उक्क० वड्ढी । चदुसंठा०-पंचसंघ०-अप्सत्थ०-दुस्सर० उक्क० वड्ढी कस्स० ? एगुणतीसदिणामाए बंधगो तप्पाओग्गजह०जोगद्वाणादो उक्क० जोगद्वाणं गदो तस्स० ? यो छव्बीसदिणामाए बंधगो

उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है। छह दर्शनावरण, बारह कपाय और सात नोकपायोंकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन हैं ? जो अन्यतर सम्यग्दृष्टि जीव तत्त्रायोग्य जवन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त हुआ वह उनकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है। तिर्यक्षगतिकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? नामकर्मकी तेईस प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाला जो जीव जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त हुआ वह उसकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है। इस प्रकार तिर्यक्रगतिके समान एकेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, हुण्डसंम्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यद्वगत्यानुपूर्वी, अगुरुछघु, उपघात, स्थावर, बादर, सूदम, प्रत्येक, साधारण, अभ्थिर, अशुभ, दुर्भग, अनादेय, अयशःकीर्ति और निर्माणकी अपेचा उत्कृष्ट बद्धिका स्वामी जानना चाहिए। मनुष्यगतिकी उत्कृष्ट बुद्धिका स्वामी कौन है ? नामकर्मकी पर्च्चास प्रकृतियोंका वन्ध करनेवाला जो जीव तस्त्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त हुआ वह उसकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है। इसी प्रकार मनुष्यगतिके समान चार जाति, औदारिकशरीरआङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तासृपाटिकासंहनन, मनुष्य-गत्यानुपूर्वी, परघात, उच्छास, त्रस, पर्याप्त, स्थिर, शुभ और यशःकीर्तिकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी जानना चाहिए। देवगतिकी उत्कृष्टि वृद्धिका स्वामी कौन है ? सम्यग्दृष्टि जो जीव तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त हुआ वह उसकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । इसी प्रकार देवगत्यानुपूर्वी और वैक्रियकद्विक इन तीन प्रकृतियोंकी अपेत्ता उत्कृष्ट वृद्धिका म्वामी जानना चाहिए। तथा इसी प्रकार तीर्थङ्कर प्रकृतिकी अपेत्ता उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि जो नामकर्मकी उनतीस प्रकृतियोंका बन्धक है वह उसकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है। चार संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगित और दु:स्वरकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? नामकर्मकी उनतीस श्रकृतियोंका बन्ध करनेवाला जो जीव तत्प्रा-योग्य जघन्य योगम्थानसे उत्कृष्ट योगम्थानको प्राप्त हुआ वह उनकी उत्कृष्ट वृद्धिका म्वामी है।

१. ता॰प्रतौ 'णिमिण तथ ( ति ) । मणुसगदिणामाए' इति पाठः ।

तप्पाओग्गजहण्णादो जोगहाणादो उकस्सजोगहाणं गदो तस्स उक्क० वड्ढी। एवं अणाहारमेसु।

२४८. इत्थिवेदेसु पंचणा०-थीणगि०३—दोवेदणी०—मिच्छ०-अणंताणु०४— इत्थिवे०-णीचा०-पंचंत० उक्क० वड्डी कस्स० ? जो अद्विधवंधगो तप्पाओग्गजह०- जोगद्वाणादो उक्क० जोगद्वाणं गदो सत्तविधवंधगो जादो तस्स उक्क० वड्डी । उक्क० हाणी कस्स० ? यो सत्तविधवंधगो उक्क० जोगी मदो असण्णीसु उववण्णो तप्पाओग्ग- जह० जोगद्वाणे पिट्टिशे तस्स उक्क० हाणी । उक्क० अवद्वाणं कस्स ? जो सत्तविधवंधगो उक्क० जोगी पिट्टिभगो तप्पाओग्गजहण्णजोगद्वाणे पिट्टिशे अद्वविधवंधगो जादो तस्स उक्क अवद्वाणं । णिद्दा-पयला-छण्णोक० उक्क० वड्डी कस्स० ? अण्णदरस्स सम्मादिद्वि० यो अद्वविधवंधगो तप्पाओग्गजह० जोगद्वाणादो उक्क० जोगद्वाणं गदो सत्तविधवंधगो जादो तस्स उक्किस्सगा वड्डी । उक्क० हाणी कस्स० ? जो सत्तविधवंधगो उक्क० जोगी पिणभग्गो तप्पाओग्गजहण्णजोगद्वाणे पिट्टिशे अद्वविधवंधगो जादो तस्स उक्क० हाणी । तस्सेव से काले उक्क० अवद्वाणं । एवं अपचक्खाण०४ असंजद० पचक्खाण०४ संजदा-

आतप और उद्योतकी उत्क्रष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? नामकर्मकी छव्वीस प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाला जो जीव तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्क्रप्ट योगस्थानको प्राप्त हुआ वह उनकी उत्कृप्ट वृद्धिका स्वामी है। इसी प्रकार अनाहारक जोवोंमें जानना चाहिए।

२४८. स्त्रीवेदवाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, स्त्यानगृद्धित्रिक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धोचतुष्क, स्त्रीवेद, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मीका बन्ध करनेवाला जो जीव तत्प्रायोग्य जघन्य योगम्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त होकर सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा वह उनकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है। उनकी उत्कृष्ट हानिका म्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव मरा और असंज्ञियोंमें उत्पन्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें गिरा वह उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है। उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन है? सात प्रकारके कर्मीका बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभग्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें गिरा और आठ प्रकारके कर्मीका बन्ध करने लगा वह उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है। निद्रा, प्रचला और छह नोकपायकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला अन्यतर सम्यम्दृष्टि जीव तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त होकर सात प्रकारके कर्मी का बन्ध करने लगा वह उनकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है। उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन हैं ? सात प्रकारके कमीं का बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रति-भग्न होकर तत्त्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें गिरा और आठ प्रकारके कर्मी का बन्ध करने लगा वह उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है। तथा वही जीव अनन्तर समयमें उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है। इस प्रकार अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कको उत्कृष्ट वृद्धि आदि पदोंका स्वामित्व असंयत-सम्यग्दृष्टिके तथा प्रत्याख्यानावरणचतुष्कको उत्कृष्ट वृद्धि आदि पदोंका स्वामित्व संयतासंयत

१. ता॰प्रतौ '--जोगद्याणं पडिदो' इति पाठः ।

संजद०। णवुंस० तिण्णि वि मणुसमंगो। चदुदंसणा० उक्क० वड्ढी कस्स० ? जो छिन्विधबंधगो तप्पाओगगजह०जोग० उक्क० जोगद्वाणं गदो चदुविधबंधगो जादो तस्स उक्क०
बड्ढी। उक्क० हाणी करस० ? जो चदुविधबंधगो उक्क० जोगी पिडिमग्गो तप्पाओग्गजह०जोगद्वाणे पिददो छिन्विधबंधगो जादो तस्स उक्क० हाणी। तस्सेव से काले उक्क०
अवद्वाणं। चदुसंजल० उक्क० वड्ढी करस० ? यो अण्णद० पमत्तसंजदस्स अद्विधबंधगो जादो तप्पाओग्गजह०जोगद्वाणादो उक्क० जोगद्वाणं गदो तदो सत्तविधबंधगो
जादो तस्स उक्क० बढ्ढी। उक्क० हाणी कस्स० ? यो सत्तविधबं० पिडिमग्गो अद्विधबंधगो जादो तस्स उक्क० हाणी। तस्सेव से काले उक्क० अवद्वाणं। पुरिस० उक्क०
बढ्ढी अवद्वाणं ओघं। हाणी अवद्वाणिम्हं काद्व्वं। चदुआउ० ओघं। णामाणं सव्वाणं
जोणिणिमंगो। णवरि तिरिक्खग० अण्णदर० दुगदि०। एवं सव्वाओ णामाओ।
पुरिस० इत्थिवेदभंगो। णवरि सम्मादिद्विपगदीणं। हाणी मदो अण्णदरीए गदीए
उववण्णो तप्पा०जह०पगदीदो तस्स उक्क० हाणी। सेसाणं हाणी अवद्वाणिम्म कादव्वं।

जीवके कहना चाहिए। नपुंसकवेद्के तीनों ही पर्नेका भङ्ग मनुष्योंके समान है। चार दर्शना-वरणकी उत्कृष्ट वृद्धिका म्वामी कौन है ? छह प्रकारके दर्शनावरणका बन्ध करनेवाला जो जीव तत्प्रायोग्य जघन्य योगम्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त होकर चार प्रकारके दर्शनावरणका बन्ध करने लगा वह उनकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है। उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? चार प्रकारके दर्शनावरणका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभग्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य योगभ्थानमें गिरा और छह प्रकारके दर्शनावरणका वन्ध करने लगा वह उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है। तथा वही अनन्तर समयमें उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है। चार संज्वलनकी उत्कृष्ट वृद्धिका म्वामी कौन है ? जो आठ प्रकारके कर्मी का बन्ध करनेवाला अन्यतर प्रमत्तसंयत जीव तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त होकर सात प्रकारके कर्मी का बन्ध करने लगा वह उनकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है। उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कीन है ? जो सात प्रकारके कर्मी का बन्ध करकेवाला जीव प्रतिभग्न होकर आठ प्रकारके कर्मीका बन्ध करने लगा वह उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । तथा अनन्तर समयमें वही जीव उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है। पुरुषवेदकी उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थानका स्वामी ओघके समान है। हानि अवस्थानके समय करनी चाहिए। अर्थात् अवस्थानका स्वामित्व घटित करते समय पूर्व समयमें हार्नि होती है और अनन्तर समयमें अवस्थान होता है। चार आयुओंका भङ्ग ओघके समान है। नामकर्मकी सब प्रकृतियोंका भङ्ग पञ्चोन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनी जीवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि तिर्युख्रगतिका भङ्ग अन्यतर दो गतिके जीवके कहना चाहिए। इसी प्रकार नाम-कर्मकी सब प्रकृतियोंके विषयमें जानना चाहिए। पुरुपवेदी जीवोंमें स्त्रीवेदी जीवोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि सम्यग्दृष्टि सम्बन्धी प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट हानिका स्वामित्व कहते समय जो जीव मरा और अन्यतर गतिमें उत्पन्न होकर तत्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें गिरा वह उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है। शेप प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट हानि अवस्थानमें करनी चाहिए।

१' ता॰प्रतौ [त] प्याओगगजह॰ जोग॰' इति पाठः ! २. आ॰प्रतौ 'जो छुन्त्रिधर्यधर्या' इति पाठः । ३. ता॰आ॰प्रत्योः 'हाणी अवद्वाणं हि' इति पाठः ।

२४६. णवुंसगे पंचणा० वड्डी अवद्वाणं सत्थाणे । हाणी मदो सुहुमणिगोद-जीवेसु उववण्णो । सम्मादिद्विपगदीणं वड्डी अवद्वाणं सत्थाणे । हाणी अण्णदरस्स मदस्स वा सत्थाणे । णवरि णिदा-पयला०-अद्वक०-छण्णोक० ओघं । सेसाणं सत्थाणे । णामाणं ओघभंगो । अवगदवेदे ओघभंगो । णवरि सत्थाणे हाणी । कोघादि०३ सत्तण्णं क० णवुंसगभंगो । णामाणं ओघभंगो । लोभे ओघं ।

२५०. मदि-सुद० पंचणा० उक० वड्डी कस्स० ? यो अद्विधवंधगो तप्पा-ओग्गजह०जोगद्वाणादो उक० जोगद्वाणं गदो सत्तविधवंधगो जादो तस्स उक० वड्डी । उक्क० हाणी कस्स० ? जो सत्तविधवंधगो उक्क० जोगी मदो सुहुमणिगोदजीवअपज्जत्तएसु उववण्णो तप्पाओग्गजह०जोग० पिड० तस्स० उक्क० हाणी । अवद्वाणं सत्थाणे णेदच्वं । णवदंसणा०-सादासाद०--मिच्छ०-सोलसक०-णवणोक०--दोगोद०-चदुआउ० सच्वाओ णामपगदीओ ओघो भवदि । एवं मदि०भंगो अब्भवसि०-मिच्छा०-असण्णि त्ति विभंगे पंचणाणावरणादीणं तिण्णि वि सत्थाणे काद्व्वाणि ।

२५१. आभिणि-सुद-ओधि० पंचणा०--चदुदंस०--सादा०-जस०--उचा०-पंचंत०

२४६. नपुंसकवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणकी उत्क्रष्ट वृद्धि और अवस्थान स्वस्थानमें करने चाहिए। तथा उत्क्रष्ट हानि जो जीव मरकर सूदम निगोद जीवोंमें उत्पन्न हुआ है उसके करनी चाहिए। सम्यग्दृष्टि सम्बन्धी प्रकृतियोंकी उत्क्रष्ट वृद्धि और अवस्थान स्वस्थानमें करने चाहिए। तथा उत्क्रुष्ट हानि अन्यतर मरे हुए जीवके अथवा स्वस्थानमें करनी चाहिए। इतनी विशेषता है कि निद्रा, प्रचला, आठ कषाय और छह नोकपायका भङ्ग ओघके समान है। शेषका स्वामित्व स्वस्थानमें करना चाहिए। नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है। अपगतवेदी जीवोंमें ओघके समान मङ्ग है। इतनी विशेषता है कि हानि स्वस्थानमें करनी चाहिए। क्रोधादि तीन कपायवाले जीवोंमें सात कर्मी का भङ्ग नपुंसकवेदवाले जीवोंके समान है। नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है। लोभ कषायवाले जीवोंमें ओघके समान है।

२५०. मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला जो जीव तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त हो सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा वह उनकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव मरा और सूदम निगोद अपर्याप्तकोंमें उत्पन्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें गिरा वह उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । इनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी स्वस्थानमें ले जाना चाहिए । नौ दर्शनावरण, सातावेदनीय, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नौ नोकषाय, दो गोत्र, चार आयु और सब नामकर्मको प्रकृतियाँ इनका भङ्ग ओघके समान है । इसी प्रकार मत्यज्ञानियांके समान अभव्य, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंमें जानना चाहिए । विभक्षज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणादिके तीनों ही पद स्वस्थानमे करने चाहिए ।

२५१. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीय, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायकी उत्कृष्ट वृद्धि, हानि और

आ॰प्रतौ 'कं।धादि॰४सत्तण्णं' इति पाटः । २. ता॰प्रतौ 'तस्स उक्क० । हाणी' इति पाठः ।
 ता॰प्रतौ 'दोगदि॰ चदुआउ॰ 'इति पाठः ।

उक्क० वड्ढी हाणी अवद्वाणं ओयं। णिहा-पचला-असादा०-छण्णोक० उक्क० वट्ढी कस्स० ? अण्णद० यो अद्विधवं० तप्पाओग्गजह०जोगद्वाणादो उक्कस्सजोगद्वाणं गदो सत्तिवध्वंधगो जादो तस्स उक्क० वट्ढी। उक्क० हाणी कस्स० ? सत्तिवध्वंधगो मदो तप्पा-ओग्गजह० पिंदो तस्स उक्क० हाणी। उक्क० अवद्वाणं कस्स० ? यो सत्तिवध्वं० उक्क०जोगी पिंदभग्गो तप्पाओग्गजह० पिंदो अद्विधवंधगो जादो तस्स उक्क० अवद्वाणं। अवचक्खाण०४ असंजद० पचक्खाण०४ संजदासंजदस्स। चदुसंजल०-पुरिस०-दोआउ०, ओघभंगो। मणुसग० उक्क० वट्ढी कस्स० ? यो अद्विधवं० तप्पाओग्गजह०जोगद्वाणादो उक्क० जोगद्वाणं गदो एगुणतीसदिणामाए सह सत्तिवधवंधगो जादो तस्स उक्क० वट्ढी। उक्क० हाणी कस्स० ? यो सत्तिवधवंधगो उक्क०जोगी पिंदमग्गो तप्पाओग्गजह०पिंदो अद्विधवंधगो० तस्स उक्क० हाणी। तस्सेव से काले उक्क० अवद्वाणं। एवं ओरा०-ओरा०अंगो०-वज्जरि०-मणुसाणु०। देवगदि०४ मूलोघं। पंचिंदि० उक्क० वट्ढी अवद्वाणं देवगदिभंगो। हाणी मदो देवेस उववण्णो एगुणतीसदिणामाए सह सत्त-

अवस्थानका भङ्ग ओघके समान है। निद्रा, प्रचला, असातावेदनीय और छह नोकपायोंकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मीका बन्ध करनेवाला जो अन्यतर जीव तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त होकर सात प्रकारके कर्मीका बन्ध करने लगा वह उनकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है। उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है? सात प्रकारके कर्मीका बन्ध करनेवाला जो जीव मरा और तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें गिरा वह उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है। उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कीन है? सात प्रकारके कर्मीका वन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभग्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें गिरा और आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा वह उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है। अप्रत्याख्यानावरण चतुष्कके तीन पदोंका स्वामित्व असंयतसम्यग्दृष्टि जीवके और प्रत्याख्याना-वरणचतुष्कके तीन पदांका स्वामित्व संयतासंयत जीवके करना चाहिए। चार संज्वलन, पुरुषवेद और दो आयुका भङ्ग ओघके समान है। मनुष्यगतिकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मी का बन्ध करनेवाला जो जीव तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्तकर नामकर्मकी उनतीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मी का बन्ध करने छगा वह उसकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है। उसकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? सात प्रकारके कर्मी का बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव प्रतिभग्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें गिरा और आठ प्रकारके कर्मों का बन्ध करने लगा वह उसकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है। तथा वही अनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है। इसी प्रकार औदारिकशारीर, औदारिक-शरीर आङ्गोपाङ्ग, वजर्षभनाराचसंहनन और मनुष्यगत्यानुपूर्वीकी वृद्धि आदि तीन पदोंका स्वामित्व जानना चाहिए। देवगतिचतुष्कका भङ्ग मूलोघके समान है। पञ्चोन्द्रयजातिकी उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थानका भङ्ग देवगतिके समान है। उत्कृष्ट हानि—जो जीव मरा और देवोंमें उत्पन्न होकर नामकर्मको उनतीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मीका बन्ध करने लगा वह

१. ता॰प्रतौ 'अवद्वा॰ [क॰ १] यो' इति पाठः । २. ता॰प्रतौ 'अवद्वाण॰ । [क्रमागतताडपत्रस्या-त्रानुपलिधः । अक्रमयुक्तमन्यं समुपलभ्यते । ] एवं' इति पाठः । ३. ता॰प्रतौ 'मणुसाणु॰ देवगदि४ मूलोघं' इति पाठः

विधवंधगो जादो तस्स उक्क० हाणी । एवं सव्वाओ णामाओ । णवरि आहारदुगं तित्थ० ओघं । अथिर-असुभ-अजस० तिण्णि वि पंचिदियभंगो । णवरि सत्तविधवंधगस्स कादव्वं । एवं ओधिदंस०-सम्मा० -खइग०-वेदगस०-उवसमसम्मादिद्वीसु । मणुस-गदिपंचगस्स बड्ढी हाणी अबद्वाणं सत्थाणे कादव्वं ।

२५२. मणपञ्जवे० सत्तण्णं क० मणुसगिद्रभंगो । णामाणं देवगिद्रआदियाणं वड्ढी हाणी अवद्वाणं आभिणि०भंगो । णविर सत्थाणे हाणी णेदव्वं । एवं सव्वाणं णामाणं । अथिर-असुभ-अजस० सत्तविधवंध० कादव्वं । एवं संजद्-सामाइ०-छेदो०-परिहार० ।

२५३. सुहुमसं० छण्णं क० उक्क० वड्ढी कस्स० १ यो तप्पाओग्गजह०जोग-हाणादो उक्क० जोगहाणं गदो तस्स उक्क० वड्ढी । उक्क० हाणी कस्स० १ उक्कस्सगादो जोगहाणादो पडिभग्गो तप्पाओग्गजह०जोगहाणे पडिदो तस्स उक्क० हाणी । तस्सेव से काले उक्क० अवहाणं । संजदासंजद० परिहारभंगो ।

२५४. असंजदेसु पंचणा०-थीणगि०३-दोवेद०-मिच्छ०-अणंताणु४-इन्थि०-

पञ्चेन्द्रियजातिकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है। इसी प्रकार नामकर्मकी सब प्रकृतियोंके विषयमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि आहारकद्विक और तीर्थक्कर प्रकृतिका भक्त ओघके समान है। अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्तिके तीनों ही पदोंका भक्त पञ्चेन्द्रियोंके समान है। इतनी विशेषता है कि सात प्रकारके कमीं का बन्ध करनेवाले जीवके करना चाहिए। इसी प्रकार अवधिद्शीनी, सम्यग्दृष्टि, चायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि और उपशाससम्यग्दृष्टि जीवोंमें जानना चाहिए। मनुष्यगतिपञ्चककी वृद्धि, हानि और अवस्थानका भक्त स्वस्थानमें करना चाहिए।

२,४२. मनःपर्ययज्ञानो जोवोंमें सात कर्मी का भङ्ग मनुष्योंके समान है। नामकर्मकी देवगति आदिको वृद्धि, हानि ओर अवस्थानका भङ्ग आभिनिवोधिकज्ञानी जीवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि हानि स्वस्थानमें छे जानी चाहिए। इसी प्रकार नामकर्मकी सब प्रकृतियोंके विषयमें जानना चाहिए। अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्तिकी वृद्धि आदि सात प्रकारके कर्मी का बन्ध करनेवाले जीवके करनी चाहिए। इसी प्रकार संयत, सामायिकसंयत, छेदेपस्थापनासंयत और परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंके जानना चाहिए।

२४३. सूद्रमसाम्परायिकसंयत जीवोंमें छह कर्मोंकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कीन है ? जो तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त हुआ है वह उनकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? जो उत्कृष्ट योगस्थानसे प्रतिभम होकर तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें गिरा है वह उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । तथा वही अनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । संयतासंयत जीवोंमें परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंके समान भक्क है ।

२५४. असंयत जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, स्यानगृद्धित्रिक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्वीवेद, नपुंसकवेद, दो गोत्र और पाँच अन्तरायका भङ्ग मत्यज्ञानी जीवोंके

१. ता॰प्रती 'उक्कसि [ या ] हाणी।' इति पाटः। २. ता॰प्रती 'एवं ओधिदं॰। सम्मा॰' इति पाटः। ३. ताप्रतौ 'पिरहार॰ मुहुमसं॰ छुण्णं' इति पाटः।

णवंस०-दोगोद०-पंचंत० मदि०भंगो। छदंस०-बारसक०-सत्तणोक० उक्त० वड्डी कस्स० ? अण्ण० सम्मादिद्विस्स अद्विधवं ० तप्पाओग्गजह० [ उक्क० ] जोगद्वाणं गदो सत्तविध-वंधगो जादो तस्स उक्क० वड्डी। उक्क० हाणी कस्स० ? जो सम्मादिट्ठी उक्क०जोगी मदो अण्णदरीए गदीए उववण्णो तप्पाओग्गजह० पिंडदो तस्स उक्क० हाणी। उक्क० अवद्वाणं कस्स० ? यो सत्तविधवं ० उक्क०जोगी पिंडभग्गो तप्पाओग्गजहण्णगे जोगद्वाणे पिंददो अद्वविधवं धगो जादो तस्स० उक्क० अवद्वाणं। णामाणं मदि०भंगो। णवरि देवगदि०४-समचदु०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे० ओघं।

२५५. चक्खुदंसणी० तसपजनभंगो । णविर चदुरिंदियपजनेसु उववण्णो०। अचक्खु० ओयं । किण्ण-णील-काऊणं असंजदमंगो । तेऊए पंचणा०-थीणिग०३— [दोवेद०-] मिच्छ०-अणंताणु०४—इत्थिवेद-दोगोद-पंचंत० उक्क० वड्ढी कस्स० ? अण्णदरस्स अद्विधवंधगो सत्तविधवंधगो जादो तस्स उक्क० वड्ढी। उक्क० हाणी कस्स०! यो सत्तविधवंधगो उक्क०जोगी मदो देवो जादो तस्स उक्क० हाणी। णविर थीणागिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४—इत्थिवे० दुगदियस्स । अवद्वाणं सत्थाणे०। छदंस०-सत्त-

समान है। छह दर्शनावरण, बारह कपाय और सात नोकपायोंकी उत्कृष्ट युद्धिका स्वामी कीन है ? जो आठ प्रकारके कमीं का बन्ध करनेवाला अन्यतर सम्यग्दृष्टि जीव तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त कर सात प्रकारके कमींका बन्ध करने लगा वह उनकी उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त कर सात प्रकारके कमींका बन्ध करने लगा वह उनकी उत्कृष्ट योगस्थानको प्राप्त हुआ वह उनकी उत्कृष्टि हानिका स्वामी है । उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कीन है ? जो सात प्रकारके कमींका बन्ध करनेवाला उत्कृष्ट योगसे युक्त जीव प्रतिभग्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें गिरा और आठ प्रकारके कमींका बन्ध करने लगा वह उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग मत्यज्ञानी जीवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि देवगतिचतुष्क, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगित, सुभग, सुस्वर और आदेयका भङ्ग ओघके समान है ।

२४५ चतुरर्शनवाले जीवोंमें त्रस पर्याप्तकोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि चतुरिन्द्रिय पर्याप्तकोंमें उत्पन्न हुए जीवके कहना चाहिए। अचतुर्शनवाले जीवोंमें आंघके समान भङ्ग है। कुण, नील और कापोत लेश्यावाले जीवोंमें असंयत जीवोंके समान भङ्ग है। पीतलेश्यावाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, स्यानगृद्धित्रक, दा वेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी-चतुष्क, स्त्रीवेद दो गोत्र और पाँच अन्तरायकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कीन है ? जो आठ प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला अन्यतर जीव सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करने लगा वह उनकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है। उनको उत्कृष्ट हानिका स्वामी कीन है ? सात प्रकारके कर्मोंका बन्ध करनेवाला और उत्कृष्ट योगसे युक्त जो जीव मरा और देव हो गया वह उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है। इतनी विशेषता है कि स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क और स्त्रीवेद इनका भङ्ग दो गितवाले जीवके कहना चाहिए। तथा इनके अवस्थानका स्वामित्व

१. ता॰प्रती 'तप्पाओग्गजहणं जोगद्वाण पडिदो' इति पाठः । २. ता॰आ॰प्रत्योः 'इत्थित्रे॰ सेसाणं दुगदियस्स,' इति पाठः ।

णोक ० उक्क ० वड्डी कस्स ० १ अण्णद ० सम्मादिष्ठि ० अद्विधवं ० सत्तिविधवंधगो जादो तस्स उक्क ० वड्डी । उक्क ० हाणी कस्स ० १ यो उक्क ० जोगी मदो जह ० जोगद्वाणे पिद्दो तस्स उक्क ० हाणी । अवद्वाणं सत्थाणे कादच्यं । अपचक्खाण ० ४ - [ पचक्खाण ० ४ ] ओघं । संजलणं पमत्तसंजदस्स कादच्यं । तिण्णिआउ० ओघं ० । तिरिक्ख गिदणामाए पणुवीसं संजुत्ताणं च । मणुसगिदिपंचगं आदाउ जोयं सोधम्मभंगो । देवगिदि ० ४ सत्थाणे कादच्यं । आहारदुगं ओघं । पंचिदियणामाए बङ्ढी अवद्वाणं देवगिदिभंगो । हाणी मदो देवो जादो तीसिदिणामाए बंधगो जादो तप्पाओग्गजह० पिडदो तस्स उक्क ० हाणी । एवं समचदु ० - पसत्थ ० सुभग - सुस्सर - आदे ० । णवुं सं ० सत्थाणे कादच्यं । चदुसंठा० पंचसंघ० - अप्पसत्थ ० - दुस्सर ० सोधम्मसंगो । एवं पम्माए वि । णविर णामाणं तिरिक्ख गिदि - मणुसगिदिसंजुत्ताणं सहस्सारभंगो । एवं देवगिदसंजुत्ताणं आभिणि०भंगो । एवं सुकाए वि । णविर सम्मत्तपगदीणं ओघभंगो । सेसाणं आणदभंगो । अद्वावीसिद संजुत्ताणं आभिणि०भंगो । भविसिद्धिया० ओघभंगो ।

स्वस्थानमें करना चाहिए। छह दर्शनावरण और सात नोकषायोंकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो आठ प्रकारके कमोंका बन्ध करनेवाला अन्यतर सम्यरदृष्टि जीव सात प्रकारके कमोंका बन्ध करने लगा वह उनकी उत्कृष्टि वृद्धिका स्वामी है। उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है? जो उत्क्रुष्ट योगवाला जीव मरा और जघन्य योगस्थानमें गिर पड़ा वह उनकी उत्क्रुष्ट हानिका स्वामी है। इनका उत्कृष्ट अवस्थान स्वस्थानमें करना चाहिए। अप्रत्यख्यानवरणचतुष्क और प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका भङ्ग ओघके समान है। संज्वलनका भङ्ग प्रमत्तसंयतके करना चाहिए। तीन आयुओंका भङ्ग ओघके समान है। तिर्यक्रगतिकी उत्कृष्ट वृद्धि आदिका स्वामित्व नामकर्मकी पश्चीस प्रकृतियोंसे संयुक्त हुए जीवके होता है। मनुष्यगतिपञ्चक, आतप और उद्योतका भङ्ग सौधर्म कल्पके समान है। देवगतचतुष्कका भङ्ग स्वस्थानमें करना चाहिए। आहारकद्विकका भङ्ग ओघके समान है। पञ्चेन्द्रियजातिकी वृद्धि और अवस्थानका भङ्ग देवोंके समान है। तथा उत्कृष्ट हानि—जो जीव मरा और देव होकर नामकर्मकी तीस प्रकृतियोंके साथ बन्धक होकर तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें गिरा वह उसकी उत्कृष्टि हानिका स्वामी है। इसी प्रकार समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर और आदेयकी अपेज्ञा जानना चाहिए। नपुंसकवेदका भङ्ग स्वस्थानमें करना चाहिए। चार संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशम्त विहायोगित और दु:स्वरका भङ्ग सौधर्मकल्पके समान है। इसी प्रकार पद्मलेश्यामें भी जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि तिर्यक्रगति और मनुष्यगतिसंयुक्त नामकर्मकी प्रकृतियोंका भङ्ग सहस्रार कल्पके समान है। इसी प्रकार देवगतिसंयुक्त प्रकृतियोंका भङ्ग आभिनिबोधिक ज्ञानी जीवोंके समान है। इसी प्रकार शुक्छलेश्यामें भी जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि सन्यक्तवप्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग आनतकल्पके समान है। देवगति आदि अट्टाईस संयुक्त प्रकृतियोंका भक्क आभिनिबोधिक ज्ञानी जीवोंके समान है। भव्य जीवोंमें ओघके समान भद्ध है ।

१. ता०प्रतौ-संजुत्ताणं च मणुसगदिपंचगं' इति पाठः । २. ता०प्रतौ 'आदे० णुषुंस०' इति पाठः ।

२५६. सासणे तिण्णिआऊणि देवगदि०४ तिण्णि वह्नी हाणी अवट्ठाणं सत्थाणे कादव्वं। सेसाणं वह्नी अवट्ठाणं सत्थाणे०। हाणी अण्णदरो मदो अण्णदरेसु एइंदिएसु उववण्णो तप्पा० जह० पिंदो तस्स उक० हाणी। सम्मामि० सव्वाणं पगदीणं सत्थाणे कादव्वं। देवगदिअट्ठावीससंजुत्ताणं मणुसगदिपंचगस्स एगुणतीसदिणामाए सह सत्तविधवंधगस्स। सण्णी० ओघं। णविर थावर-विगलिंदियसंजुत्ताओ सत्थाणे कादव्वाओ। असण्णि० तिरिक्खोघं। णविर सव्वाओ पगदीओ मिच्छादिट्टिस्स कादव्वाओ। आहारा० ओघं।

### एवं उकस्ससामित्तं समत्तं।

२५७. जहण्णए पगदं। दुवि०-ओघे० आदे०। ओघे० णिरयाउ-देवाउ-णिरय-गदि-देवगदि-वेउव्वि०-आहार०-दोअंगो०दोआणु०-तित्थ० जह० वड्ढी कस्स० १ यो वा सो वा यत्तो वा तत्तो वा हेद्विमाणंतरजोगद्वाणादो उविरमाणंतरजोगद्वाणं गदो तस्स जह० वड्ढी। जद० हाणी कस्स० १ यो वा सो वा यत्तो वा तत्तो वा उविरमाणंतर-जोगद्वाणादो हेद्विमाणंतरं जोगद्वाणं गदो तस्स जह० हाणी। एकदरत्थमवद्वाणं। सेसाणं सव्वपगदीणं जह० वड्ढी कस्स० १ यो वा सो वा परंपरपञ्जत्तगो वा परंपरअपञ्जतगो वा

२५६. सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें तीन आयु और देवगतिचतुष्ककी तीनों ही वृद्धि, हानि और अवस्थान स्वस्थानमें करने चाहिए। शेप प्रकृतियोंकी वृद्धि और अवस्थान स्वस्थानमें करने चाहिए। हानि—जो अन्यतर जीव मरा और अन्यतर एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य योगस्थानमें गिरा वह उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है। सम्यग्मिश्यादृष्टि जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट वृद्धि आदि तीनों पद स्वस्थानमें करने चाहिए। देवगति आदि अट्टाईस संयुक्त प्रकृतियोंका और मनुष्यगतिपञ्चकका भङ्ग नामकर्मकी उनतीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कर्मांका वन्ध करनेवाले जीवके करना चाहिए। संज्ञी जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि स्थावर और विकलेन्द्रिय संयुक्त प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थानमें करना चाहिए। असंज्ञी जीवोंमें सामान्य तियञ्चोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि सब प्रकृतियोंका भङ्ग मिथ्यादृष्टिके करना चाहिए। आहारक जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है।

### इस प्रकार उत्कृष्ट स्वामित्व समाप्त हुआ।

२५७. जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे नरकायु, देवायु, नरकगित, देवगित, वैक्रियिकशगिर, आहारकशारीर, दो आङ्गोपाङ्ग, दो आनुपूर्वी और तीर्थङ्करप्रकृतिकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो कोई जीव जहाँ कहींसे अधस्तन अनन्तर योगस्थानसे उपिम अनन्तर योगस्थानको प्राप्त हुआ वह उनकी जघन्य वृद्धिका स्वामी है। उनकी जघन्य हानिका स्वामी कौन है ? जो कोई जीव जहाँ कहींसे उपिरम अनन्तर योगस्थानसे अधस्तन अनन्तर योगस्थानको प्राप्त हुआ वह उनकी जघन्य हानिका स्वामी है। तथा इनमेंसे किसी एक स्थानमें जघन्य अवस्थान होता है। शेष सब प्रकृतियोंकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो कोई परम्परा पर्याप्तक जीव या परम्परा अपर्याप्तक जीव

१. ताप्रतौ ' सो [ वा ] यत्तो' इति पाठः । २ ता. प्रतौ 'उवरिमाणंतरं जोगद्वाणादो' इति पाठः ।

यत्तो वा तत्तो वा हेिंद्रमाणंतरजोगद्वाणादो उविरमाणंतरजोगद्वाणं गदो तस्स जह० वड्ढी। जह० हाणी कस्स० ? यो व. सो वा परंपरपञ्जत्तगो वा परंपरपञ्जतगो वा यत्तो वा उविरमाणंतरादो जो०द्वाणादो हेिंद्विमाणंतरजोगद्वाणं गदो तस्स जह० हाणी। एकदरत्थमवद्वाणं। एवं ओघभंगो सन्वतिरिक्ख-सन्वमणुस-सन्वएइंदिय-सन्व-विगलिंदिय-पंचिंदियपज्जतापज्जत-पंचकाय-सन्वतसकाय-कायजोगि०-इत्थि०-पुरिस०-णवुंस०-कोघादि०४-मदि-सुद०-आभिणि०-सुद-ओघि०-असंजद०-चक्खुदं०-अचक्खुदं०-ओधिदं०-तिण्णिले०-भवसि०-अन्भवसि०-सम्मादि०-खइग०-वेदग०-मिच्छा०-सण्णि-असण्णि-आहारग ति।

२५८. णेरइएसु सव्वपगदीणं ओघं णिरयगदिभंगो । एवं सव्वणिरय-सव्वदेव पंचमण०-पंचवचि०-ओरालिय०-वेउव्वियका०--आहारका०-अवगद०--विभंग०-मणपञ्ज०-संजद-सामाइ०-छेदो०-परिहार०-सुहुमसंप०--संजदासंज०-उवसम०-सासण०-सम्मामि० । ओरालियमि० देवगदिपंचगस्स जह० वड्डी क० ? अण्णदरस्स दुसमयओरालियकाय-जोगिस्स । सेसाणं ओघो । वेउव्वियमिस्स० सव्वपगदीणं जह० वड्डी क० ? अण्ण-दरस्स दुसमयवेउव्वियका०मिस्सगस्स । एवं आहारमि० । कम्मइग०-अणाहारगेसु सव्व-

जहाँ कहीं से अधरतन अनन्तर योगस्थानसे उपरितन अनन्तर योगस्थानको प्राप्त हुआ वह उनकी जघन्य वृद्धिका स्वामी हैं। उनकी जघन्य हानिका स्वामी कौन हैं? जो कोई परम्परा पर्याप्तक जीव या परम्परा अपर्याप्तक जीव जहाँ कहीं से उपरिम अनन्तर योगस्थानसे अधरतन अनन्तर योगस्थानको प्राप्त हुआ वह उनकी जघन्य हानिका स्वामी हैं। तथा इनमें से किसी एक स्थानमें जघन्य अवस्थान होता हैं। इस प्रकार ओघके समान सब तिर्यक्क, सब मनुष्य, सब एकेन्द्रिय, सब विकलेन्द्रिय, पक्चिन्द्रिय व पर्याप्त और अपर्याप्त, पाँच स्थावरकायिक, सब त्रसकायिक, काययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुपवेदी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कपायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिक्रानी, असंयत, चज्जुदर्शनी, अचजुदर्शनी, अवधिदर्शनी, तीन लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि, मिथ्याच्छि, संज्ञी, असंज्ञी और आहारक जोवोंमें जानना चाहिए।

२.४८. नारिकयोंमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग ओघसे नरकगितके समान हैं। इसी प्रकार सब नारकी, सब देव, पाँच मनयोगी, पाँच बचनयोगी, औदारिककाययोगी, वैक्रियिककाययोगी, आहारककाययोगी, अपगतवेदी, विभङ्गज्ञानी, मनःप्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारिवशुद्धिसंयत, सृद्मसाम्यरायसंयत, संयतासंयत, उपशमसम्यग्रिष्ट, सासादनसम्यग्रिष्ट और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें जानना चाहिए। औदारिकिमिश्रकाययोगी जीवोंमें देवगितपञ्चकको जघन्य बृद्धिका स्वामी कीन हैं ? जिसे औदारिकिमिश्रकाययोगको प्राप्त हुए दो समय हुए ऐसा अन्यतर दो गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंकी जघन्य बृद्धिका स्वामी हैं। शेप प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान हैं। वैक्रियिकिमिश्रकाययोगी जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी जघन्य बृद्धिका स्वामी कीन हैं ? जिसे वैक्रियिकिमिश्रकाययोगी जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी जघन्य बृद्धिका स्वामी कीन हैं ? जिसे वैक्रियिकिमिश्रकाययोगको प्राप्त हुए दो समय हुए हैं ऐसा अन्यतर जीव उनकी जघन्य बृद्धिका स्वामी हैं। इसी प्रकार आहारकिमिश्रकायोगी जीवोंमें जानना चाहिए। कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी जघन्य बृद्धिका

पगदीणं जह० वड्ढी कस्स० १ अण्णदरस्स सुहुम० दुसमय-विग्गहगदिसमावण्णस्स तस्स जह० वड्ढी एगमेवपदं। णवरि देवगदिपंचगस्स ओरालियमिस्सभंगो। णवरि ओघो०। किंचि विसेसो।

> एवं जहण्णयं समत्तं । एवं सामित्तं समत्तं । अप्पाबहुअं

२५६. अप्पाबहुगं दुविधं-जहण्णयं उकस्सयं च । उक्क० पगदं । दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० चदुआउ० वेउव्वियस्रकं आहारदुगं सव्वत्थोवा उक्कस्सिया बड्ढी । उक्क० हाणी अवहाणं च दो वि तुल्लाणि विसेसाधियाणि । सेसाणं पगदीणं सव्वत्थोवा उक्क० बड्ढी । उक्क० अवहाणं विसेसाधियं । उक्क० हाणी विसे० । एवं ओघभंगो पंचिदिय-तस०२-कायजोगि-कोधादि०४-मदि०-सुद०-आभिणि०-सुद-ओधि०-असंजद०-चक्खुदं०-अचक्खुदं०-ओधिदं०--तिण्णिले०-तेउ-पम्म-सुक्कले०-भवसि०-अव्यवसि०-सम्मादि०-खइग०-वेदग०-उवसम०-सासण०-मिच्छा०-सण्णि-असण्णि-आहारग ति । णविर एदेसिं सव्वेसिं असतीस अप्पाबहुगं । एसिं पगदीणं मरणं णत्थि० तेसिं आउग-भंगो कादव्वो ।

स्वामी कौन है ? जिसे विमहगतिको प्राप्त हुए दो समय हुए ऐसा अन्यतर सृद्म जीव सव प्रकृतियोंको जघन्य वृद्धिका स्वामी है। यहाँ एक ही पद है। इतनी विशेषता है कि इनमें देवगतिपञ्चकका भङ्ग औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि ओघसे कुछ विशेषता है।

इस प्रकार जघन्य स्वामित्व समाप्त हुआ। इस प्रकार स्वामित्व समाप्त हुआ। अल्पबहुत्व

२५६. अल्पबहुत्व दो प्रकारका है — जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है — ओघ और आदेश । ओघसे चार आयु, वैकियिकषट्क और आहारकिहक की उत्कृष्ट वृद्धि सबसे स्तोक है । उससे उत्कृष्ट हानि और अवस्थान दोनों परस्परमें तुल्य होकर भी विशेष अधिक हैं । शेष प्रकृतियों को उत्कृष्ट वृद्धि सबसे स्तोक है । उससे उत्कृष्ट अवस्थान विशेष अधिक है । उससे उत्कृष्ट अवस्थान विशेष अधिक है । उससे उत्कृष्ट हानि विशेष अधिक है । इस प्रकार ओघके समान पञ्चित्रयद्विक, त्रसदिक, काययोगी, कोधादि चार कपायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, असंयत, चजुदर्शनी, अचजुदर्शनी, अवधिदर्शनी, कृष्णादि तीन लेश्यावाले, पीतलेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले, श्रुक्ललेश्यावाले, मञ्य, अभन्य, सम्यग्दृष्टि, चायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि, उपशमसम्यग्दृष्टि, सामादनसम्यग्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि, संज्ञी, असंज्ञी और आहारक जीवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इन सबमें अल्पबहुत्व है । तथा जिन प्रकृतियोंके वन्धके समय मरण नहीं है उनका मङ्ग आयुक्मके समान करना चाहिए।

१. ता॰प्रतौ 'मिस्समंगो णवरि । ओघो' इति पाठः । २. आ॰प्रतौ 'विसेसाधियं । हार्णा' इति पाठः ३. ता॰प्रतौ 'विसेसाधि॰ । ओघभंगो ' इति पाठः । ४. आ॰प्रतौ 'तस॰ कायजोगि॰' इति पाठः ।

२६०. सन्वणेरइ०-देव०-पंचमण०-पंचवचि०-ओरा०-वेउ०-आहार०-अवगदवे०-विभंग०-मणपज्ञ०-संजद-समाइ०-छेदो०-पिरहार०-सुहुमसंप०-संजदासंजद-सम्मामिच्छा० एदेसि वि याओ पगदीओ अत्थि तेसि मूलोघं यथा आहारसरीरं तथा कादच्वं। ओरालियमि० दोआउ० ओघं। देवगदिपंचगं वज्ञ। सेसाणं सन्वपगदीणं सन्वत्थोबा उक्क० अवद्वाणं। उक्क हाणी विसे०। उक्क० वड्डी असंखेजगु०। वेउन्वियमि०-आहारमि०-कम्मइ०-अणाहारगेसु हाणी अवद्वाणं च णित्थं। एक्कमेव वड्डी।

## एवं उक्तस्सयं अप्पाबहुगं समत्तं।

२६१. जहण्णए पगदं। दुवि०—ओघे० आदे०। ओघे० सव्वपगदीणं जह० वड्ढी जह० हाणी जह० अवद्वाणं च तिण्णि वि तुल्लाणि। एस कमो याव अणाहारग ति। णविर वेउव्वियमि०-आहारमि०-कम्मइ०-अणाहार० जह० वड्ढी। हाणी अवद्वाणं णित्थै। ओरालियमिस्स० देवगदिपंचगस्स एकमेव पदं वड्ढी अत्थि। सेसं णित्थि।

## एवं जहण्णं अप्पाबहुगं समत्तं।

२६२. एसिं पगदीणं अणंतभागवड्ढी अणंतभागहाणी वा तेसिं पगदीणं तम्हि चेव समए अजहण्णिया बड्ढी वा हाणी वा अवडुणं वा होज, ण पुण एरिसलक्खणं पोत्तगम्हि ।

२६०. सब नारकी, सब देव, पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी औदारिककाययोगी, वैक्रियिककाययोगी, आहारककाययोगी, अपगतवेदवाले, विभक्कद्वानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, द्वेदोपस्थापनासंयत, पिरहारविशुद्धिसंयत, सूद्दमसाम्परायसंयत, संयतासंयत और सम्यग्मिथ्यादृष्टि इन मार्गणाओंमें जो प्रकृतियाँ है उनका अल्पबहुत्व मूलांघसे जिस प्रकार आहारकशरीरका कहा है उस प्रकार करना चाहिए। औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें दो आयुओंका भक्क ओघके समान है। तथा देवगतिपञ्चकको छोड़कर शेष प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अवस्थान सबसे स्तोक है। उससे उत्कृष्ट हानि विशेष अधिक है। उससे उत्कृष्ट वृद्धि असंख्यातगुणी है। विक्रियकिमिश्रकाययोगी, आहारकिमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें हानि और अवस्थान नहीं है। एकमात्र वृद्धि है।

इस प्रकार उत्कृष्ट अल्पबहुत्व समाप्त हुआ !

२६१. जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे सब प्रकृतियोंकी जघन्य वृद्धि, जघन्य हानि और जघन्य अवस्थान तीनों ही तुल्य हैं। यह कम अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारकिमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवांमें जघन्य वृद्धि है। हानि और अवस्थान नहीं हैं। औदारिकमिश्रकाययोगी जीवांमें देवगतिपञ्चकका एकमात्र वृद्धिपद है, शेष दो पद नहीं है।

इस प्रकार जघन्य अल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

२६२. जिन प्रकृतियोंकी अनन्तभागवृद्धि या अनन्तभागहानि होती है उन प्रकृतियोंकी उसी समयमें अजघन्य वृद्धि, हानि या अवस्थान होवे पर इस प्रकारका छत्तण प्रत्येकमें नहीं है।

१. ता॰प्रतौ 'हाणि-अवद्वाणं णित्य' इति पाठः। २. ताप्रतौ 'जह॰ वट्टिहाणिअवद्वाणं णित्य' इति पाठः।

# विश्वंधो समुक्तित्तणा

२६३. एतो विद्विवंघे ति तत्थ इमाणि तेरस अणियोगद्दाराणि। तं जहा—समुक्तित्तणां याव अप्पाबहुगे ति १३। समुक्तित्तणाए दुविघो णिद्देसो—ओघे० आदे०। ओघे० पंत्रणा०-थीणगि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४-इत्थि०-णवुं स०-चदुआउ०-पंत्रंत० अत्थि [ असंखेजभागविद्व - हाणी संखेजभागविद्व - हाणी संखेजभागविद्व - हाणी संखेजभागविद्व - हाणी असंखेजगुणविद्व अवत्तव्ववंघगा य। छदंस०-बारसक०-सत्तणोक० अत्थि अणंतभागविद्व -हाणी असंखेजभागविद्व -हाणी संखेजभागविद्व -हाणी संखेजगुणविद्व -हाणी संखेजगुणविद्व -हाणी असंखेजगुणविद्व -हाणी अविद्व अवत्तव्ववंघगा य। दोवेदणीयं सव्वाओ णामपगदीओ दोगोदं अत्थि चत्तारिविद्व -हाणी अविद्व अवत्तव्ववंघगा य। एवं ओघभंगो मणुस०३-पंचिदिय-तस०२-पंचमण०-पंचविच०-कायजोगि०-ओरालिय०-चक्खुदं०-अचक्खुदं०-सुक्कले०-भविस०-सण्णि-आहारग ति।

२६४. णिरएसु छदंस०-बारसक०-सत्तणोक० अत्थि पंचवड्ढी पंचहाणी अवद्घा०। सेसाणं धुविगाणं अत्थि चत्तारिवड्ढी चत्तारिहाणी अवद्विदबंधगा य। सेसाणं परि-यत्तमाणियाणं पगदीणं अत्थि चत्तारिबड्ढी चत्तारिहाणी अवद्वाणं अवत्तव्वबंधगा य। एवं सव्वणेरइय-सव्वतिरिक्ख-सव्वदेव-वेउव्वि०-असंजद०-पंचलेस्सा०।

## वृद्धिवन्ध सम्रत्कीर्तना

२६२. आगे वृद्धिबन्धका प्रकरण है। उसमें ये तेरह अनुयोगद्वार होते हैं। यथा—
समुत्कीर्तनासे लेकर अल्पबहुत्व तक १३। समुत्कीर्तनाका निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और
आदेश। ओघसे पाँच ज्ञानावरण, स्यानगृद्धित्रक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्विवेद,
नपुंसकवेद, चार आयु और पाँच अन्तरायकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि, संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागहानि, संख्यातगुणवृद्धि, संख्यातगुणहानि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि, अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीव हैं। छह दर्शनावरण, बारह कषाय और
सात नोकपायकी अनन्तभागवृद्धि, अनन्तभागहानि, असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि,
असंख्यातगुणहानि, अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीव हैं। दो वेदनीय, नामकर्मकी सब
प्रकृतियाँ और दो गोत्रकी चार वृद्धि, चार हानि, अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीव हैं।
इस प्रकार ओघके समान मनुष्यित्रक, पञ्चीन्द्रयद्धिक, त्रसद्धिक, पाँच मनोयागी, पाँच वचनयोगी,
काययोगी, औदारिककाययोगी, चज्जदर्शनी, अच्छुदर्शनी, शुक्छलेश्यावाले, भव्य, संज्ञी और
आहारक जीवोंमें जानना चाहिए।

२६४. नारिकयोंमें छह दर्शनावरण, बारह कषाय और सात नोकषायकी पाँच वृद्धि, पाँच हानि और अवस्थान पदके बन्धक जीव हैं। शेष ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदके बन्धक जीव हैं। शेप परावर्तमान प्रकृतियोकी चार वृद्धि, चार हानि, अब-

१. ता॰प्रती 'सम (मु) कित्तणा' इति पाटः। २. ता॰प्रती 'अत्थि संखेजभागवट्टि संखेजभाग-वट्टिहाणि' इति पाटः। ३. ता॰प्रती 'अवटा (हिद) अवत्तव्ववंधगा' इति पाटः। ४. ता॰प्रती 'अवटा (हिद०)। सेसाणं' इति पाटः।

२६५. सव्वअपजनगाणं तसाणं थावराणं च सव्वएइंदिय-विगिलिंदिय-पंच-कायाणं धुविगाणं अत्थि चत्तारिवड्ढी चत्तारिहाणी अवद्विदबंधगा य । सेसाणं अत्थि चत्तारिवड्ढी चत्तारिहाणी अवद्वि० अवत्तव्वबंधगा य ।

२६६. ओरालियमि० अपजन्तभंगो । णवरि देवगदिपंचगस्स अत्थि असंखेज-गुणवड्डिवंधगा य । सेसाणं णित्थ । वेउव्वियमि०-आहारमि०-कम्मइ०-अणाहारगेसु धुविगाणं एकवड्डी । सेसाणं परियत्तमाणियाणं अत्थि असंखेजगुणवड्डि० अवत्तव्व-बंधगा य ।

२६७. इत्थि०-पुरिस०-णवुंस०-कोधेसु पंचणाणावरणीयाणं चदुदं०-चदुसंज०-पंचंत० अवत्त० णित्थ । सेसपदा अत्थि । सेसाणं पगदीणं ओघं । एवं माणे । णविर पंचणा०-चदुदंस०-तिण्णिसंज०-पंचंत० । एवं मायाए । णविर पंचणा०-चदुदंस०-दोसंज०-पंचंत० । एवं लोभे । णविर पंचणा०-चदुदंस०-पंचंत० । अवगदवे० पंचणा०-चदुदंस०-सादा०-चदुसंज०-जसिग०-उच्चा०-पंचंत० अत्थि चत्तारिवङ्की चत्तारिहाणी अवद्विद० अवत्तव्वबंधगा य ।

स्थित और अवक्तट्यपदके बन्धक जीव हैं। इसी प्रकार सब नारकी, सब तिर्युख्न, सब देव, वैक्रियिककाययोगी, असंयत और पॉच छेश्यावाले जीवोंमें जानना चाहिए।

२६५. त्रस और स्थावरके सब अपर्याप्तक, सब एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और पाँच स्थावरकायिक जीवोंमें घुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदके बन्धक जीव है। शेप प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि, अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीव हैं।

२६६. औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें अपर्याप्तक जीवोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि देवगतिपञ्चककी असंख्यातगुणदृद्धिके बन्धक जीव हैं। शेष पदोंके बन्धक जीव नहीं है। वैक्रियकिमश्रकाययोगी, आहारकिमश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें श्रुवबन्धवाली श्रकृतियोंकी एक वृद्धि है। शेष परावर्तमान प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवृद्धि और अवक्तन्यपद्ये बन्धक जीव हैं।

२६७. स्त्रीवेदी, पुरुपवेदी, नपुंसकवेदी और क्रोधकपायवाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन और पाँच अन्तरायका अवक्तत्व्य पद नहीं है। शेष पद हैं। तथा इनमें शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है। इसी प्रकार मानकपायवाले जीवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, तीन संज्वलन और पाँच अन्तरायका अवक्तत्व्यपद नहीं है। इसी प्रकार मायाकपायवाले जीवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, दो संज्वलन और पाँच अन्तरायका अवक्तत्व्यपद नहीं है। इसी प्रकार लोभकषायवाले जीवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पाँच अन्तरायका अवक्तत्व्यपद नहीं है। अवगतवेदवाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, साताबेदनीय, चार संज्वलन, यशःकीर्ति, उञ्चगोत्र और पाँच अन्तरायकी चार वृद्धि, चार हानि, अवस्थित और अवक्तत्व्यपदके बन्धक जीव हैं।

१. ता॰प्रतो 'पंचलेस्सा सन्त्रअपजन्तगाणं तसाणं थावराणं च । सन्वएहंदिय-' इति पाटः ।

२६८. मदि-सुद् ७ धुविगाणं अत्थि चत्तारिवड्ढी चत्तारिहाणी अवद्विदंधमा य । सेसाणं परियत्तमाणिगाणं अत्थि चत्तारिवड्ढी चत्तारिहाणी अवद्विद् अवत्तव्ववंधगा य । एवं विभंग०-अब्भव०-मिन्छादि०-असण्णि ति । णवरि मदि-सुद् ० विभंग०भंगो । मिन्छा० सादभंगो ।

२६६. आभिणि-सुद-ओधि० चदुदंस०-अट्टक० अत्थि पंचवड्ढी पंचहाणी अव-द्विद० अवत्तव्वबंधगा य । सेसाणं अत्थि चत्तारिवड्ढी चत्तारिहाणी अवद्विद० अवत्तव्व-बंधगा य । एवं ओधिदंस०-सम्मा०-खइग०-वेदग०-उवसम० ति । णवरि वेदगे धुविगाणं अवत्तव्वं णित्थ । छदंसणा० णाणा०भंगो ।

२७०. मणपञ्जवे सव्वपगदीणं अत्थि चत्तारिवड्ढी चत्तारिहाणी अवद्विद अवत्तव्ववंधगा य । चदुदंसणा० अत्थि पंचवड्ढी पंचहाणी अवद्विद अवत्तव्ववंधगा य । एवं संजद-सामाइ०-छेदो०-परिहार०-सुहुमसंप० - संजदासंजद० - सासण० । सम्मामि० धुविगाणं अत्थि चत्तारिवड्ढि-हाणी अवद्वाणं । सेसाणं अत्थि चत्तारिवड्ढी चत्तारिहाणी अवद्विद अवत्तव्ववंधगा य ।

## एवं सम्रक्तिनणा समना

६६. मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवांमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि और अविध्यतपदके बन्धक जीव है। शेप परावर्तमान प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि, अविध्यत और अवक्तव्यपदके बन्धक जीव हैं। इस प्रकार विभक्षज्ञानी, अभव्य, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें विभक्षज्ञानी जीवोंके समान मक्क है। तथा मिथ्यात्वका भक्क सातावेदनीयके समान है।

२६६. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें चार दर्शनावरण और आठ कपायकी पाँच वृद्धि, पाँच हानि, अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीव हैं। शेष प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि, अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीव है। इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, चार्यकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि और उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद नहीं है। तथा छह दर्शनावरणका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है।

२७०. मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि, अवस्थित और अवक्तव्यपद्के बन्धक जीव हैं। चार दर्शनावरणकी पाँच वृद्धि, पाँच हानि, अवस्थित और अवक्तव्यपद्के बन्धक जीव हैं। इसी प्रकार संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारिवशुद्धिसंयत, सूक्त्मसाम्परायसंयत, संयतासंयत और सासादनसम्यश्दृष्टि जोवोंमें जानना चाहिए। सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें ध्रुववन्धवाली प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपद्के बन्धक जीव हैं। शेष प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि, अवस्थित और अवक्तव्यपद्के बन्धक जीव हैं।

इस प्रकार समुत्कीर्तना समाप्त हुई।

१. आ॰प्रती 'असादमंगी' इति पाटः ।

# सामित्तं

२७१. सामित्ताणुगमेण दुविधो णिहेसो—अघे० आदे०। ओघे० पंचणा०तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप० - णिमि० - पंचंत० चत्तारिविह्न - हाणि-अविद्वदंधगो
कस्स० ? अण्णदरस्स । अवत्तव्ववंध० कस्स० ? अण्णद० उवसमग० परिवदमाण०
मणुसस्स वा मणुसिणीए वा पढमसमयदेवस्स वा। थीणिग०३-मिच्छ०-अणंताणु०४
चत्तारिविह्न-हाणि-अविद्वदं० कस्स ? अण्ण० । अवत्त० कस्स० ? अण्ण० संजमादो
वा संजमासंजमादो वा सम्मत्तादो वा सम्मामिच्छत्तादो वा परिवदमाणगस्स पढमसम्यमिच्छादिद्विस्स वा सासणसम्मादिद्विस्स वा। णविर मिच्छा० अवत्त० सासणसम्मत्तादो वा ति भणिद्व्यं। णिहा-पयला-भय-दुगं०चत्तारिविह्न-हाणि-अविद्विः
कस्स० ? अण्ण० । अवत्तव्व० णाणा०भंगो । अणंतभागवङ्गी कस्स० ? अण्ण० पढमसमयसम्मादिद्वि० संजदासंजद० संजदस्स वा। अणंतभागहाणी कस्स० ? अण्णद०
सम्मत्तादो परिवदमाणगस्स पढमसमयमिच्छा० [सासण०]। चदुदंस० णाणा०भंगो।
णविर अणंतभागवङ्गी कस्स ? अण्णद० पढमसमयअसंजदसम्मा० संजदासंजदस्स
वा संजदस्स वा पढमसमए वट्टमाणगस्स । अणंतभागहाणी कस्स० ? अण्णद० अपुव्व-

### स्वामित्व

२७१. स्वामित्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-अोघ और आरेश । ओघसे पाँच ज्ञानावरण, तेजसरारीर, कार्मणरारीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्त-रायकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितबन्धका स्वामी कीन है ? अन्यतर जीव स्वामी है। अवक्तत्रयबन्धका स्वामी कौन है ? उपशमश्रेणिसे गिरनेवाला अन्यतर मनुष्य और मनुष्यिनी तथा प्रथम समयवर्ती देव उनके अवक्तव्यवन्धके स्वामी है। स्त्यानगृद्धित्रक, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्कर्का चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी है। उनके अवक्तव्यवन्धका स्वामी कीन है? संयम, संयमासंयम, सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वसे गिरकर जो प्रथम समयमें मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि हुआ है वह उक्त प्रकृतियोंके अवक्तव्यवन्धका स्वामी है। इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वके अवक्तव्यवन्धका सासादनसम्यक्तवसे च्युत होकर जो प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि हुआ है वह जीव भी स्वामी है ऐसा कहना चाहिए । निद्रा,प्रचला,भय और जुगुप्साकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका स्वामी कीन है ? अन्यतर जीव स्वामी है । अवक्तव्यपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है । उनकी अनन्तभागवृद्धिका स्वामी कौन है ? प्रथम समयवर्ती सम्यग्दृष्टि, संयतासंयत और संयत जीव उनकी अनन्तभागवृद्धिका स्वामी है। उनकी अनन्तभागहानिका स्वामी कौन है ? अन्यतर जो सम्यक्तवसे च्युत होकर प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि या सासाद्नसम्यग्दृष्टि जीव है वह उनको अनन्तभागहानिका स्वामी है। चार दर्शनावरणका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। इतनी विशेषता है कि उनकी अनन्तभागवृद्धिका स्वामी कौन है ? प्रथम समयवर्ती अन्यतर असंयत सम्यग्दृष्टि, संयतासयत और संयत जीव उनकी अनन्तभागवृद्धिका खामी है। उनकी अनन्त-

१. ता॰प्रतौ 'अणु ( ण्ण॰ )' इति पाठः । २. आ॰प्रतौ 'णवरि अवत्त॰ अणंतभागवट्टी' इति पाठः ।

करणस्स वा णिद्दा-पयलाणं पढमसमयबंधगस्स पढमसमयमिच्छादिहिस्स [ सासण० ] वा । सेसाणं पदाणं णाणा०भंगो । दोवेदणी० सन्वाओ णामपगदीओ दोगोद० चतारि-विष्टु-हाणि-अविद्वि० कस्स० ? अण्णद० । अवत्तन्त्रं कस्स० ? अण्णद० परियत्तमाणगस्स पढमसमयबंधगस्स । अपचक्खाण०४ अणंतभागबङ्घी कस्स ? अण्ण० पढमसमय० असंजदस्स । अणंतभागहाणी कस्स० ? अण्णद० सम्मत्तादो परिवदमाणपढमसमय-मिच्छादि० वा सासणसम्मादिहिस्स वा । सेसाणं पदाणं णाणा०भंगो । पचक्खाण०४ अणंतभागवङ्घी कस्स० ? अण्ण० पढमसमयअसंजदस्स वा संजदासंजदस्स वा । हाणी कस्स० ? अण्ण० संजमादो वा संजमासंजमादो वा परिवदमाणगस्स पढमसमय-मिच्छादिहिस्स वा असंजदसम्मादिहिस्स वा । सेसाणं पदाणं णाणावरणभंगो । णविर अद्वक० अवत्तन्त्रं अजगारभंगो । चदुसंजलणाणं अणंतभागवङ्घी कस्स० ? अण्ण० पढमसमयअसंजदसम्मा० वा संजदासंजदस्स वा संजदस्स वा । हाणी कस्स० ? अण्ण० संजमादो वा संजमासंजमादो वा सम्मत्तादो वा परिवदमाणगस्स पढमसमय-मिच्छादिहिस्स वा संजमासंजमादो वा सम्मत्तादो वा परिवदमाणगस्स पढमसमय-मिच्छादिहिस्स वा सासण० वा सम्मामि० वो असंजदस्स वा संजदासंजदस्स वा । सेसाणं पदाणं णाणा०भंगो । चदुणं आउगाणं चत्तारिविङ्कि-हाणि-अविद्वि० कस्स० ?

भागहानिका स्वामी कौन है ? अन्यतर छोटते हुए निद्रा और प्रचलका बन्ध करनेवाला ऐसा प्रथम समयवर्ती अपूर्वकरण जीव और प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि या सासादनसम्यग्दृष्टि जीव उनकी अनन्तभागहानिका स्वामी है। शेष पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। दो वेदनीय, नामकर्मकी सब प्रकृतियाँ और दो गोत्रकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपर्का स्वामी कीन है ? अन्यतर जीव स्वामी है। उनके अवक्तव्यपदका स्वामी कीन है ? अन्यतर परावर्तमान प्रथम समयमें बन्ध करनेवाला जीव स्वामी है। अप्रत्याख्यानावरणचतुष्ककी अनन्तभागवृद्धिका स्वामी कौन है ? अन्यतर प्रथम समयवर्ती असंयतसम्यग्दृष्टि जीव स्वामी है। उनकी अनन्त-भागहानिका स्वामी कौन है ? अन्यतर सम्यक्त्वसे गिरनेवाला प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि या सासादनसम्यग्दृष्टि जीव स्वामी है। शेष पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। प्रत्याख्यानावरण चतुष्कको अनन्तभागवृद्धिका खामी कोन है ? अन्यतर प्रथम समयवर्ती असंयतसम्यग्दृष्टि और संयतासयत जीव स्वामी है। उनकी अनन्तभागहानिका स्वामी कीन है ? अन्यतर संयमसे और संयमासंयमसे गिरनेवाला प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दृष्टि जीव स्वामी है। शेष पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। इतनी विशेषता है कि आठ कषायोंके अवक्तव्यपद्का भङ्ग भुजगारके समान है। चार संज्वलनोंकी अनन्तभागवृद्धिका स्वामी कौन है ? अन्यतर प्रथम समयवर्ती असंयतसम्यर्ग्दाष्ट्र, संयतासंयत और संयत जीव स्वामी है। उनकी अनन्त-भागहानिका स्वामी कीन है ? अन्यतर संयम, संयमासंयम और सम्यक्त्वसे गिरनेवाला प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि, असंयतसम्यग्दृष्टि और संयतासंयत जीव स्वामी है। शेष पदोंका भक्क ज्ञानावरणके समान है। चार आयुओंकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपद्का स्वामी कीन है ? अन्यतर जीव स्वामी है। अवक्तव्यपद्का स्वामी कीन

१. ता॰प्रतौ 'णदा [णं] णाणावरण-भंगो' इति पाठः । २. ता॰प्रतौ 'चदुसंजलणाणा (णं)' इति पाठः ।

अण्णद० । अवत्त० कस्स० ? अण्णद० पढमसमयआउगबंधमाणगस्स । एवं ओघ-मंगो मणुस०३-पंचिंदि०-तस०२-पंचमण०-पंचवचि० - काययोगि-ओरालि०-चक्खु०-अचक्खु०-भवसि०-सण्णि-आहारग ति । णवरि मणुस०३-पंचमण०-पंचवचि० ओरा० अवत्त ० देवो ति ण भाणिदव्वं ।

.२७२. णिरएस ध्रुवियाणं चत्तारिवड्ढि-हाणि-अवद्वि० कस्स० ? अण्णद० । छदंस०-बारसक०-सत्तणोक० अणंतभागवड्ढी कस्स० ? अण्णद० पढमसमयसम्मादिद्विस्स । अणंतभागहाणी कस्स० ? अण्णद० पदिमाण० पढमसमयमिच्छादिद्वि० वा सासण-सम्मा० वा । सेसाणं अजगारभंगो । एवं सत्तस पुढवीसु । सन्वतिरिक्ख-सन्वदेव-वेउन्वियका०-असंजद०-किण्ण-णील-काऊणं णिरयभंगो । णवरि तिरिक्खेसु अणंत-भागवड्ढि-हाणी० संजदासंजदादो अत्थि ति णादन्वं ।

२७३. सन्वअपजन्तर्गेसु धुविगाणं चत्तारिवड्डि-हाणि-अवद्वि० कस्स० ? अण्णद० । सेसाणं परियत्तियाणं ओघभंगो । एवं सन्वअपज्जत्तगाणं एइंदिय-विगलिंदिय-पंच-कायाणं च ।

है ? प्रथम समयमें आयुवन्ध करनेवाला अन्यतर जीव स्वामी है। इस प्रकार ओघके समान मनुष्यित्रक, पञ्चिन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँच मनोयोगी पाँच वचनयोगी, काययोगी, औदारिक काययोगी, च चुर्रानी, अच चुर्रानी, भव्य, संज्ञी और आहारक जीवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मनुष्यित्रक, पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी और औदारिककाययोगी जीवोंमें अवक्तव्यपदका स्वामी देव है ऐसा नहीं कहना चाहिए।

विशोषार्थ—यहाँ ओघसे सब प्रकृतियों के यथासम्भव पदोंका स्वामी कहा है। मात्र तीन वेद और चार नोकपायों के सम्भव पदोंका स्वामित्व उपलब्ध नहीं होता सो जान कर घटित कर लेना चाहिए।

२०२. नारिकयों में ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियों की चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका स्वामी कीन है ? अन्यतर जीव स्वामी है । छह दर्शनावरण, बारह कपाय और सात नोकषायकी अनन्तभागवृद्धिका स्वामी कीन है ? अन्यतर प्रथम समयवर्ती सम्यग्दृष्टि जीव स्वामी है । अनन्तभागहानिका स्वामी कीन है ? अन्यतर गिरनेवाला प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि जीव स्वामी है । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग भुजगार अनुयोगद्वारके समान है । इसी प्रकार सातों पृथिवियोंमें जानना चाहिए । सब तिर्यक्क, सब देव, वैक्षियककाययोगी, असंयत, कृष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले और कापोतलेश्यावाले जीवोंमें नारिकयोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि तिर्यक्कोंमें अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि संयतासंयतके सम्पर्कसे भी होती है । अर्थान् संयतासंयतमें भी अनन्तभागवृद्धि होता है और उससे गिरनेवाले जीवके भी अनन्तभागहानि होती है ऐसा जानना चाहिए।

२७३. सब अपर्याप्तक जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी है । शेष परावर्तमान प्रकृतियोंका भङ्ग

१. आ॰प्रतौ 'तस॰ पंचमण पंचवचि॰ ओरा॰ अवत्त॰' इति पाटः । २. ता॰ प्रतौ 'सव्वा ( ब्व ) अपज्जत्तगेसु' इति पाटः ।

२७४. ओरालियमि० धुविगाणं चत्तारिवड्ढि-हाणि-अवट्ठि० कस्स० ? अण्णद० । सेसाणं परियत्तमाणिगाणं चत्तारिवड्ढि-हाणि-अवट्ठि० कस्स० ? अण्णद० । अवत्त० कस्स० ? अण्णद० परियत्तमाण० पढमसमयबंधगस्स । देवगदिपंचग० संखेजगुणवड्ढि० कस्स० ? अण्णद० सम्मादि० ।

२७५. वेउव्वियमि० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु०-ओरा०तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०४-बादर-पज्जत-पत्ते०-णिमि०-तित्थ०-पंचंत० असंखेजगुणवड्ढी
कस्स० १ अण्णद० । सेसाणं असंखेजगुणवड्ढी कस्स १ अण्णद० । अवत्त० कस्स० १
अण्णद० परियत्तमाणपढमसमयपढमबंधगस्स । एवं आहारमि०-कम्मइ०-अणाहारगेसु ।
णवरि अप्पप्पणो ध्रविगाओ णादव्वाओ ।

२७६. इत्थिवेदगेसु ओघं। णवरि अवत्त० मणुसि०भंगो। एवं णवंसगे। पुरिस० ओघं। अवगदवेदे ओघं। णवरि अवत्त० परिवदमाण० उवसम० पढमसमयबंधगम्स। एवं सुहुमसं०। णवरि अवत्त० णितथ। कोधादि०४ ओघं। णवरि अप्पप्पणो धुवि-गाओ णादन्वाओ।

ओघके समान है। इसी प्रकार सब अपर्याप्तक, एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और पाँच स्थावरकायिक जीवोंमें जानना चाहिए।

२७४. औदारिकिमिश्रकाययोगी जीवोंमें ध्रुववन्धवाली प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थित पदका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी है । शेष परावर्तमान प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी है । अवक्तव्यपदका स्वामी कौन है ? अन्यतर परावर्तमान प्रकृतियोंका प्रथम समयमें बन्ध करनेवाला जीव स्वामी है । देवगितपद्धककी संख्यातगुणवृद्धिका स्वामी कौन है ? अन्यतर सम्यग्हिष्ट जीव स्वामी है ।

२०५. बैकियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्य, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, औदारिकशर्गर, तैजसरारीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुल्छुचतुष्क, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण, तीर्थङ्कर और पाँच अन्तरायको असंख्यातगुणवृद्धिका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी है । शेष प्रकृतियोंको असंख्यातगुणवृद्धिका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव स्वामी है । अवक्तव्यपदका स्वामी कौन है ? परावर्तमान प्रकृतियोंका प्रथम समयमें वन्ध करनेवाला अन्यतर जीव स्वामी है । इसी प्रकार आहारकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी ध्रावबन्धवाली प्रकृतियाँ जाननी चाहिए।

२७६. स्वीवेदी जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि इनमें अवक्तव्य-पदका भङ्ग मनुष्यिनियोंके समान है। इसी प्रकार नपुंसकवेदी जीवोंमें जानना चाहिए। पुरुष-वेदी जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है। अपगतवेदी जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है। उतनी विशेषता है कि इनमें जो उपशमश्र णिसे गिरनेवाला जीव प्रथम समयमें बन्ध करता है वह उनके अवक्तव्यपदका स्वामी है। इसी प्रकार सृहमसाम्पराय संयत जीवोंमें जानना चाहिए। इतनी

१. आ॰ प्रतौ '-पदमसयबंधगस्स' इति पाटः।

२७७. आभिणि सुद-ओधि० चदुदंस० अणंतभागवड्डी कस्स० ? अण्ण० अपुच्च-करणस्स णिद्दा-पयलावंधवोच्छिण्णपढमसमयवंधगस्स । अणंतभागहाणी कस्स ० ? अण्ण० अपुच्चकरणस्स णिद्दा-पयलापढमसमयवंधगस्स । पचक्खाण०४ अणंतभागवड्डी कस्स० ? अण्णदरस्स संजदासंजदस्स पढमसमयवंधमाणगस्स । हाणी कस्स० ? अण्णद० संजमासंजमादो परिचदमाण० पढमसमयवंध०असंजदसम्मादिडि० । चदुसंज० अणंतभागवड्डी कस्स० ? अण्ण० पढमसमयसंजदासंजदस्स [ संजदस्स ] वा । अणंतभागहाणी कस्स० ? अण्ण० संजमादो संजमासंजमादो वा परिचदमाणपढमसमयअसंजद० वा संजदासंजदस्स वा । सेसाणं ओघं । णवि अणंतभागविड्ड-हाणी णित्थ । एवं ओधिदंस०-सम्मादि०-खइग०-वेदगस०-उवसम० । मणजवि अोघं । णवि चदुदंस० अणंतभागविड्ड-हाणी अत्थ । सेसाणं णित्थ । ताओ वि पगदीओ ओधि०भंगो । एवं संजदसामाइ०-छेदो०-परिहार०-संजदासंजद० । णवि एदाणं दोण्णं अणंतभागविड्ड-हाणी

विशेषता है कि इनमें अवक्तव्यपद नहीं है। क्रोधादि चार कषायवाले जीवोंमें ओघके समान भक्त है। इतनी विशेषता है कि अपनी-अपनी ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियाँ जाननी चाहिए।

२८७. आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें चार दर्शनावरणकी अनन्तभागवृद्धिका स्वामी कौन है ? निद्रा और प्रचलाकी बन्धव्युच्छित्तिके प्रथम समयमें विद्यमान अन्यतर अपूर्वकरण जीव स्वामी है। ऊनकी अनन्तभागहानिका स्वामी कौन है? उतरते समय प्रथम समयमें निद्रा और प्रचलाका बन्ध करनेवाला अन्यतर अपूर्वकरण जीव स्वामी है। प्रत्याख्यानावरणचतुष्ककी अनन्तभागवृद्धिका स्वामी कौन है ? चढ़ते समय प्रथम समयमें बन्ध करनेवाला अन्यतर संयतासंयत जीव स्वामी है। उनकी अनन्तभागहानिका स्वामी कौन है ? संयमासंयमसे गिरनेवाला और प्रथम समयमें बन्ध करनेवाला अन्यतर असंयत-सम्यग्दृष्टि जीव स्वामी है। चार संज्वलनकी अनन्तभागवृद्धिका स्वामी कौन है ? चढते समय प्रथम समयमें बन्ध करनेवाला अन्यतर संयतासंयत जीव और संयत जीव स्वामी है। उनकी अनन्तभागहानिका स्वामी कौन है ? संयमसे और संयमासंयमसे गिरनेवाला अन्यतर प्रथम समयवर्ती असंयतसम्यग्दृष्टि और संयतासंयत जीव स्वामी है। शेप प्रकृतियोंका भंग ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि शेष प्रकृतियोंमेंसे किसीकी भी अनन्तभागवृद्धि और अनन्त-भागहानि नहीं है। इसी प्रकार अवधिद्र्शनी, सम्यग्दृष्टि, ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि वेद्कसम्यग्दृष्टि और उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें जानना जाहिए। मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें ओघके समान भंग है। इतनी विशेषता है कि इनमें चार दर्शनावरणकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि है तथा शेषकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि नहीं है। फिर भी उन प्रकृतियोंका भंग अवधिज्ञानी जीवों-समान है। इसी प्रकार संयत, सामायिकसंयत, ब्रेदोपस्थापनासंयत, परिहारिवशुद्धिसंयत और संयतासंयत जीवांमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अन्तके इन दोनों संयमोंमें

१. ता॰प्रतौ 'धुविगाओ । आभिणि॰' इति पाटः। २. ता॰ प्रतौ '-वोच्छिण्णा पटमसमयभंघगं' इति पाटः। ३. आ॰प्रतौ 'अणंतभागवट्टी कस्स॰' इति पाटः। ४. ता॰प्रतौ 'उवसमा (म॰) मणपज्जव॰' इति पाटः।

# णित्थ । एदेण कमेण सामित्तं णेदव्वं । एवं सामित्तं समर्ते ।

# कालो

२७८. कालाणुगमेण-दुवि०-ओघे० आदे०। ओघे० सव्वपगदीणं असंखेजगुण-विद्व-हाणिवं० केविचरं कालादो होदि ? जह० एग०, उक्क० अंतोम्रहुत्तं। असंखेज-भागविद्व-हाणि-संखेजभागविद्व-हाणि-संखेजगुणविद्व-हाणिवंधकालं केविचरं कालादो होदि ? जह० एग०, उक्क० आवित० असंखे०। अविद्व०वंध० जह० एग०, उक्क० पवाइजंतेण उवदेसेण एकारससमयं। अण्णेण पुण उवदेसेण पण्णारससमयं। एसिं कम्माणं अणंतभागविद्व-हाणी अत्थि तेसिं सव्वेसिं च अवत्त० सव्वत्थ कालो एयसमयं। दोण्णं आउगाणं चत्तारिविद्व-हाणि-अवत्त० णाणा०भंगो। अविद्ववंध० केविचरं कालादो० ? जह० एग०, उक्क० सत्तसमयं। एवं याव अणाहारग ति णेदव्वं। णविर ओरालियिमस्स० देवगदिपंचग० असंखेजगुणविद्वी केविचरं कालादो० ? जह० उक्क० अंतोम्र०। वेउव्वियिम० सव्वपगदीणं० असंखेजगुणविद्ववंधकालो केविचरं० ? जह० अंतोम्र०। वेउव्वियिम० सव्वपगदीणं० असंखेजगुणविद्ववंधकालो केविचरं० ? जह०

अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि नहीं है। इस प्रकार इस क्रमसे स्वामित्व हे जाना चाहिए।

इस प्रकार स्वामित्व समाप्त हुआ।

#### काल

रुष्ट. कालानुगमकी अपेचा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे सब प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणवृत्ति की कितना काल है श जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि, संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागहानि, संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागहानि, संख्यातभागवृद्धि और संख्यातगुणहानिका कितना काल है श जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आविलके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अवस्थितवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल प्रवर्तमान उपदेशके अनुसार ग्यारह समय है और अन्य उपदेशके अनुसार पन्द्रह समय है। जिन कर्मोंकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि है उनके उन दोनों पदोंका तथा सब प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदका सर्वत्र एक समय काल है। दो आयुओंकी चार वृद्धि, चार हानि और अवक्तव्यपदका भङ्ग झानावरणके समान है। अवस्थितवन्धका कितना काल है श जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सात समय है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए। इसनी विशेषता है कि ओदारिकिमिश्रकाययोगी जीवोंमें देवगितपञ्चककी असंख्यातगुणवृद्धिका कितना काल है श विकियिकिमिश्रकाययोगी जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवृद्धि बन्धका कितना काल है श विकियिकिमिश्रकाययोगी जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवृद्धि बन्धका कितना काल है श विकियिकिमिश्रकाययोगी जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवृद्धि बन्धका कितना काल है श विकियिकिमिश्रकाययोगी जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवृद्धि बन्धका कितना काल है श विकियकिमिश्रकाययोगी जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवृद्धि बन्धका कितना काल है श विकियकिमिश्रकाययोगी जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी

१. ता॰प्रती 'एवं सामित्तं समत्तं' इति पाटो नास्ति। २. ता॰प्रती 'एगमम [यं दोण्णं] आउगाणं' इति पाटः।

एग०, उक्क० अंतोम्र०। एवं आहारमि०। णवरि एसि अवत्त० अत्थि तेसि एयसमयं। कम्मइ०-अणाहारगेसु सव्वपगदीणं असंस्के अगुणवड्ढी जह० एग०, उक्क० तिण्णिसमयं। देवगदिपंचग० असंस्के अगुणवड्ढी जह० एग०, उक्क० बेसमयं। एसि ० अवत्त० अत्थि तेसि एगसमयं। णवरि अवगद० को धसंजलणाए अवद्विद्वंधकालं जह० एग०, उक्क० सत्तसमयं। सेसाणं अवद्वि० जह० एग०, उक्क० एकारससमयं। सुहुमसं० अवद्वि० जह० एग०, उक्क० एकारससमयं। सुहुमसं० अवद्वि० जह० एग०, उक्क० सत्तसमयं। उवसम० णिदा-पयला-अपचक्खाण०४ सव्वाओ णाम-पगदीओ जसगित्ति वञ्ज अवद्वि० जह० उक्क० सत्तसमयं। सेसाणं अवद्वि० जह० एग०, उक्क० एकारससमयं। अथवा पण्णारससमयं।

## एवं कालं समत्तं ।

अन्तर्मुहूर्त है। इसी प्रकार आहारकिमश्रकाययोगी जीवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि जिनका अवक्तव्यपद है उनका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तीन समय है। देवगतिपञ्चककी असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तीन समय है। तथा इनमें जिन प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद है उनका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। तथा इनमें जिन प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद है उनका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। इतनी विशेषता है कि अपगतवेदी जीवोंमें कोधसंख्वलनके अवस्थित बन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सात समय है। शेष प्रकृतियोंके अवस्थित बन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल ग्यारह समय है। सूद्मसाम्परायसंयत जीवोंमें अवस्थितवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सात समय है। उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें निद्रा, प्रचला, अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क और यशःकीर्तिको छोड़कर नामकर्मकी सब प्रकृतियाँ इनके अवस्थितवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल सात समय है। शेष प्रकृतियोंके अवस्थितवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल गारह समय है। शेष प्रकृतियोंके अवस्थितवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल गारह समय अथवा पन्द्रह समय है।

विशेषार्थ — यहाँ ओघसे जिस प्रकृतिके जितने पद बतलाये हैं उनमेंसे प्रत्येक एक समय तक हों और दूसरे समयमें अन्य पदों हों यह सम्भव है, इसलिए सबका जघन्य काल एक समय कहा है। तथा असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि और संख्यातगुणवृद्धि और संख्यातगुणवृद्धि और संख्यातगुणवृद्धि और संख्यातगुणवृद्धि और अनन्तभागवृद्धि समयका अग्रेत्व हैं । अवस्थितपदके उत्कृष्ट कालके विषयमें दो उपदेशों मिलते हैं — एक ग्यारह् समयका और दूसरा पन्द्रह समयका, इसलिए यहाँ इन दोनों उपदेशोंका संकलन कर दिया है । उनमेंसे ग्यारह समयवाल उपदेश प्रवर्तमान बतलाया है । और पन्द्रह समयवाले उपदेशको अन्य कहा है । अवक्तव्यपद तो बन्धके प्रथम समयमें ही होता है, इसलिए उसका उत्कृष्ट काल भो एक समय है यह एष्ट ही है । यह ओघप्रकृपणा अनाहारक मार्गणा तक अपने-अपने पदों के

१. ता॰ प्रती 'ए॰ अंतो॰ (१) उ॰ अंतो॰' इति पाठः। २. ता॰प्रती 'ऐ (ए) सिं' इति पाठः। ३. ता॰प्रती 'वज । अविह॰' इति पाठः। ४. ता॰प्रती 'एवं कालं समत्तं।' इति पाठो नास्ति।

## अंतरं

२७६. अंतराणुगमेण दुवि०-ओघे० आदे०। ओघे० पंचणा०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० दोवड्डि-हाणिबंधंतरं केवचिरं कालादो० ? जह० एग०, उक्क० अंतो०। दोवड्डि-हाणि-अवद्विदबंधंतरं केवचिरं० ? जह० एग०, उक्क० सेढीए असंखेज०। अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० अद्धपोग्गल०। थीणगिद्धि०३-भिंच्छ०-अणंताणु०४ असंखेजभागवड्डि-हाणि-असंखेजगुणवड्डि-हाणि० जह० एग०, उक्क० वेछावद्वि० देस०। दोवड्डि-हाणि-अवद्वि०-अवत्त० णाणा०भंगो। छदंस०-चदुसंज०-

अनुसार सर्वत्र बन जाती है, इसलिए अनाहारक मार्गणातक इसी प्रकार जानना चाहिए यह कहा है। मात्र जिन मार्गणाओं में कुछ विशेषता है उनमें उसका अलगसे निर्देश किया है। यथा—औदारिकमिश्रकाययोगी मार्गणामें अन्य प्रकृतियोंके सम्भव पदोंका काल तो ओघके समान बन जाता है पर देवगतिपञ्चककी मात्र असंख्यातगुणवृद्धि ही होती है, और इस मार्गणाका जघन्य व उत्क्रघ्ट काल अन्तर्भुहूर्त है, इसलिए इसमें इन पाँच प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य और उत्क्रष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है। वैकियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें यद्यपि सामान्यसे सब प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मृहर्त कहा है पर यह काल परावर्तमान प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवृद्धिका जानना चाहिए। ध्रुववन्धवाली प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्भृहूर्त यहाँ भी है। आहारक-मिश्रकाययोगी जीवोंमें भी वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंके समान भङ्ग है, इसलिए उनमें 'इसी प्रकार आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें जानना चाहिए' यह कहा है। इन दोनों मार्गणाओंमें जिनका अवक्तव्यपद है उनके उस पदका जघन्य और उत्क्रघ्ट काल एक समय है यह स्पष्ट ही है। कार्मणकाययोग और अनाहारक मार्गणाका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तीन समय होनेसे इनमें सब प्रकृतियोंको असंख्यात्गुणवृद्धिक। जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तीन समय कहा है। मात्र देवगतिपञ्चकका बन्ध करनेवाले जीवोंका इन मार्गणाओंमें उत्कृष्ट काल दो समय ही प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ इनकी असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय कहा है। तथा यहाँ जिनका अवक्तव्यपद है उनके इस पदका जवन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है यह भी स्पष्ट है। इसी प्रकार अन्य मार्गणाओं में जो विशेषता बतलाई है उसे जानकर घटित कर लेनी चाहिए।

#### इस प्रकार काछ समाप्त हुआ।

२०६. अन्तरानुगमकी अपेचा निर्देश दो प्रकारका है—ओव और आदेश। आवसे पाँच ज्ञानावरण, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुख्यु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायके दो वृद्धिबन्ध और दो हानिबन्धका कितना अन्तरकाल है ? जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मृहूर्त है। दो वृद्धि, दो हानि और अवस्थितबन्धका कितना अन्तर है ? जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर जगश्रीणके असंख्यातचें भागप्रमाण है। अवक्तत्र्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तनप्रमाण है। स्त्यानगृद्धिविक, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि, असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छ्यासठ सागरप्रमाण है। दो वृद्धि, दो हानि, अवस्थित और अवक्तत्र्यपदका भङ्ग ज्ञानावर्णके समान है। छह दर्शनावरण, चार संख्यलन, भय और जुगुप्साकी अनन्तभागवृद्धि,

भय-दु० अणंतभागविह्न-हाणि-अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० अद्धपोग्गल०। सेसपदा णाणा०भंगो। सादासाद०-थिराथिर-सुभासुभ-जस०-अजस०दोविङ्ग-हाणि० जह० एग०, उक्क० अंतो०। मिल्सिल्लाओ विङ्ग-हाणि-अविद्वि० जह० एग०, उक्क० सेटीए असंखे०। अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० अंतो०। अद्वक० अणंतभागविङ्ग-हाणि-अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० अद्धपोग्गल०। असंखेजगुणविङ्ग-हाणि० जह० एग०, उक्क० पुव्वकोडी देस्च०। दोण्णिविङ्ग-हाणि-अविद्वि० णाणा०भंगो। इत्थि० मिन्छ०भंगो। णविर अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० बेछाविद्वि० पेस०। णवुंस०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सर-अणादे० दोविङ्ग-हाणि० अंतिल्लाओ जह० एग०, उक्क० बेछाविद्विसाग० सादि० तिण्णि पिलदो० देस०। मिल्सिल्लाओ दोविङ्ग-हाणि-अविद्वि० णाणा०भंगो। अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० बेछाविद्वि० सादि० तिण्णि पिलदो० देस०। पुरिस० अणंत-भागविङ्ग-हाणि० जह० अंतो०, उक्क० अद्धपोग्गल०। अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० बेछाविद्वि० सादि०। सेसाणं साद०भंगो। तिण्णिआउ० वेउव्वियछकं चत्तारिविङ्ग-चत्तारि हाणि-अविद्व० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० सव्वाणं अणंतकालं०।

अनन्तभागहानि और अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तर्गृहर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अर्धपुद्गल परिवर्तनप्रमाण है। इनके शेष पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। सातावेदनीय, असाता-वेदनीय, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिकी दो वृद्धि और दो हानिका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहर्त है। मध्यकी वृद्धि और हानिका तथा अवस्थितपद्का जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिक असंख्यातवें भागप्रमाण है। अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मृहर्त है। आठ कपायकी अनन्तभागवृद्धि, अनन्तभागहानि और अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तर्गुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्क्रष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण है। दो वृद्धि, दो हानि और अवस्थित-पदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। स्त्रीवेदका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है। इतनी विशेषता है कि इसके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मु हूर्त है और उत्क्रष्ट अन्तर कुछ कम दो छ्यासठ सागर है। नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर और अनादेयकी अन्तकी दो वृद्धि और दो हानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य अधिक छ्यासठ सागरप्रमाण है। मध्यकी दो वृद्धि और दो हानिका तथा अत्रस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मु हूर्त है और उत्क्रष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य अधिक दो छत्थासठ सागर है। पुरुषवेदकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिका जघन्य अन्तर अन्तर्भु हूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्ध पुर्गेल परिवर्तनप्रमाण है। अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्भ हूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छ्यासठ सागरप्रमाण है। शेष पदांका भङ्ग सातावेदनीयके समान है। तीन आयु और वैकियिक पट्ककां चार बृद्धि, चार हानि और अवस्थितपद्का जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपद्का

१. ता॰प्रतौ 'अवत्त॰ उक्त॰ अंतो॰' इति पाठः । २. ता॰प्रतौ 'अत्थिल्लाओं' इति पाठः । ३. ता॰आ॰प्रत्यो: 'ज॰ ए० उ० अवत्त॰' इति पाठः ।

तिरिक्खाउ० दोबिट्ट-हाणि० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० सागरोवमसद-पुधत्तं० । दोण्णिबट्टि-हाणि-अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० सेढीए असंखे० । तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०-उजो० दोबिट्ट-हाणी० जह० एग०, उक्क० तेबिट्टसागरोवमसदं । दोण्णि-बट्टि-हाणि-अवट्ठि० साद०भंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० असंखेजा लोगा । णविर उजो० अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेबिट्टसागरोवमसदं । मणुसग०-मणुसाणु०-उच्चा० चत्तारिबट्टि-हाणि-अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० असंखेजा लोगा । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० असंखेजा लोगा । चदुजादि-आदाव-थावरादि०४ दोबिट्ट-हाणि० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पंचासीदिसागरोवमसदं । दोण्णिबट्टि-हाणि०-अवट्ठाणं णाणाभंगो । पंचिदि०-पर०-उस्सा०-तस०४ चत्तारिबट्टि-हाणि-अवट्ठि० णाणा०भंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पंचासीदिसागरोवमसदं । ओरालि०-ओरालि०अंगो०-चज्जरि० दोबिट्ट-हाणि० अंतिमाओ जह० एग०, उक्क० तिण्णि-पिठदो० सादि० । दोण्णिबट्टि-हाणि० अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० सेढीए असंखे० ।

जघन्य अन्तर अन्तर्भृहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है। तिर्यक्कायुकी दो वृद्धि और दो हानिका जधन्य अन्तर एक समय है, अवक्तत्र्यपदका जधन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर सौ सागर पृथक्त्वप्रमाण है। तथा इसकी दो वृद्धि, दो हानि और अवस्थित-पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्क्रष्ट अन्तर जगश्रीणके असंख्यातवें भागप्रमाण है। तिर्यक्राति, तिर्यक्राग्त्यानुपूर्वी और उद्योतको दो वृद्धि और दो हानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर एकसी त्रेसठ सागर है। दो वृद्धि, दो हानि और अवस्थितपदका भङ्ग सातावेदनीयके समान है। तथा अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्भुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है। इतनी विशेषता है कि उद्योतके अवक्तव्यपदको जघन्य अन्तर अन्तर्भुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर एकसौ त्रेसठ सागर है। मनुष्यगित, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रको चार वद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है। तथा अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्महर्त है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है। चार जाति, आतप और स्थावर आदि चारकी दो वृद्धि और दो हानिका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्भृहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर एक सी पचासी सागर है। तथा दो वृद्धि, दो हानि और अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। पञ्चीन्द्रयजाति, परघात, उच्छास और त्रसचतुष्ककी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपद्का भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर एक सौ पचासी सागर है। औदारिकशरीर, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग और वऋर्षभनाराच संहननकी अन्तिम दो बृद्धि, और दो हानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पत्य है। दो वृद्धि, दो हानि और अवस्थितपद्का जघन्य श्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर जगश्रीणिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। औदारिकशरीरके अवक्तव्य

१ आ॰प्रतौ 'उज्जो॰ जह॰' इति पाटः । २. आ॰प्रतौ 'पंचसागरोवमसदं' इति पाटः । ३. आ॰प्रतौ 'तस॰ ३ चत्तारिवट्टि' इति पाटः ।

अवत्त जह अंतो , उक्क अणंतकालमसंखे । ओरालि अंगो - वज्जरि अवत्त जह अंतो , उक्क तेत्तीसं सादि । आहारदुगं चत्तारिविट्टि-हाणि-अविट्ट जह एग , अवत्त जह अंतो , उक्क अद्धपोग्गल । समचदु - पसत्थ - सभग-सस्सर-आदे चत्तारिविट्टि-हाणि – [अविट्ट ] णाणा भंगो । अवत्त ज अंतो , उक्क बेळाविट्ट सादि तिण्णिपलिदो देस् । तित्थ दोविट्ट -हाणि जह एग , उक्क अंतो । दोण्णिविट्ट -हाणि -अविट्ट जह एग , अवत्त [जह ] अंतो , उक्क अंतो । दोण्णिविट्ट -हाणि -अविट्ट जह एग , अवत्त [जह ] अंतो , उक्क तेत्तीसं सादि । णीचा णवंसगभंगो । णविर अवत्त जह अंतो , उक्क असंखेजा लोगा।

पदका जघन्य अन्तर अन्तर्म हूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तनके बराबर है। औदारिकशारिर आङ्गोपाङ्ग और वज्रपंभनाराच संहननके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्म हूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। आहारकदिककी चार दृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्महूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर अर्धपुद्लपरिवर्तनप्रमाण है। समचतुरस्र-संस्थान, प्रशस्त विहायोगित, सुभग, सुस्वर और आदेयकी चार दृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्महूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य अधिक दो छ्यासठ सागरप्रमाण है। तीर्थङ्कर प्रकृतिकी दो दृद्धि और दो हानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्महूर्त है। दो वृद्धि, दो हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्महूर्त है। दो वृद्धि, जोवांके समान है। इतनी विशेषता है कि इसके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्महूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है।

विशेषार्थ — ओयसे पाँच ज्ञानावरणादि ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियाँ हैं। इनका अवक्तव्य वन्धका अन्तर दो बार उपशमश्रेणिपर चढ़ हुए जीवके इन प्रकृतियोंका अवन्धक होकर और पुनः वन्ध करानेपर ही सम्भव है और इस प्रकार दो बार उपशमश्रेणिपर चढ़कर दो बार अवन्धक होनेके बाद पुनः बन्धक होनेका जघन्य अन्तर अन्तर्भुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्ध पुद्रल परिवर्तनप्रमाण होता है, इसिलए इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्भुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्रलपरिवर्तनप्रमाण कहा है। तथा इनकी शेष वृद्धि, हानि और अवस्थितपद एक समयके अन्तरसे हो सकते हैं, इसिलए तो उनका जघन्य अन्तर एक समय कहा है। आगे भी सब प्रकृतियोंकी इन वृद्धियों, हानियों और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। अब रहा इन वृद्धियों, हानियों और अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर सो इनमेंसे दो वृद्धियों और दो हानियोंकी प्राप्ति यदि अधिकसे अधिक कालमें हो तो वह नियमसे अन्तर्भुहूर्तके बाद सम्भव है, इसिलए इनका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भुहूर्त कहा है और शेप वृद्धियों, हानियों व अवस्थित पद यदि अधिकसे अधिक कालमें प्राप्त हो तो उनकी दो वार प्राप्तिके मध्य अधिकसे अधिक जगश्रीणके असंख्यातवें भागप्रमाण कालका अन्तर पड़ सकता है, क्योंकि सब योगस्थान जगश्रीणके असंख्यातवें भागप्रमाण ही होते हैं, अतः इनका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। स्यानगृद्धित्रक आदि आठ प्रकृतियोंका उत्कृष्ट बन्धान्तर

१. आ॰प्रती 'हाणि॰ णाणा॰भंगो' इति पाठः।

कुछ कम दो छ चासठ सागरप्रमाण होनेसे यहाँ असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि, असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। यहाँ रोष पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही है। मात्र इनके अवक्तव्यपदका अन्तरकाल प्राप्त करनेके लिए इसके स्वामित्वका विचार कर घटित कर लेना चाहिए। छह दर्शनावरण आदि बारह प्रकृतियोंके स्वामित्वके अनुसार अवक्तव्यपदके समान अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि भी सम्भव हैं और अवक्तव्यपद्के समान इन दोनों पदोंका भी जघन्य अन्तर अन्तर्भृहर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुदुगल परिवर्तनप्रमाण बन जाता है, इसलिए वह उक्तप्रमाण कहा है। मात्र इन प्रकृतियोंके इन तीनों पदोंका यह अन्तर काल अपने-अपने स्वामित्वके जयन्य और उत्कृष्ट अन्तरका विचार करके ही घटित करना चाहिए। इनके शेष पदोंका भन्न ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही है। सातावेदनीय आदि यद्यपि परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं फिर भी योगस्थानोंके अनुसार इनकी दो वृद्धियों और दो हानियोंका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्म हुर्त तथा मध्यकी दो वृद्धियों, दो हानियों और अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर जगश्रे णिके असंख्यातवें भागप्रमाण बन जानेसे वह उक्त कालप्रमाण कहा है। तथा इनके बन्धका एक बार प्रारम्भ होकर व्युच्छित्ति हो जाने पर पुनः दूसरी बार बन्धका प्रारम्भ होनेमें कमसे कम और अधिकसे अधिक अन्तर्म हुर्त लगता है, इसलिए इनके अवक्तव्य पदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मु हूर्त कहा है। आठ कपायोंकी अनन्तभागवृद्धि, अनन्तभाहानि और अवक्तव्यपद्का जो स्वामी कहा है उसका जघन्य अन्तर अन्तर्भृहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तनप्रमाण प्राप्त होनेसे इन पदांका भी जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। तथा इन आठ कषायोंका उत्कृष्ट बन्धान्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण बतलाया है, इसलिए यहाँ असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि, असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यात-गुणहानिका उत्कृष्ट अन्तर उक्त काल प्रमाण कहा है। इनके शेष पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही है। स्त्रीवेदका बन्धान्तर मिथ्यात्वके समान प्राप्त होनेसे इसका भक्त मिथ्यात्वके समान कहा है। किन्तु यह परावर्तमान प्रकृति है, इसलिए इसके अवक्तव्यपद्का उत्कृष्ट अन्तर मिथ्यात्वके समान नहीं प्राप्त होनेसे उसका निर्देश अलगसे किया है। नपुंसकवेद आदि पन्द्रह प्रकृतियोंका उत्कृष्ट बन्धाम्तर कुछ कम तीन पल्य अधिक दो छचासठ सागरप्रमाण प्राप्त होता है, इसलिए इनकी दोनों छोरकी दो वृद्धियों और दो हानियोंका उत्क्रष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। ये परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं, इमलिए इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर काल भी उक्तप्रमाण बन जानेसे वह उक्त कालप्रमाण कहा है। इनके शेष पदांका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही है। पुरुपवेदकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि का जो स्वामी है उसका जघन्य अन्तर अन्तर्भृहत और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्थ पुद्गल परिवर्तनप्रमाण प्राप्त होनेसे पुरुषवेदके इन दोनों पदोंका जधन्य और उत्कृष्ट अन्तर उक्त काल-प्रमाण कहा है। तथा पुरुषवेदका बन्ध साधिक दो खयासठ सागर तक निरन्तर होता रहे यह सम्भव है, इसलिए इसके अवक्तव्यपद्का उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। तथा यह परा-वर्तमान प्रकृति है, इसलिए इसके शेष पदोंका भन्न सातावेदनीयके समान बन जानेसे उसके समान जाननेकी सूचना की है। तीन आयु आदिका बन्ध अनन्त काल तक न हो यह सम्भव है, इसलिए इनके सब पदोंका उत्कृष्ट अन्तर उक्त काल प्रमाण कहा है। तिर्यक्रायुका अधिकसे अधिक सौ सागर पृथक्तव काल तक बन्ध नहीं होता, इसलिए इसकी दो वृद्धियों, दो हानियों और अवक्तत्र्य पदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। इसके शेष पदोंका उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण है यह म्पष्ट ही है। तिर्युख्यगित आदि तीनका बन्ध एक सौ त्रेसठ सागर काल तक न हो यह सम्भव है, इसलिए इनकी दो वृद्धियों और दो हानियोंका

२८०. णिरएस धुविगाणं असंखेजभागवड्ढि-हाणि-असंखेजगुणवट्ढि-हाणि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । दोण्णिवड्ढि-हाणि-अवद्वि० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं० देस०। एसं अणंतभागवड्ढि-हाणि० अत्थि तेसिं जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं० देस०। एवं

उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। तिर्यञ्चगतिद्विकका अग्निकायिक और वायुकायिक जीव निरन्तर बन्ध करते रहते हैं, इसिंछए इनके अवक्तव्यपदका उत्क्रष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण कहा है। पर यह बात उद्योतके विषयमें नहीं है, इसिलए इसके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर इसकी दो। वृद्धियों और दो हानियोंके उत्कृष्ट अन्तरके समान एक सौ त्रेसठ सागर कहा है। इन तीनों प्रकृतियोंका शेप भङ्ग सातावेदनीयके समान है यह स्पष्ट ही है। अग्निकायिक और वायु-कायिक जीव मनुष्यगति आदि तीन प्रकृतियोंका बन्ध नहीं करते, इसलिए इनके सब पदोंका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण कहा है। चार जाति आदिका एक सौ पचासी सागर प्रमाण काल तक बन्ध न हो यह सम्भव है, इसलिए इनकी दो वृद्धि, दो हानि और अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त काल प्रमाण कहा है। तथा इनके शेप पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है यह रपष्ट ही है। पञ्चीन्द्यजाति आदिका निरन्तर बन्ध एक सौ पचासी सागर तक होता रहे यह सम्भव है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त काल प्रमाण कहा है। इनके शेप पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही है। औदारिकशरीर आदि तीन प्रकृतियोका साधिक तीन पत्य तक बन्ध न हो यह सम्भव है, इसिछए इनकी दो छोर की दो वृद्धियों और दो हानियोंका उत्क्रप्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। इनकी दो वृद्धियों, दो हार्नियों और अवश्थितपद्का उत्कृष्ट अन्तर जगश्रे णिके असंख्यातवें भागप्रमाण है यह स्पष्ट ही है। तथा औदानिक शरीरका अनन्त काल तक निगन्तर बन्ध होता रहे यह सम्भव है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त काल प्रमाण कहा है। और औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग व वर्क्यभ नाराचसंहननका साधिक तेतीस सागर काल तक निरन्तर बन्ध सम्भव है, इसिलए इन दोनोंके अवक्तत्र्यपदका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है। आहारकद्विकका कुछ कम अर्धपदगल परिवर्तन प्रमाण काल तक बन्ध न हो यह सम्भव है, इसलिए इनके सब पदोंका उत्क्रष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। समचतुरस्रसंस्थान आदिका कुछ कम तीन पत्य अधिक दो छयासठ सागर काल तक निरन्तर बन्ध सम्भव है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। इनके शेष पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही है। तीर्थद्वर प्रकृतिका उत्कृष्ट वन्धकाल साधिक तेतीस सागर काल सम्भव है, इसलिए इसमें मध्यकी दो वृद्धियों, दो हानियों, अवस्थित और अवक्तव्य पदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त काल प्रमाण कहा है। रोप पदांका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्म हूर्त है यह स्पष्ट ही है। नीचगोत्रका अग्नि-कायिक और वायुकायिक जीव निरन्तर वन्ध करते रहते हैं, इसलिए इसके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात छोक प्रमाण कहा है। इस के शेप पदोंका भङ्ग नपंसकवेदके समान है यह स्पष्ट ही है।

२५०. नार्राकयोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि, असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मु हूर्त है। दो वृद्धि, दो हानि और अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। जिन प्रकृतियोंकी अनन्तभागगृद्धि और अनन्तभागहानि है उनके इन पदोंका जघन्य अन्तर अन्तर अन्तर्भ हुर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर

एदेण बीदेण भुजगारभंगो कादच्वो । णवरि असंखेजभागविह्न-हाणि० असंखेजगुणविह्न-हाणि० भुजगार-अप्पदरभंगो कादच्वो । दोण्णिविह्न-हाणि०-अविद्वदस्स अविद्विदंतरं कादच्वं । एसि अणंतभागविद्वि-हाणि० अत्थि तेसि पगदिअंतरं कादच्वं । एवं सच्चणेरहगाणं ।

२८१. तिरिक्खेस सञ्चपगदी० भुजगारभंगो । णवरि एसिं पगदीणं अणंतभाग-विद्व-हाणि० अत्थि तेसिं जह० अंतो०, उक्क० अद्भपोग्गल० । असंखेज [भागविद्व-हाणि० असंखेज० ] गुणविद्व-हाणि० भुजगार-अप्पदरं कादव्वं । दोण्णिविद्व-हाणि०-अविद्वि०

है। इस प्रकार इस बीजपदके अनुसार भुजगारके समान भङ्ग करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि, असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका भङ्ग भुजगारपद और अल्पतरपदके समान करना चाहिए। तथा दो वृद्धि, दो हानि और अवस्थितपदका अन्तर काल भुजगारके अवस्थित पदके अन्तरके समान करना चाहिए। जिनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि है उनका प्रकृतिबन्धके समान अन्तर काल करना चाहिए। इसी प्रकार सब नारिकयोंमें जानना चाहिए।

विशेषार्थ—नारिकयोंकी उत्कृष्ट आयु तेतीस सागर है, इसलिए इनमें ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोंको मध्यकी दो हानि, दो वृद्धि तथा अवस्थित पदका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है। इन प्रकृतियोंका शेप भङ्ग सुगम है। यहाँ छह दर्शनावरण, बारह कषाय और सात नोकपायको अनन्तभागवृद्धि सम्यक्त्व प्राप्तिके प्रथम समयमें होती है। तथा इनकी अनन्त-भागहानि गिरते समय मिथ्यात्व और सासादन गुणस्थानके प्राप्त होनेके प्रथम समयमें होती है। यतः यह अवस्था दो बार कमसे कम अन्तर्मु हूर्त कालके अन्तरसे और अधिकसे अधिक कुछ कम तेतीस सागरके अन्तरसे प्राप्त हो सकती है, अतः इन प्रकृतियोंके उक्त पदोंका जधन्य अन्तर अन्तर्मु हूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है। यहाँ इनके शेप पदोंका तथा शेप प्रकृतियोंके सव पदोंका भङ्ग भुजगारके समान जाननेकी सूचना करके भी यहाँके किस पदका अन्तर काल भुजगारके किस पदके समान है इसका स्पष्ट निर्देश मूलमें हो कर दिया है। तात्पर्य यह है कि इन प्रकृतियोंकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि, असंख्यातगुण-वृद्धि और असंख्यातगुणहानिका भङ्ग भुजगारके भुजगार और अल्पतर पदके समान है, इसलिए उसे उसके समान जाननेकी सूचना की है। तथा संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागहानि, संख्यात-गुणवृद्धि और संख्यातगुणहानि तथा अवस्थितपदका अन्तर काल भुजगारके अवस्थित पदके समान होनेसे उसके समान जाननेकी सूचना की है। सम्यग्दृष्टिके जिन प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता उनके सब पदोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर प्राप्त हो जाता है, इसिछए विशेष ज्ञान करानेके लिए मूलमें यह कहा है कि जिनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि नहीं होती उनमें प्रकृतिबन्धके समान अन्तर काल जान लेना चाहिए। इसी प्रकार अपनी अपनी भवस्थितिको जानकर प्रथमादि सब नरकोंमें वहाँ बँधनेवाली प्रकृतियोंके सम्भव पदोंका अन्तर काल ले आना चाहिए ।

२५१ तिर्यक्कोंमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग भुजगारके समान है। इतनी विशेषता है कि जिन प्रकृतियोंकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि है उनके उक्त पढ़ोंका जघन्य अन्तर अन्तर्भृहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि, असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहिनका अन्तरकाल भुजगार और अल्पतरके समान करना चाहिए। दो वृद्धि, दो हानि और अवस्थित पदका अन्तरकाल

भुजगारअवद्विदंतरं कादव्यं । अवत्त ः भुजगारअवत्तव्वगंतरं कादव्वं ।

२८२. सन्वर्णचिदियतिरिक्षेसु सन्वपगदीणं शुजगार०मंगो। णवरि एसिं अणंतभागबिङ्ग-हाणि० अत्थि तेसिं जह० अंतो०, उक्क० तिण्णि पिलदो० पुन्वकोडि-पुधत्तं०। असंखेजगुणबिङ्ग-हाणि० शुजगार-अप्पदरं कादन्वं। तिण्णिबिङ्ग-हाणि० अविद्विदस्स अविद्विदंतरं कादन्वं। एसिं अवत्तन्वं अत्थि तेसि अवत्तन्वंतरं कादन्वं।

२८३. सव्वअपजनगाणं सव्वपगदीणं चत्तारिवड्ढि - हाणि-अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० अंतो०। एसि अवत्त० अत्थि तेसिं जह० उक्क० अंतो०।

२८४. मणुसेसु सव्वपगदीणं भुजगारभंगो कादव्वो। णवरि विसेसो अणंत-भागवड्डि-हाणि० छदंस०-बारसक०-सत्तणोक० जह० अंतो०, उक्क० तिण्णि पिल०

भुजगारके अवस्थित पदके अन्तरके समान करना चाहिए। तथा अवक्तव्य पदका अन्तर भुजगारके अवक्तव्य पदके अन्तरकालके समान करना चाहिए।

विशोषार्थ—तिर्यक्कोंमें यह दर्शनावरण, बारह कषाय और सात नोकषायको अनन्त-भागवृद्धि और अनन्तभागहानि सम्भव है। तथा तिर्यक्कोंकी कायिस्थिति अनन्त काल है, इसलिए इनमें इन प्रकृतियोंके उक्त पदोंका जघन्य अन्तर अन्तर्म हूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्ध-पुद्गल परिवर्तन प्रमाण प्राप्त हो जानेसे उक्त प्रमाण कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

२८२. सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग भुजगारके समान है। इतनी विशेषता है कि जिनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागवृति है उनके उन पदोंका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक तीन पल्य है। असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका अन्तरकाल भुजगारके अल्पतरके समान करना चाहिए। तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित पदका अन्तरकाल भुजगारके अवस्थित पदके समान करना चाहिए। तथा जिन प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद है उनके उस पदका अन्तरकाल भुजगारके अवक्वव्य के समान करना चाहिए।

विशेषार्थ—पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चित्रिककी कायस्थिति पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक तीन पत्य है, इसलिए इनमें अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिका उत्कृष्ट अन्तरकाल पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक तीन पत्य प्रमाण कहा है। शेष कथन सुगम है।

२६३. सब अपर्याप्तकोंमें सब प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्गृहूर्त है। तथा जिन प्रकृतियोंका अवक्तव्य-पद है उनके इस पदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्गृहूर्त है।

विशोषार्थ — अपर्याप्तकोंकी कायस्थिति ही अन्तर्म हूर्त है, इसिलए इनमें सब प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थित पदका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्म हूर्त बन जानेसे उक्तप्रमाण कहा है। तथा अवक्तव्य पदका सर्वत्र जघन्य अन्तर अन्तर्म कुर्तसे कम नहीं बनता, इसिलए यहाँ जिन प्रकृतियोंका यह पद सम्भव है उनके इस पदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्म हूर्त कहा है।

२८४. मनुष्योंमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग भुजगारके समान करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि छह दर्शनावरण, बारह कपाय और सात नोकषायकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्त' भागहानिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक तीन पुट्यकोडिपुघ० । सेसाणं असंखेजगुणवड्डि-हाणि० भ्रुज०-अप्प०अंतरभंगो । तिण्णिवड्डि-हाणि-अवद्वि० अवद्विदंतरं कादच्वं । अवत्त० अवत्तव्वगंतरं कादव्वं ।

२८४. देवेसुँ भुजगारभंगो । णवरि एसिं अणंतभागवड्डि-हाणि० अत्थि तेसिं पगदीणं अंतरं कादव्वं । असंखेजगुणवड्डि-हाणि० भुजगार-अप्पदरंतरं कादव्वं । सेसाणं अवद्विदभंगो कादव्वो । एवं सव्वदेवाणं अप्पप्पणो अंतरं कादव्वं ।

२८६. सन्वएइंदिय-विगिलिदिय-पंचकायाणं अजगारभंगो कादच्वो । पंचिदि०-तस०२ सन्वपगदीणं अजगारभंगो । णवरि एसि अणंतभागविष्टु-हाणि० अत्थि तेसि अंतरं सगिद्विदि० कादच्वं । असंखेजगुणविष्टु-हाणि० अज०-अप्पदरंतरं कादच्वं । तिण्णि विष्टु-हाणि-अविद्वदस्स अविद्विदंतरं कादव्वं । सन्वपगदीणं अवत्त० अप्पप्पणो अजगार-अवत्त०भंगो कादव्वो ।

पत्य है। शेष प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका अन्तर भुजगारके अल्पतरके समान है। तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित पदका अन्तर भुजगारके अवस्थित पदके अन्तरके समान है। तथा अवक्तव्यपदका अन्तर भुजगारके अवक्तव्यके समान है।

विशेषार्थ—मनुष्योंकी कायस्थिति पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक तीन पल्य है, इसिलए इनमें छह दर्शनावरण आदिकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिका जघन्य अन्तर अन्तर मुंहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक तीन पल्य बन जाता है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

२८४. देवोंमें भुजगारके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि जिन प्रकृतियोंकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि है उनके इन पदोंका अन्तर प्रकृतिबन्धके अन्तरके समान कर छेना चाहिए। असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका अन्तर भुजगारके अल्पतरके समान करना चाहिए। तथा शेष पदोंका भुजगारके अवस्थितके समान अन्तर करना चाहिए। इसी प्रकार सब देवोंमें अपना अपना अन्तर करना चाहिए।

विशेषार्थ—देवोंमें उत्कृष्ट भवस्थिति तेतीस सागर है, इसिछए इनमें जिनकी अनन्तभाग-वृद्धि और अनन्तभागहानि है उनके इन पदोंका जघन्य अन्तर अन्तर्मु हूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर बन जाता है। शेष कथन सुगम है।

रूद्द. सब एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और पाँच स्थावरकायिक जीवोंमें भुजगारके समान भङ्ग करना चाहिए। पञ्चेन्द्रियद्विक और त्रसद्विक जीवोंमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग भुजगारके समान करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि जिन प्रकृतियोंको अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि है उनका अन्तर अपनी अपनी स्थितिके अनुसार करना चाहिए। असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणवृद्धि असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणवृद्धि असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणवृद्धि असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणवृद्धि असंख

विशेषार्थ — पञ्चिन्द्रियोंकी कायस्थिति पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक एक हजार सागर और पञ्चिन्द्रिय पर्याप्तकोंकी कायस्थिति सौ सागर पृथक्त्व प्रमाण है। तथा त्रसकायिक जीवोंकी

आ०पती 'अवत्त० अवत्तव्वगंतरं कादव्वं' इति पाठो नास्ति ।

२८७. पंचपण०-पंचवचि० पंचणा० चत्तारिविष्टि-हाणि-अविष्टि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवत्त० णित्थ अंतरं । एवं थीणिग०३-मिच्छ०-अणंताणु०४-इत्थि०- णवुंस०-चदुआउ० सव्वाओ णामपगदीओ गोद-पंचंतरं । णविर दोवेदणीयादिपिरयत्त- माणिगाणं भुजगारभंगो कादच्वो । छदंस०-बारसक०-सत्तणोक० एवं चेव । णविर अणंतभागविष्टि-हाणि० णित्थ अंतरं ।

२८८. कायजोगीसु पंचणा० असंखेजगुणवड्डि-हाणि० जह० एग०, उक्क० अंतो०। तिण्णिवड्डि-हाणि-अवद्धि० जह० एग०, उक्क० सेढीए असंखेजिदिभा०। अवत्त० णित्थ अंतरं। थीणिगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४-ओरालि०-तेजा०-क०-चण्ण०४-अगु०- उप०-णिमि-पंचंत० णाणा०भंगो। छदंस०-बारसक०-भय-दु० णाणा०भंगो। णवरि

कायस्थिति पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक दो हजार सागर और त्रसकायिक पर्याप्त जीवोंकी कायस्थिति दो हजार सागर प्रमाण है। यहाँ इस कायस्थितिका विचार कर यथायोग्य अन्तरकाल ले आना चाहिए। शेष कथन सुगम है।

२८७. पाँच मनोयोगी और पाँच वचनयोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमृहूर्त है। अवक्तव्यपदका अन्तर काल नहीं है। इसी प्रकार स्त्यानगृद्धित्रक, मिथ्यात्व अनन्तानुबन्धी-चतुष्क, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, चार आयु, नामकर्मकी सब प्रकृतियाँ, दो गोत्र और पाँच अन्तरायके विषयमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि दो वेदनीय आदि परावर्तमान प्रकृतियोंका भङ्ग भुजगारके समान करना चाहिए। छह दर्शनावरण, बारह कपाय और सात नोकपायका भङ्ग इसी प्रकार है। इतनी विशेषता है कि इनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिका अन्तरकाल नहीं है।

विशेषार्थ—इन योगोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्म हूर्त है, इसलिए इनमें पाँच ज्ञानावरणादि सब प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि और अविध्यतपदका ज्ञचन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मु हूर्त कहा है। यहाँ मूलमे जो यह कहा है कि वेदनीय आदि परावर्तमान प्रकृतियोंका भङ्ग भुजगारके समान करना चाहिए सो उसका अभिप्राय इतना ही है कि भुजगारवन्धमें इनके अवक्तव्यवन्धका ज्ञचन्य और उत्कृष्ट अन्तर जो अन्तर्मुहूर्त कहा है वह यहाँ इनके अवक्तव्यवन्धका जानना चाहिए। तथा यहाँ छह दर्शनावरण आदिकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिके निपंधका यह कारण है कि इन मार्गणाओंका काल अल्प होनसे इनमें उक्त प्रकृतियोंकी अन्तर देकर दो बार अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिकी प्राप्ति सम्भव नहीं है। शेप कथन सुगम है।

रमम् काययोगी जीवों में पाँच ज्ञानावरणकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मु हूत है। तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर जगश्रीणके असंख्यातवें भाग-प्रमाण है। अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है। स्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचनुष्क, औदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचनुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। छह दर्शनावरण, वारह कपाय, भय और जुगुप्साका

१. आ॰प्रतो 'णवरि वेदणीयादि' इति पाठः ।

अणंतभागवड्डि-हाणि० णित्थ अंतरं। दोवेदणी०-इत्थि०-णवुंस०-पंचजादिछस्संठा०-ओरालि०अंगो०-छस्संघ०-पर० - उस्सा० - आदाउजो०[दोविहा०-] तसथावरादिदसयुगल-[णीचा०] णाणा०भंगो। णवरि अवत्त० जह० उक्क० अंतो०।
पुरिस०-हस्स-रिद-अरिद-सोग० एवं चेव। णवि अणंतभागवड्डि-हाणि० णित्थ अंतरं।
दोआउ० वेउव्वियछकं० आहारदुगं० तित्थ० चत्तारिवड्डि-हाणि अव द्वि० जह०
एग०, उक्क० अंतो०। अवत्त० णित्थ अंतरं। तिरिक्खाउ० असंखेजगुणवड्डि-हाणि
जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० वावीसं वाससहस्साणि सादि०। तिण्णि
वड्डि-हाणि-अवद्वि० जह० एग०, अवत्त० [जह०] अंतो०, उक्क० अणंतकालं०। तिरिक्ख०तिरिक्खाणु०-णीचा० णाणा०भंगो। णविर अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० असंखेजा
लोगा। मणुसग०-मणुसाणु०-उच्चा० चत्तारिवड्डि-हाणि-अवद्वि० जह० एग०, अवत्त०
जह० अंतो०, उक्क० असंखेजा लोगा।

भक्त ज्ञानावरणके समान है। इतनी विशेषता है कि इनकी अनन्तभागशृद्धि और अनन्तभाग-हानिका अन्तर काल नहीं है। दो वेदनीय, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, पाँच जाति, छह संस्थान, औदारिकशरीर अङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, परघात, उच्छास, आतप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रस-स्थावर आदि दस युगल और नीचगोत्रका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मु हुर्त है। पुरुषवेद, हास्य, रित, अरित और शोकका भङ्ग इसी प्रकार है। इतनी विशेषता है कि इनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्त-भागहानिका अन्तर काल नहीं है । दं। आयु, वैक्रियिकपट्क, आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपद्का जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्म हुर्त है। इनके अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है। तिर्यक्कायुकी असंख्यातगुणबृद्धि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर् हर्त है और इनका उत्कृष्ट अन्तर साधिक बाईस हजार वर्ष है। तीन वृद्धि, तीन हानि और अव-स्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। मनुष्यायुकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपद्का जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जवन्य अन्तर अन्तर्भु हुर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है। तिर्युख गति, तिर्येख्नगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तर्मु हुत है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक-प्रमाण है। मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्वीकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर् अन्तर्म् हुर्त है और सबका उत्क्रष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है।

विशेषार्थ — काययोगका उत्क्रष्ट काल अनन्तकाल है, क्योंकि एकेन्द्रियोंमें सामान्यसे काययोग ही पाया जाता है, इसलिए इसमें पाँच ज्ञानावरणके विविद्यत पदोंका उत्क्रष्ट अन्तर-काल जगश्रीणके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होनेमें कोई बाधा नहीं आतो, अतः यह उक्त

१, आ०ग्रती 'मणुसाणु० चत्तारि' इति पाटः।

२८६. ओरालियका० पंचणाणावरणादीणं असंखेजगुणवड्ढि-हाणि० जह० एग०, उक्त० अंतो०। तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवद्वि० जह० एग०, उक्त० बावीसं वास-सहस्साणि देस्र०। अवत्त० णित्थि अंतरं। एवं थीणिग०३-मिच्छ०-अर्णताणु०४-

कालप्रमाण कहा है। काययोगमें एक बार इनका अवक्तव्यपद प्राप्त होनेके बाद पुनः उसके प्राप्त करनेमें कमसे कम भी जितना काल लगता है उस कालके भीतर यह योग बदल जाता है, इसलिए इसमें उक्त प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदके अन्तरकालका निपेध किया है। स्यानगृद्धित्रिक आदिके सब परोंका भक्त ज्ञानावरणके समान प्राप्त होनेमें कोई वाधा नहीं आती, इ सलिए इसे ज्ञानावरणके समान जाननेकी सचना की है। तथा छह दर्शनावरण आदिका भक्त भी ज्ञानावरणके सनान है यह स्पष्ट ही है। मात्र इन प्रकृतियोंकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि भी होती है। पर इनके उक्त पदोंका यहाँ अन्तरकाल सम्भव नहीं है, क्योंकि इन प्रकृतियोंके उक्त पदोंके अन्तरकालमें जितना समय लगता है उस कालके भीतर काययोग बदल जाता है। दो वेदनीय आदि प्रकृतियोंका अन्य भङ्ग तो ज्ञानावरणके ही समान है। मात्र यहाँ इनके अवक्तव्यपदका अन्तर काल बन जाता है, इसलिए उसका अलगसे निर्देश किया है। यतः ये सब परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके अवक्तव्यपद्का जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मु हूर्त प्राप्त होनेसे वह उक्तप्रमाण कहा है। पुरुषवेद आदिका सब भक्क सातावेदनीयके समान है, इसलिए उसे सातावेदनीयके समान जाननेकी सूचना की है। परन्तु इन पाँच प्रकृतियोंकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि भी होती है। पर इनका इस योगमें अन्तरकाल सम्भव न होनेसे उसका निपेध किया है। कारणका निर्देश पहले कर आये है। नरकायु, देवायु और वैकियिकपट्क आदिका बन्ध पञ्चेन्द्रिय जीव ही करते हैं और इनमें काययोगका उत्कृष्ट काल अन्तर्म हते है, इसलिए यहाँ इन प्रकृतियोंके अवक्तव्यके सिवा शेप पदोंका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भेहर्त कहा है। यहाँ यद्यपि इनका अवक्तव्य-पद होता है पर एक बार इनका बन्ध प्रारम्भ होकर बन्धव्यच्छित्तिके बाद पुनः इनका बन्ध प्रारम्भ होनेमें कमसे कम जितन। काल लगता है उसमें यह योग बदल जाता है, अतः यहाँ इनके अवक्तव्य पदके अन्तरकालका निपेध किया है। काययोग चालु रहते हुए तिर्यक्रायुका दो बार बन्ध होनेमें साधिक बाईस हजार वर्षका उत्क्रष्ट अन्तर पड़ता है, इसिछए इसके विवक्षित पदोंका उत्कृष्ट अन्तर उक्तकाल प्रमाण कहा है। तथा इसके शेप पदोंका उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण है यह स्पष्ट ही है, क्योंकि छगातार यदि कोई जीव तिर्यक्र होता रहे तो वह तिर्यक्रायुका बन्ध करते समय अधिकसे अधिक इतने कालतक उक्त पद न करे यह सम्भव है। मनुष्यायुका तिर्यञ्ज अनन्त कालतक बन्ध न करें यह सम्भव है, इसलिए इसके सब पदोंका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। अग्निकायिक और वाय-कायिक जीव तिर्यक्क्यगतिद्विक और नीचगोत्रका उत्कृष्टसे असंख्यात छोकप्रमाण काल तक निरन्तर बन्ध करते रहते हैं, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्तकाल प्रमाण कहा है। इनके शेप पदोंका भन्न ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही है। तथा अग्निकायिक और वायकायिक जीव सतुष्यगतिद्विकका बन्ध नहीं करते, इसलिए यहाँ इन प्रकृतियोंके सब पदोंका उत्कृष्ट अन्तर-काल असंख्यात लोकप्रमाण कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

२८. औदारिककाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणादिकी असंस्थातगुणवृद्धि और असंस्थातगुणवृद्धि और असंस्थातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भृहूर्त है। तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम बाईस हजार वर्ष है। अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है। इसी प्रकार स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानु-

ओरीं ०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत । छदंसँ० बारसक० - भय - दु० एवं चेव । णविर अणंतभागविष्ट-हाणीणं णित्थ अंतरं । दोवेदणी०-इत्थि०-णवुंस०-दोगिद-पंचजािद-छम्संठा०-ओरा०अंगो०-छम्संघ०-दोआणु०-पर०—उम्सा०-आदाउजो०-दोविहा०-तस-थावरािद्दसयुग०-दोगोद० णाणा०भंगो । णविर अवत्त० जह० उक्क० अंतो० । पंचणोक० एवं चेव । णविर अणंतभागविष्ट-हाणीणं णित्थ अंतरं । दोआउ०-वेउिव्वयछ०-आहारदुगं तित्थ० मणजोगिभंगो । दोआउ० चत्तारिबिष्ट-हाणि-अविद्दि० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० सव्वपदाणं सत्तवाससहस्सािण सािद० ।

बन्धी चतुष्क, औदारिकशरीर, तैजसरारीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात. निर्माण और पाँच अन्तरायका सब पदोंकी अपेक्षा अन्तरकाल जानना चाहिए। छह दर्शनावरण, बारह कपाय, भय और जुगुप्साका भक्न भी इसी प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनकी अनन्तभागद्दि और अनन्तभागद्दानिका अन्तरकाल नहीं है। दो वेदनीय, क्षावेद, नपुंसकवेद, दो गित, पाँच जाति, छह संस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, आतप, उचोत, दो विहायोगित, त्रस-स्थावरादि दस युगल और दो गोत्रका भङ्ग झानावरण के समान है। इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुदूर्त है। पाँच नोकपायका भङ्ग इसी प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनको अनन्तभाग वृद्धि और अनन्तभागहानिका अन्तरकाल नहीं है। दो आयु, वैकियिकपट्क, आहारकदिक और तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान है। दो आयुको चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर साधिक सात हजार वर्ष है।

विशेषार्थ — औदारिककाययोगका उत्कृष्ट काल कुल कम बाईस हजार वर्ष है। यहाँ असंख्यातगुणवृद्धि आदि पदोंका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्तप्रमाण और शेपका उत्कृष्ट अन्तर कुल कम बाईस हजार वर्षप्रमाण बन जाता है, इसलिए वह उक्त प्रमाण कहा है। तथा इनका यहाँ अवक्तव्यपद तो सम्भव है पर दूसरी बार इस पदके प्राप्त होनेके पहले यह योग बदल जाता है, इसलिए यहाँ उक्त प्रकृतियोंके इस पदके अन्तरकालका निषध किया है। आगे दूसरे दण्डकमें कही गई स्यानगृद्धित्रिक आदिके सब पदोंका भङ्ग इसी प्रकार बन जाता है, इसलिए उसे इसीके समान जाननेकी सूचना की है। तीसरे दण्डकमें कही गई छह दर्शनावरण आदिका और चाँथे दण्डकमें कही गई दो वेदनीय आदिका भङ्ग भी इसी प्रकार बन जाता है, इसलिए उसे पाँच झानावरणके समान ही जाननेकी सूचना की है। साथ ही इन दो दण्डकोंमें जो विशेषता है उसका श्रलगसे निर्देश किया है। बात यह है कि छह दर्शनावरण आदिकी यहाँ अनन्तमागवृद्धि और अनन्तमागहानि भी सम्भव है पर उनका अन्तरकाल सम्भव नहीं है, क्योंकि पञ्चिन्द्रयोंमें इनके अन्तरकालका अपेचा इस योगका काल छोटा है इसलिए इन प्रकृतियोंके उक्त पदोंका निर्देश करके उनतरकालका निषध किया है। तथा दो वेदनीय आदि परावर्तमान प्रकृतियाँ होनेसे उनके अवक्तरकालका निषध किया है। तथा दो वेदनीय आदि परावर्तमान प्रकृतियाँ होनेसे उनके अवक्तर्यपदके साथ उसका अन्तरकाल भी सम्भव है, इसलिए इस विशेषताका अलगसे निर्देश किया है। पाँच नोकपायका अन्य सब भङ्ग तो दो वेदनीय आदिके समान बन जाता है,

१. ता॰प्रतौ 'अणंताणु॰४। ओरा॰' इति पाठः'। २. ता॰प्रतौ 'पंचंत॰ छुदंस॰' इति पाठः। ३. आ॰प्रतौ 'बारसक॰ एवं' इति पाठः।

- २६०. ओरालियमि० धुविगाणं चत्तारिवड्ढि-हाणि-अवद्वि० जह० [ एग० ], उक्त० अंतो० । सेसाणं चत्तारिवड्ढि-हाणि-अवद्वि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अवत्त० जह० उक्क० अंतो० । देवगदिपंचग० असंखेजगुणवड्ढी० णत्थि अंतरं ।
- २६१. वेउव्विय०-आहारका० मणजोगिर्भगो। वेउव्वियमि० धुविगाणं असंखेअगुणवड्ढी० णितथ अंतरं। सेसाणं पि असंखेअगुणवड्ढीणं णितथ अंतरं। अवत्त० जह० उक्क० अंतो०। णविर मिच्छ० अवत्त० णितथ अंतरं। एवं आहारमि०-कम्मइ०-अणाहार०। णविर एदाणं अवत्त० णितथ अंतरं।

क्योंकि ये भी परावर्तमान प्रकृतियाँ है, इसिलए उसे दो वेदनीय आदिके समान जाननेकी सूचना की है। पर इनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि भी सम्भव है पर अन्तरकाल सम्भव नहीं है, इसिलए इनकी इस विशेषताका अलगसे निर्देश किया है। नरकायु, देवायु और वैक्रियिकषट्क आदिका बन्ध पक्केन्द्रिय जीव ही करते हैं और उनके इस योगका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुह्त्तेसे अधिक नहीं है, इसिलए यहाँ इन प्रकृतियोंका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान बन जानेसे उसे उनके समान जाननेकी सूचना की है। तिर्यक्कायु और मनुष्यायुका बन्ध एकेन्द्रिय जीव भी करते हैं और उनके इस योगका उत्कृष्ट काल कुछ कम बाईस हजार वर्ष है, इसिलए उत्कृष्ट त्रिभागका स्यालकर यहाँ इन दोनों प्रकृतियोंके सब पदोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक सात हजार वर्ष कहा है।

२६०. औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्म हूर्त है। तथा शेष प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्म हूर्त है। तथा इनके अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्म हूर्त है। देवगितपञ्चककी असंख्यातगुणवृद्धिका अन्तरकाल नहीं है।

विशेषार्थ—जिन औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंके देवगतिपञ्चकका बन्ध होता है उनके इनकी असंख्यातगुणवृद्धि ही होती है, इसिछए यहाँ इसके अन्तरकालका निषेध किया है। शेष कथन सुगम है।

२६१. वैक्रियिककाययोगी और आहारककाययोगी जीवोंमें मनोयोगी जीवोंके समान भङ्ग है। वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवृद्धिका अन्तरकाल नहीं है। शेष प्रकृतियोंकी भी असंख्यातगुणवृद्धिका अन्तरकाल नहीं है। तथा इनके अवक्तव्यपदका जधन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भ हुत है। इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है। इसी प्रकार आहारकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है।

विशेषार्थ—पर्याप्त योगोंको छोड़कर शेष योगोंमें उत्तरोत्तर वृद्धिगत योगस्थान होता है, इसिलए इनमें धुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी एक मात्र असंख्यातगुणवृद्धि होनेसे उसके अन्तरकालका निषेध किया है। पर जो परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं उनके अवक्तव्यपदका अन्तरकाल केवल वैक्रियिकमिश्रकाययोगमें ही बनता है, इसिलए वहाँ उसका विधान कर अन्यत्र निषेध किया है। शेष कथन सुगम है।

२६२. इत्थिवेदगेसु पंचणा० असंखेजगुणविष्ठ-हाणी० जह० एग०, उक्क० अंतो०। तिण्णिविष्ठ-हाणि-अविष्ठ० जह० एग०, उक्क० पिलदोवमसदपुधनं। एवं पंचंत०। थीणगि०३-मिच्छ०-अणंताणु०-४ असंखेजि गुण विष्ठ-हाणि० जह० एग०, उक्क० पणवण्णं पिलदो० देस्व०। तिण्णिविष्ठ-हाणि-अविष्ठ० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० कायिष्ठदी०। णिहा-पयला-भय-दुगुं० णाणा०भंगो। णविर अणंत-भागविष्ठ-हाणी० जह० अंतो०, उक्क० कायिष्ठदी०। अवत्त० णिथ अंतरं। चदुदंस०-चदुसंज० एवं चेव। णविर अवत्त० णिथ । दोवेदणी०-थिराथिर-सुभासुभ-जस०-अजस० णाणा०भंगो। णविर अवत्त० जह० उक्क० अंतो०। अष्ठकसा० असंखेजगुणविष्ठ-हाणी० जह० एग०, उक्क० पुन्वकोिष्ठ० देस्वणं। सेसाणं थीणगिद्धिभंगो। णविर अणंत-भागविष्ठ-हाणी० जह० अंतो०, उक्क० कायिष्ठदी०। इत्थि०-णवंस० असंखेजगुणविष्ठि-हाणि० जह० एग०, उक्क० पणवण्णं पिलदो० देस्व०। तिण्णिविष्ठ-हाणि-अविष्ठ० जह० एग०, उक्क० पणवण्णं पिलदो० देस०। तिण्णिविष्ठ-हाणि-अविष्ठ० जह० एग०, उक्क० कायिष्ठदी०। अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पणवण्णं पिलदो० देस०। तिरिक्खाणु०-आदाउजो०-अप्पसत्थ०-देस्व०। तिरिक्खाणु०-आदाउजो०-अप्पसत्थ०-

२६२ स्त्रीवेदवाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुण-हानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मु हूर्त है। तीन बृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपद्का जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर सौ पल्यपृथक्तवप्रमाण है। इसी प्रकार पाँच अन्तरायके विषयमें जानना चाहिए। स्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व और अनन्तान-बन्धीचतुष्ककी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचवन पल्य है। तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्म हुत है और उत्कृष्ट अन्तर कायिश्यति प्रमाण है। निद्रा, प्रचला, भय और जुगुप्साका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। इतनी विशेषता है कि इनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिका जघन्य अन्तर अन्तर्भृहर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण है। अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है। चार दर्शनावरण और चार संज्वलनका भक्न इसी प्रकार है। इतनी विशेषता है कि इनका अवक्तव्यपद नहीं है। दो वेदनीय, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । आठ कषायोंकी असंख्यात गुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण है। शेष पदोंका भक्क स्त्यानगृद्धिके समान है इतनी विशेषता है कि इनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिका जघन्य अन्तर अन्तर्मु हुर्त है और उत्कृष्ट अन्तर काय-रिथतिप्रमाण है। स्त्रीवेद और नपुंसकवेदकी असंख्यात्गुणवृद्धि और असंख्यात्गुणहांनिका जयन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचवन पल्य है। तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है। अवक्तव्यपदका जवन्य अन्तर अन्तर्मुहुर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचवन पल्य है। तिर्यक्रागति, एकेन्द्रियजाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, तिर्यक्रागत्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत,

१. आ॰प्रतौ, असंखेज वट्टि हाणि' इति पाठः । २. ता॰प्रतौ 'अद्दक्स ( सा॰ ) असंखेजगुणवट्टि हाणि॰' आ॰प्रतौ 'अद्दक्सा॰ संखेजगुणवट्टि-हाणि' इति पाठः ।

थावर-द्भग-दुस्सर-अणादे०-णीचा० इत्थि०भंगो। पुरिस० णिहाए भंगो। णवरि अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पणवण्णं पिलदो० देस०। एवं हस्स-रिद-अरिद-सोगाणं। णविर अवत्त० साद०भंगो। णिरयाउ० चत्तारिविट्ट-हाणि-अविट्ठ०-अवत्त० पगिद-अंतरं कादव्वं। [दो] आउ० चत्तारिविट्ट-हाणि-अविट्ठ० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० कायिट्टिदी०। देवाउ० असंखेजगुणविट्ट-हाणी० जह० एग०, अवत्त जह० अंतो०, उक्क० अद्वावण्णं पिलदो० पुव्यकीिटपुधत्तं। तिण्णिविट्ट-हाणि-अविट्ठ० जह० एग०, उक्क० कायिट्टिदी०। दोगिद-तिण्णिजािद-वेउव्वि०-वेउव्वि०अंगो०-दोआणु०-सुहुम०-अपज्ञत्त-साधारणं असंखेजगुणविट्ट-हाणी० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पणवण्णं पिलदो० सािद०। तिण्णिविट्ट-हाणी० जह० एग०, उक्क० तिण्णिपालि० देस०। सणुसगिद०४ असंखेजगुणविट्ट-हाणी० जह० एग०, उक्क० तिण्णिपालि० देस०। तिण्णिविट्ट-हाणि-अविट्ट०। अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पणवण्णं पिलदो० देस०। एवं ओरािल०। णविर अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पणवण्णं पिलदो० सािद०। पंचिदि०-समचदु०-पसत्थ०-तस-सुभग-सुस्सर-

अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्रका भङ्ग स्त्रीवेदके समान है । पुरुपवेदका भङ्ग निद्राके समान है। इतनी विशेषना है कि इसके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्भुहूर्त है और उत्क्रुष्ट अन्तर कुछ कम पचवन पल्य है। इसी प्रकार हास्य, रित, अरित और शोकका भङ्ग जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्यपदका भङ्ग साता-वेदनीयके समान है। नरकायुकी चार बृद्धि, चार हानि, अवस्थित और अवक्तव्यपदका प्रकृति-बन्धके समान अन्तरकाल करना चाहिए। दो आयुकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थित-पदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहुर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है। देवायुकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्भहर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त अधिक अडावन पल्य है। तथा इसको तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित पदका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है। दो गति, तीन जाति, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, दो आनुपूर्वी, सूदम, अपर्याप्र और साधारणकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तत्र्यपद्का जवन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचवन पल्य है। तीन वृद्धि, तोन हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अपनी स्थितिप्रमाण है। मनुष्यगतिचतुष्ककी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है। तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है। अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचवन पत्य है। इसी प्रकार औदारिकशरीरका भक्न जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इसके अवक्तव्यपट्का जघन्य अन्तर अन्तर्भुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचवन पत्य है। पञ्चेन्द्रियजाति, समचतुरस्रसंस्थान,प्रशस्त विहायोगति,त्रस,

१. ता॰प्रतौ 'ए॰ समिट्टदी' इति पाटः !

आदे०-उच्चा० णाणा०भंगो। णवरि अवत्त० मणुसगदिभंगो। आहारदुगं चत्तारिवड्डिहाणि-अविड्डि० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० कायिद्दिशि०। पर०-उस्सा०बादर-पज्ञ०-पत्तेय० असंखेजगुणविड्डि-हाणि० जह० एग०, उक्क० अंतो०। तिण्णिविड्डिहाणि-अविड्डि० जह० एग०, उक्क० सगिद्दिशि०। अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पणवण्णं
पित्रिशे० सादिरे०। तित्थ० असंखेज्जगुणविड्डि-हाणि० जह० एग०, उक्क० अंतो०।
तिण्णिविड्डि-हाणि-अविड्डि० जह० एग०, उक्क० पुन्वकोडी देख०। अवत्त० णित्थ अंतरं।
[धुवियाणं सेसाणं भ्रजगारभंगो।]

सुभग,सुस्वर,आदेय और उच्चगोत्रका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। इतनीविशेषता है कि इनके अवक्तव्यपदका भङ्ग मनुष्यगितके समान है। आहारकि इक्कि चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थित-पदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्भुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है। परघात, उच्छ्वास, बादर, पर्याप्त और प्रत्येककी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भुहूर्त है। तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अपनी स्थितिप्रमाण है। अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्भृहूर्त है। और उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचवन पत्य है। तीर्थङ्कर प्रकृतिकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण है। अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण है। अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है। ध्रुवबन्धवाली शेप प्रकृतियोंका भङ्ग भुजगारके सभान है।

विशेषार्थ-सीवेदी जीवोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति सौ पल्यपृथक्तव प्रमाण है, इसलिए यहाँ पाँच ज्ञानावरणके विवत्तित पदोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल उक्त कालप्रमाण कहा है। पाँच अन्तरायोंका भक्न पाँच ज्ञानावरणके समान बन जाता है, इसिलए उनका भक्न ज्ञानावरणके समान कहा 🕏 । स्त्रीवेदी जीवोंमें स्त्यानगृद्धित्रिक आदिका कुछ कम पचवन पल्य तक बन्ध न हो यह सम्भव है, इसलिए इनमें उक्त प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवृद्धि आदि दो पदोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल उक्त कालप्रमाण कहा है। तथा इनके शेष पदोंका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है यह स्पष्ट ही है। निद्रादिक चार प्रकृतियोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है यह भी स्पष्ट ही है। मात्र इनकी यहाँ अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिके साथ उनका अन्तरकाल भी सम्भव है, इसलिए उसका अलगसे उल्लेख किया है। स्त्रीवेदी जीवके अन्तर्म हूर्त कालमें दो बार सम्यक्त्वपूर्वक मिथ्यात्वकी प्राप्ति सम्भव है इसलिए तो यहाँ उक्त पदोंका जघन्य अन्तर अन्तर्म हर्त कहा है और यह विधि कायस्थितिके प्रारम्भमें और अन्तमें हो यह भी सम्भव है, इसिलए इन पदोंका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण कहा है। निद्रादिकका अवक्तव्यपद उतरते समय आठवें गुणस्थानमें सम्भव है पर स्त्रीवेदी जीव उपशमश्रेणिपर चढ़ते समय नौवें गुणस्थानमें अपगतवेदी हो जाता है, इसिछए स्त्रीवेदके रहते हुए उपशमश्रेणिका चढ़ना और उतरना सम्भव न होनेसे यहाँ इनके अवक्तव्यपदके अन्तरकालका निर्पेध किया है। चार दर्शनावरण और चार संज्वलनका अन्य सब भङ्ग निद्रादिक के समान बन जानेसे इसे उनके समान जाननेको सूचना की है। मात्र' इन आठ प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद उपशमश्रेणिसे उतरते समय दसवें गुणस्थानमें होता है पर ऐसा जीव स्त्रीवेदी नहीं होता, इसलिए यहाँ इनके अवक्तत्र्यपद्का निपेध किया है। दो वेदनीय आद्का अन्य सब भङ्ग ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही है। पर परावर्तमान प्रकृतियाँ होनेसे यहाँ इनका अवक्तव्यपद

और उसका अन्तरकाल सम्भव है, इसलिए उसे अलगसे कहा है। आठ कषायोंका यहाँ कुछ कम एक पूर्वकोटि कालतक बन्ध न हो यह सम्भव है, इसलिए इनकी असंख्यात्गुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका उत्कृष्ट अन्तरकाल उक्त कालप्रमाण कहा है। इनके शेष पटोंका भङ्ग स्त्यान-गृद्धिके समान है यह स्पष्ट ही है। पर यहाँ इनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि ये दो पद तथा उनका अन्तरकाल सम्भव होनेसे इसका अलगसे उल्लेख किया है। इनके उक्त दोनों पदोंके अन्तरकालका खुलासा निद्रादिकके इन्हीं पदोंके अन्तरकालके समान कर लेना चाहिए। स्वामित्वको विशेषता अलगसे जान लेनी चाहिए। सम्यग्रहष्टिके स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका बन्ध नहीं होता, इसलिए यहाँ इन असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचवन पल्य कहा है। इनके शेष पदोंका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है यह स्पष्ट हो है। सम्यग्दृष्टि जीवके तिर्यक्रगति आदिका भी बन्ध नहीं होता, इसिछए इनका भङ्ग स्त्रीवेदके समान वन जानेसे उसके समान जाननेकी सूचना की है। पुरुपवेदका अन्य सब भङ्ग निद्राके समान बन जाता है पर इसके अवक्तव्यपदका यहाँ अन्तरकाल सम्भव होतेसे उसका अलगसे उल्लेख किया है। पुरुषवेदके इस पदके अन्तरकालका खुलासा स्पष्ट ही है, क्योंकि सम्यग्दृष्टिके एकमात्र पुरुषवेदका ही बन्ध होता है, इसलिए इसके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचवन पल्य कहा है। हास्य आदि चार प्रकृतियोंका अन्य सब भङ्ग तो पुरुषवेदके ही समान है फरक केवल अवक्तन्य पदके अन्तरकालमें हैं। बात यह है कि एक तो ये सप्रतिपक्ष प्रकृतियाँ हैं और दूसरे सम्यग्दृष्टिके भी इनका बन्ध होता है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका भङ्ग सातावेदनीयके समान बन जानेसे उसके समान जाननेकी सूचना की है। नरकायकी चार वृद्धि, चार हानि, अवस्थित और अवक्तव्यपदका प्रकृतिबन्धके समान अन्तर करना चाहिए यह सामान्य कथन है। विशेषरूपसे इसकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तर्भृहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर प्रकृतिबन्धके उत्कृष्ट अन्तरके समान है। तिर्यञ्जाय और मनुष्यायके सब पद कायस्थितिके प्रारम्भमें और अन्तमें हों यह सम्भव है, इसलिए इनके सब पदोंका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। अट्टावन पत्य और पूर्वकोटिपृथक्तवके आदिमें और अन्तमें देवायुका बन्ध हो यह सम्भव है, क्योंकि जो जीव पचवन पत्यकी देवायु बाँधकर देवियोंमें उत्पन्न होता है। पुनः वहाँसे च्युत होकर और पूर्वकोटिपृथक्तव अधिक तीन पल्यके अन्तमें पुनः देवायुका बन्ध करता है उसके दो बार देवायुका बन्ध होनेमें उक्त कालप्रमाण अन्तर प्राप्त होता है, इसलिए इसकी असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त-कालप्रमाण कहा है। तथा शेष पद कायस्थितिके आदिमें और मध्यमें देवायुका बन्ध करते समय हों और मध्यमें न हों यह सम्भव है, इसलिए इसके शेप पदोंका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति-प्रमाण कहा है। स्त्रीवेदी जीवोंके दो गति आदि प्रकृतियोंका अधिकसे अधिक साधिक पचवन पल्यतक बन्ध नहीं होता, इसलिए इनकी असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्य-पदका उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचवन पल्य कहा है। तथा इनके शेष पदींका उत्कृष्ट अन्तर काय-स्थितिप्रमाण है यह स्पष्ट ही है। स्नीवेदी जीवोंके मनुष्यगति आदिका अधिकसे अधिक कुछ कम तीन पल्यतक बन्ध नहीं होता, इसिछए इनकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। इनका देवियोंमें सम्यक्त्वद्शामें कुछ कम पचवन पल्य तक निरन्तर बन्ध होता रहता है, इसिछए इस कालके आगे पीक्के अवक्तव्यपद करानेसे अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचवन पल्य कहा है। तथा इनके शेष पदोंका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है यह स्पष्ट ही है। ओदारिकशरीरका भक्क इसी प्रकार है। मात्र देवीके

२६३. पुरिसेस् पंचणा० असंखेज्जगुणविष्टु-हाणी० जह० एग०, उक्क० अंतो० । तिण्णिविष्टु-हाणि-अविष्टि० जह० एग०, उक्क० सागरोवमसद्पुध०। एवं० पंचंत०। थीणिगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४ एक्कविष्टु-हाणी० जह० एग०, उक्क वेछाविद्दि० देस्र०। तिण्णिविष्टु-हाणि-अविष्टि० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० सगद्विदी०। णिद्दा-पयला० अणंतभागविष्टु-हाणि-अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० सगद्विदी०। सेसपदा० आभिणि०भंगो। एवं भय-दु०। चदुदंस०-चदुसंज० एवं चेव। णविर अवत्त० णित्थ।

इस प्रकृतिका निरन्तर बन्ध होता रहता है, इसलिए इसके अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचवन पत्य कहा है। पञ्चेन्द्रियजाति आदिका भक्क ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही है। पर इनका यहाँ अवक्तव्यपद सम्भव है जो कि मनुष्यगतिके समान प्राप्त होता है, इसलिए उसका भङ्ग मनुष्यगतिके समान जाननेकी सूचना की है। आहारकद्विकके सब पर कार्यास्थितिके प्रारम्भमें और अन्तमें हों यह सम्भव है, इसलिए इनके सब पदोंका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति-प्रमाण कहा है। परघात आदि ये परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं और इनका मिथ्यादृष्टि व सम्यग्दृष्टि सबके बन्ध सम्भव है, ईसिलए इनकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका उत्क्रष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है। तथा सम्यग्दृष्टिके इनका निरन्तर बन्ध होता रहता है और आगे पीछे भी इनका बन्ध सम्भव है इसिलए इनके अवक्तव्यपद्का उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचवन पत्य कहा है। इनके शेष पदोंका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है यह स्पष्ट ही है। तीर्थंड्रर-प्रकृतिका बन्ध प्रारम्भ होनेपर उसकी अवन्धक दशा इतनो नहीं प्राप्त होती जिससे उसकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्भृहर्तसे अधिक बन सके अतः इसके इन पदोंका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मु हूर्त कहा है। तथा स्त्रीवेदी जीवोंमें कुछ कम एक पूर्व-कोटि कालतक ही इसका निरन्तर बन्ध होता है, इसलिए इसके अवक्तव्यपदके सिवा शेष पदोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि कालप्रमाण कहा है। उपशमश्रेणिमें नौंवेके आगे जीवके स्रोवेद नहीं रहता, अतः स्रोवेदी जीवके इसका अवक्तव्यपद होकर भी उसका अन्तरकाल सम्भव न होनेसे उसका निषध किया है।

२६३. पुरुषवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्गु हूत है। तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर सौ सागरप्रक्तवप्रमाण है। इसी प्रकार पाँच अन्तरायका भङ्ग जानना चाहिए। स्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी-चतुष्ककी एक वृद्धि और एक हानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छ्यासठ सागर है। तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्गृहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर अपनी स्थितिप्रमाण है। निद्रा और प्रचलाकी अनन्तभागवृद्धि, अनन्तभागहानि और अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर अन्तर अन्तर अन्तर अन्तर अन्तर अपनी स्थितिप्रमाण है। शोष पदोंका भङ्ग आभिनिवोधिक ज्ञानावरणके समान है। इसी प्रकार भय और जुगुप्साका भङ्ग सममना चाहिए। चार दर्शनावरण

१. ता॰आ॰प्रत्योः अवत्त॰ णित्य अंतरं इत्यतः पश्चात् पुरिसेमु इतः प्राक् 'पुरिसेमु पंचणाणा॰ असंखेजगुणविट्टुहाणि॰ ज॰ ए॰ उक्कः अंतो॰ । तिण्णिविट्टुहाणिअविटि॰ ज॰ ए॰ उ॰ सगिद्धदी॰ अवत्त॰ ज॰ अंतो॰ उ॰ पणवण्णं पिल्॰ सादि॰। तित्य॰ असंखेजगुणविट्टुहाणि ज॰ ए॰ उ० अंतो॰। तिण्णिविट्टुिहाणिअविटि॰ ज॰ ए॰ उ॰ पुन्वकोडिदे॰ अवत्त॰ णित्य अंतरं। इत्यधिकः पाठ उपलभ्यते।

दोवेदणी०-थिरादितिण्णियुग० णाणा०भंगो। णवरि अवत्त० जह० उक्त० अंतो०। अडक० ओघं। णवरि सगडिदी०। इत्थि० थीणगिद्धिभंगो। णवरि अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० वेद्याविड० देस्र०। एदेण कमेण भ्रजगारभंगो सन्वाणं। णवि असंखेज-गुणविड्ड-हाणी० [ भ्रज०-अप्पदरभंगो। तिण्णिविड्ड-तिण्णिहाणि-अविड्डद० ] अविड्ड० दभंगो। अवत्त० अप्पप्पणो अवत्त०भंगो।

और चार संज्वलनका भङ्ग भी इसी प्रकार है। इतनी विशेषता है कि इनका अवक्तव्यपद नहीं है। दो वेदनीय और स्थिर आदि तीन युगलका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भ हूर्त है। आठ कषायोंका भङ्ग ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि अपनी स्थित कहनी चाहिए। स्नीवेदका भङ्ग स्यानगृद्धिके समान है। इतनी विशेषता है कि अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्भ हूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छत्यासठ सागरप्रमाण है। इस कमसे सब प्रकृतियोंका भङ्ग भुजगारपदके समान करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका भङ्ग भुजगारके अल्पतरपदके समान करना चाहिये। तीन वृद्धि, तीन हानि, और अवस्थितपदका भङ्ग भुजगारके अवस्थितपदके समान करना चाहिए। तथा अवक्तव्यपदका भङ्ग अपने अपने अवक्तव्यपदके समान करना चाहिए।

विशेषार्थ-एक तो पाँच ज्ञानावरण ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियाँ हैं। दृसरे पुरुपवेदी जीवकी उत्कृष्ट कायिस्थिति सौ सागर पृथक्तवप्रमाण है, इसिलए यहाँ पाँच ज्ञानावरणकी असंख्यातगुण-वृद्धि और असंख्यातगुणहानिका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मु हुर्त तथा शेष पदोंका उत्कृष्ट अन्तर सौ सागरपृथक्तवप्रमाण कहा है। पाँच अन्तरायका भङ्ग इसी प्रकार है, इसलिए उसे पाँच ज्ञाना-वरणके समान जाननेकी सूचना की हैं। पुरुषवेदी जीवके कुछ कम दो छुचासठ सागर काल तक स्यानगृद्धित्रिक आदिका बन्ध न करे यह सम्भव है, इंसल्लिए इनकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। तथा इनके शेष पर्नेका उत्कृष्ट अन्तर अपनी कायस्थिति प्रमाण है यह स्पष्ट ही है। निद्राद्विककी असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यात-गुणहानि और अवक्तत्र्यपद अन्तर्भुहूर्तके अन्तरसे हों यह भी सम्भव है और अपनी कार्यास्थितिके अन्तरसे हों यह भी सम्भव है, इसिछए इनके उक्त पदोंका जघन्य अन्तर अन्तर्महर्त और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण कहा है। तथा इनके शेष पदोंका भङ्ग आभिनिबोधिकज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही है। निद्राद्विकके समान भय और जुगुप्साका भी भङ्ग होता है, इसलिए इसे निट्राद्विकके समान जाननेकी सूचना की है। चार दर्शनावरण और चार संज्वलनका अन्य सब भङ्ग तो निद्राद्विकके ही समान है। मात्र इन प्रकृतियोंका पुरुपवेदी जीवके अवक्तत्र्यपद सम्भव नहीं है, क्योंकि निद्राद्विक, भय और जुगुप्साकी बन्धव्युच्छित्त अपूर्वकरणमें होती है, इसलिए इन जीवोंके उक्त प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद उपशमश्रीणसे उतरते समय कराके और पुनः अन्तर्मुहर्तमें उपशमश्रेणिपर चढ़ाकर अपूर्वकरणमें बन्धव्युच्छित्तिके बाद मरण कराकर देवांमें उत्पन्न होनेपर पुनः अवक्तव्यवन्ध करानेसे यहाँ इन प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद भी बन जाता है और उसका अन्तर काल भी घटित हो जाता है। यह क्रिया यदि अन्तर्मुहर्तके भीतर कराते हैं तो अन्तर्म हुर्त अन्तर काल आ जाता है और कायस्थितिके प्रारम्भमें एक बार अवक्तव्यपद तथा कायस्थितिके अन्तमें दूसरी बार अवक्तव्यपद करानेसे कायस्थितिप्रमाण अन्तरकाल आ जाता है। पर चार दर्शनावरण और चार संज्वलनकी वन्धव्युच्छिति अपगतवेदी होनेपर होती है, इसलिए पुरुपवेदीके उनका अवक्तव्यपद सम्भव न होनेसे उसका निषेध किया है। दो वेदनीय आदि २६४. णवुंसगवेदेसु सव्वपगदीणं अजगारभंगो । कोधादि०४- मदि-सुद-विभंग० भुजगारभंगो ।

२६५. आभिणि-सुद-ओधिणा० पंचणाणा० - णिद्दा-पयला-पुरिस०-भय-दुर्गुं०-पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु०-वण्ण०४-अगु०४-पसत्थवि०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०-उच्चा०-पंचंत० असंखेजगुणवड्डि-हाणी० जह० एग०, उक्क० अंतो० । तिण्णि-वड्डि-हाणि-अवद्वि० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० छावद्विसाग० सादि०।

सप्रतिपक्ष प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मु हुर्त बन जानेसे उक्त प्रमाण कहा है। इनके शेष पदोंका भङ्ग ज्ञान।वरणके समान है यह स्पष्ट ही है। आठ कपायोंका भङ्ग ओघके समान यहाँ बन जाता है पर अपनी कायस्थिति काछतक ही पुरुपवेद रहता है, इसलिए जिन पदोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल पुरुपवेदकी कायस्थितिसे अधिक कहा है वह पुरुपवेदकी कायस्थितिप्रमाण है इस बातका ज्ञान करानेके लिए उसकी अलगसे सूचना की है। पुरुपवेदी जीवके स्त्रीवेदका बन्ध कुछ कम दो छ्यासठ सागर कालतक न हो यह सम्भव है, क्योंकि इसके वाद याद जीव मिथ्यात्वमें आता है तो उसका बन्ध नियमसे होने लगता है, इसलिए यहाँ अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तमु हूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छचासठ सागरप्रमाण कहा है। स्त्रीवेदका शेष भङ्ग स्त्यानमृद्धित्रिकके समान है यह स्पष्ट ही है। यहाँ तक कुछ प्रकृतियोंके सम्भव पदोंका अलग-अलग अन्तरकाल कहा है। इनके सिवा जो प्रकृतियाँ रह जाती हैं उनका अन्तरकाल भुजगार अनुयोगद्वारके समान यहाँ भी घटित हो जाता है। मात्र यहाँ सब प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका भङ्ग भूजगार और अल्पतरपदके समान प्राप्त होता है, क्योंकि किसी भी प्रकृतिका बन्ध होनेपर जैसे उसके भूजगार और अल्पतरका नियम है उसी प्रकार असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानि• का भी नियम है। तथा जिस प्रकार भुजगारके अवस्थितपद्का नियम है उसी प्रकार यहाँ तीन वृद्धि, तीन हानि और अवश्थितपद्का नियम है। तथा जिस प्रकार भुजगारके अवक्तव्यपद्का नियम है उसी प्रकार यहाँ भी अवक्तव्यपद्का नियम है, इसलिए यहाँ अनुयोगद्वारके समान जाननेकी सूचना करके इन विशेषताओंका अलगसे उल्लेख किया है।

२६%. नपुंसकवेदी जीवोंमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग भुजगारके समान है। क्रोधादि चार कपायवाले, मत्यूज्ञानी, श्रुताज्ञानी और विभङ्गज्ञानी जीवोंमें भुजगारके समान भङ्ग है।

विशेषार्थ—पूर्व पुरुषवेदी जीवोंमें असंख्यातगुणवृद्धि आदि किन पदोंका भुजगार अनुयोगद्वारके किन पदोंके साथ साम्य है इस बातको जानकर यहाँ सब प्रकृतियोंका इन मार्ग-णाओंमें कहे गये भुजगार अनुयोगद्वारके समान अन्तरकाल घटित हो जाता है, इसलिए उसे भुजगारके समान जाननेकी सूचना की है।

२१४. आभिनियोधिकझानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवंग्नें पाँच ज्ञानावरण, निद्रा, प्रचला, पुरुपवेद, भय, जुगुप्सा, पञ्चिन्द्रियजाति, तैजसशारीर, कार्मणशारीर, समचतुरस्न-संस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगिति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, रच्चगोत्र और पाँच अन्तरायकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्म हूर्त है। तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तन्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्म हूर्त है

१. ता॰प्रतौ 'णवुंसके (ग) बेदेसु' इति पाठः।

चदुदंस०-चदुसंज ० णाणा० मंगो । णविर अणंतभागविहु-हाणि-अवत्त० जह० अंतो०, उक्त० छाविहु० सादि० । साद०दंडओ णाणा० मंगो । णविर अवत्त० जह० उक्त० अंतो० । अपच्चक्लाण०४ एकविहु-हाणी० ओघं । तिण्णिविहु-हाणि-अविहु० णाणा०-मंगो । अवत्त० जह० अंतो०, उक्त० तेत्तीसं० सादि० । एवं पचक्लाण०४ । णविर अणंतभागविहु-हाणी० जह० अंतो०, उक्त० छाविहुसाग० सादि० । मणुसाउ० असंखेज्ज-गुणविहु-हाणी० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्त० तेत्तीसं० सादि० । तिण्णिविहु-हाणि-अविहु० जह० एग०, उक्त० छाविहु० सादि० । एवं देवाउ० । णविर छाविहुसागरो० देस० । मणुसगिदपंचगस्स असंखेज्जगुणविहु-हाणी० जह० एग०, उक्त० पुन्वकोडी सादि० । तिण्णिविहु-हाणि-अविहु० जह० एग०, उक्त० छाविहु० सादि० । अवत्त० जह० अंतो०, उक्त० तेत्तीसं सादि० । देवगदि०४ असंखेजगुणविहु-हाणी० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्त० तेत्तीसं० सादि० । तिण्णिविहु-हाणि-अविहु० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्त० तेत्तीसं० सादि० । तिण्णिविहु-हाणि-अविहु० जह० एग०, उक्त० जह० छाविहुणा-अविहु० जह० एग०, उक्त० जह० छाविहुणा-अविहु० जह० एग०, उक्त० छाविहुणा-अविहु० अर्घ।

और सबका उत्कृष्ट अन्तर साधिक छ्यासठ सागर है। चार दर्शनावरण और चार संज्वलनका भक्क ज्ञानावरणके समान है। इतनी विशेषता है कि इनकी अनन्तभागवृद्धि, अनन्तभागहानि और अवक्तत्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्भु हुर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक छ्यासठ सागर है। सातावेदनीय दण्डकका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। इतनी विशेषता है कि इस दण्डकके अवक्तव्य पदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। अप्रत्याख्यानावरण चतुष्ककी एक वृद्धि और एक हानिका भङ्ग ओघके समान है। तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपद्का भक्त ज्ञानावरणके समान है। अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मु हुर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। इसी प्रकार प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका भङ्ग जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिका जघन्य अन्तर अन्तर्भुहर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक छ्यासठ सागर है। मनुष्यायुकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तत्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्महर्त है और सबका उत्क्रष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक छ्वासठ सागर है। इसी प्रकार देवायुका भङ्ग जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इसकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर कुछकम ह्रयासठ सागर कहना चाहिए। मनुष्यगतिपञ्चककी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक पूर्वकोटि है। तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदका जवन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक छ्यासठ सागर है। अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्भु हुर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। देव-गृतिचतुष्ककी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य-पदका जघन्य अन्तर अन्तर्म हुर्त है और तीनोंका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपद्का जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक छ यासठ सागर है। इसी प्रकार आहारकद्विकका भङ्ग जानना चाहिए। तीर्थ द्वरप्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है।

विशेषार्थ-आभिनिबोधिक झानो आदि जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणादिका केवल उपशम-श्रेणिमें ही बन्धका अन्तर पड़ता है, वैसे अपनी-अपनी बन्धव्युच्छित्ति तक उनका निरन्तर बन्ध होता रहता है। उपशमश्रीणिमें भी अन्तर होकर वह अन्तर्मु हुर्तसे अधिक नहीं होता, इसिछए यहाँ इनकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्म हर्त बन जानेसे वह उक्तप्रमाण कहा है। तथा यहाँ इनका साधिक छ चासठ सागर काल तक निरन्तर बन्ध सम्भव है, अतः इतने कालका अन्तर देकर इनकी तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित और अवक्तव्यपद भी सम्भव हैं, इसलिए इनके उक्त पदोंका उत्क्रष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। यहाँ इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्तके भीतर दो बार उपशमश्रेणिपर चढाकर और दो बार अवक्तव्यवन्ध कराकर छे आना चाहिए। चार दर्शनावरण और चार संज्वलनका अन्य सब भङ्ग ज्ञानावरणके समान है पर यहाँ इनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि भी सम्भव हैं इसिलए इनके अवक्तव्यपदके साथ उक्त पदोंका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अलगसे कहा है। सातावेदनीयदण्डकमें सप्रतिपक्ष प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके अवक्तव्यपद्का जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मु हुर्त बन जानेसे उक्तप्रमाण कहा है। शेप भङ्ग ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही है । यहाँ अप्रत्याख्यानावरण चतुष्कका कुछ कम एक पूर्व कोटि तक बन्ध न हो यह सम्भव है, इसिलए इनकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यात गुणहानिका अन्तरकाल ओघके समान बन जानेसे वह ओघके समान कहा है। इनकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपद्का भड़ ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही है। तथा इनका अवक्तव्य पद अन्तर्मुहूर्तमें भी दो बार सम्भव है और साधिक तेतीस सागरके अन्तरसे भी दो बार सम्भव है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदका जधन्य अन्तर अन्तर्मुहर्त और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है। प्रत्याख्यानावरण चतुष्कका अन्य सब भङ्ग अप्रत्याख्यानावरण चतुष्कके समान बन जानेसे उसके समान कहा है। मात्र यहाँ इनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि भी सम्भव हैं, इसिलए इनके इन पदों का अन्तरकाल अलगसे कहा है। चौथेसे पाँचवेंमें जानेपर अनन्तभागवृद्धि होती है और पाँचवेंसे चौथेमें आनेपर अनन्तभाग-हानि होती है। दो बार यह क्रिया अन्तर्मु हूर्तके अन्तरसे भी सम्भव है और साधिक छ यासठ सागरके अन्तरसे भी सम्भव है, इसलिए इनके उक्त दो पदों का जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल उक्त कालप्रमाण कहा है। यहाँ मनुष्यायका दो बार बन्ध होनेमें साधिक तेतीस सागरका उत्क्रष्ट अन्तरकाल प्राप्त होता है, इसलिए इसकी असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्य-पदका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। तथा आभिनिबोधिकज्ञानी आदि जीवोंके साधिक छ यासठ सागर कालके भीतर अपने बन्धकालके यांग्य समयके प्राप्त होने पर कई बार मनुष्यायु का बन्ध सम्भव है, इसलिए यहाँ इसके रोप पत्रांका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। यहाँ आरम्भमें और अन्तमें आयुबन्धके समय विविद्यत पद कराके उसका अन्तर ले आना चाहिए। सर्वत्र यही विधि जाननी चाहिए। देवायुका भङ्ग इसी प्रकार है। विशेष बात इतनी है कि यहाँ कुछ कम छ यासठ सागरके भीतर ही यथासम्भव देवायुका बन्ध सम्भव है, इसलिए इसकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छ चासठ सागर कहा है। यहाँ मनुष्य-गतिपञ्चकका एक पूर्वकोटि कालतक बन्ध नहीं होता, इसलिए इनकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक एक पूर्वकोटिप्रमाण कहा है। इन मार्गणाओंका उत्कृष्ट काल साधिक ख्रयासठ सागर है, इसलिए यहाँ उक्त प्रकृतियांकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवश्थितपद्का उत्कृष्ट अन्तर साधिक छ्यासठ सागर कहा है। तथा तेतीस सागरकी आयुवाले विजयादिकके देवने भवके प्रथम समयमें इनका अवक्तव्यपद किया। पनः तेतीस

२६६. मणपञ्जव०-संजदा० भ्रुजगारभंगो । णवरि अर्णतभागविद्ध-हाणी० जह० अंतो०, उक्क० पुन्यकोडी देस्र० ।

२६७. सामाइ०-छेदो० पंचणा०-चढुदंस०-लोभसंज०-उच्चा०-पंचंत० मणपज्जव०-भंगो । णवरि अवत्त० णित्थ । सेसाणं मणपज्जव०भंगो । तिण्णिसंज०-देवगदिअहावीसं सञ्चपदा णाणाभंगो। णवरि अवत्त० णित्थ अंतरं । परिहार० भुजगारभंगो । सहुमसंप० सञ्चपगदीणं चत्तारिविष्टि-हाणि-अविष्ट० जह० एग०, उक्क० अंतो० । संजदासंजद०

सागर काल तक इनका निरन्तर बन्ध करता रहा। पुनः एक पूर्वकोटिकी आयुवाला मनुष्य होकर इनका अबन्धक हो गया और दूसरी बार देव होनेपर भवके प्रथम समयमें पुनः इनका अवक्तव्य बन्ध किया। इस प्रकार इनके अवक्तव्यवन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर प्राप्त होनेसे वह उक्त कालप्रमाण कहा है। तथा सप्रतिपक्ष प्रकृतियाँ होनेसे इनके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मृहूर्त है यह रपष्ट ही है। उपशमश्रेणिमें बन्धव्युच्छित्तिके बाद देवगतिचतुष्कका बन्ध नहीं होता। देवपर्यायमें तो होता ही नहीं, इसलिए इनकी असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है। यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि मनुष्य पर्यायमें यथासम्भव अधिकसे अधिक काल तक सम्यक्त्व रखनेके पूर्व मिथ्यात्वमें इनका अवक्तव्यपद कराकर यह अन्तर लावे। इन मार्गणाओका उत्कृष्ट काल साधिक छ्यासठ सागर है, इसलिए इनमें उक्त प्रकृतियोंके शेष पदोंका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। आहारकद्विकका भङ्ग इसी प्रकार प्राप्त होने से उसे इनके समान जाननेकी सूचना की है। ओघमें तीर्थङ्कर प्रकृतिके सब पदोंका अन्तरकाल इन्हीं मार्गणाओंकी मुख्यतासे कहा है, इसलिए यहाँ उसे ओघके समान जाननेकी सूचना की है।

२६६. मनःपर्ययज्ञानी और संयत जीवोंमें भुजगार अनुयोगद्वारके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि अनन्तभागर्द्धाद्व और अनन्तभागहानिका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है।

विशेषार्थ—यहाँ चार दर्शनावरणकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि सम्भव है। तथा इनके ये पद अन्तमुहूर्तके अन्तरसे हों यह भी सम्भव है, क्योंकि अन्तर्मु हूर्तके भीतर दो बार उपशमश्रीण पर आरोहण कराने और उतारनसे अन्तर्मु हूर्तके अन्तरसे ये दोनों पद बन जाते हैं, इस छिए तो इनका जघन्य अन्तर अन्तर्मु हूर्त कहा है और प्रारम्भमें व अन्तमें उपशम-श्रीणपर आरोहण करानसे और उतारनसे कुछ कम एक पूर्वकोटिके अन्तरसे भी ये पद बन जाते हैं, इसिछए इनका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। शेष कथन सुगम है।

२६%. सामायिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, लोमसंज्वलन, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायका भङ्ग मनःपर्ययज्ञानी जीवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि यहाँ पर इनका अवक्तव्यपद नहीं है। शेप प्रकृतियोंका भङ्ग मनःपर्ययज्ञानी जीवोंके समान है। तीन संज्वलन और देवगित आदि अट्ठाईस प्रकृतियोंके सब पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है। परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंमें भुजगार अनुयोगद्वारके समान भङ्ग है। सूदमसाम्परायसंयत जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थित पदका ज्ञान्य अन्तर एक समय

१. ता॰प्रतौ 'मणपजन्त ( व ) मंगो' इति पाठः ।

परिहार०भंगो । असंजद-चक्खु०-अचक्खु० ओघं । ओघिदं० ओघिणा०भंगो ।

२६८. किण्णाए पंचणा० - तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु-उप०-णिमि०-पंचंत० असंखेजगुणविद्ध-हाणि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । तिण्णिविद्ध-हाणि-अविद्ध० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं सादि०। एवं सन्वपगदीणं भ्रजगारमंगो। णविर दोआउ०-दोगिद-चदुजादि-दोआणु०-आदाव-थावरादि०४-तित्थ० चत्तारिविद्ध-हाणि-अविद्ध० जह० एग०, उक्क० अंतो०। अवत्त० णित्थ अंतरं। ओरा०-ओरा०अंगो० एक्कविद्ध-हाणि० जह० एग०, उक्क० अंतो०। तिण्णिविद्ध-हाणि-अविद्ध० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं० देख०। अवत्त० णित्थ अंतरं। पंचिदि०-पर०-उस्सा०-तस०४ एक्कविद्ध-हाणि० जह० एग०,

है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मु हूर्त है। संयनासंयत जीवोंमें परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंके समान भङ्ग है। असंयत, चचुदर्शनी और अचचुदर्शनी जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है। अवधिदर्शनी जीवोंमें अवधिज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है।

विशेषार्थ—सामायिक और छेदोपस्थापना संयम नौंवे गुणस्थान तक होते हैं, इसिलिए इनमें पाँच ज्ञानावरणादिके अवक्तव्यपदका निषेध किया है। तथा यहाँ तीन संज्वलन और देवगित आदि अट्टाईस प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद तो होता है, क्योंकि इन मार्गणाओंके कालके भीतर ही इनकी बन्धव्युच्छित्ति हो जाती है, इसिलिए लीटते समय इनका अवक्तव्यपद बन जाता है। पर इन मार्गणाओंके कालके भीतर दो बार इनका अवक्तव्यपद प्राप्त होना सम्भव नहीं है, इसिलिए इनके अन्तरकालका निषेध किया है। इन मार्गणाओंमें शेष कथन स्पष्ट ही है। पिरहारिवशुद्धिसंयत छठे और सातवें गुणस्थानमें होता है, इसिलिए भुजगार अनुयोगद्वारसे यहाँ कोई विशेषता नहीं आती, अतः यहाँ सब प्रकृतियोंका भङ्ग भुजगारके समान जाननेकी सूचना की है। सूद्मसाम्परायसंयतका काल अन्तर्मु हूर्त है, इसिलिए इसमें सब प्रकृतियोंके यहाँ सम्भव सब पदोंका जवन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मु हूर्त प्राप्त होनेसे वह उक्त काल प्रमाण कहा है। यहाँ जिन मार्गणाओंमें जिनके समान जाननेकी सूचना की है वह स्पष्ट ही है, इसिलिए उस विषयमें विशेष नहीं लिखा जाता है।

२६ म. कृष्णलेश्यामें पाँच ज्ञानावरण, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुम्रलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर है। तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। इसी प्रकार सब प्रकृतियोंका भुजगार अनुयोगद्वारके समान भङ्ग जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि दो आयु, दो गति, चार जाति, दो आनुपूर्वी, आतप, स्थावर आदि चार और तीर्थङ्कर प्रकृतिकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मु हूर्त है। इनके अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है। ओदारिकशरीर और औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्गकी एक वृद्धि और एक हानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मु हूर्त है। तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। इनके अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है। पञ्चिन्द्रयजाति, परघात, उच्छ्रास, और त्रसचतुष्ककी एक वृद्धि और एक हानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ अन्तर

१. आ॰प्रतौ 'अचक्वु॰ ओधिदं॰' इति पाठः।

उक्क० अंतो० । तिण्णिवड्डि-हाणि-अवड्ठि० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं० सादि० । अवत्त० णित्थ अंतरं । वेउव्वि०-वेउव्वि०अंगो० तिण्णिवड्डि-तिण्णिहाणि-अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । असंखेजगुणवड्डि-हाणि० जह० एग०, उक्क० वावीसं० सादि० । अवत्त० अजगारभंगो । एवं णील-काऊणं । णवरि काउए तित्थ० णिरयभंगो । तिण्णि लेस्साणं एसिं अणंतभागवड्डि-हाणी अत्थि तेसिं अंतरं जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं सत्तारस सत्त सागरो० देस्च० । सेसाणं भ्रजगारभंगो ।

अन्तर्मु हूर्त है। तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। इनके अवक्तन्यपदका अन्तरकाल नहीं है। विकियिक-शारीर और विकियिकशारीर आङ्गोपाङ्गकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्म कृत्ते है। असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुण-हानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक बाईस सागर है। इनके अवक्तन्यवन्धका भङ्ग भुजगारके समान है। इसी प्रकार नीललेश्या और कापोतलेश्यामें जानना चाहिए। इननी विशेपता है कि कापोत लेश्यामें तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग नारिकयोंके समान है। तीन लेश्याओंमें जिनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि है उनके इन पदांका जघन्य अन्तर अन्तर्मु हूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर, कुछ कम सत्रह सागर और कुछ कम सात सागर है। शेप पदोंका भङ्ग भुजगारके समान है।

विशेषार्थ---पाँच ज्ञानावरण आदि ध्रवबन्धवाली प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनकी असंख्यात-गुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मु हुर्त बन जानेसे वह उक्त कालप्रमाण कहा है। तथा इस लेश्याका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है, इसलिए यहाँ उक्त प्रकृतियोंके सब पदोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल उक्त कालप्रमाण कहा है। इस प्रकार यद्यपि भूजगार अनुयोगद्वारके समान यहाँ सब प्रकृतियोंके सम्भव पदोंका अन्तरकाल प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए अलगसे उसके निर्देश करनेकी आवश्यकता नहीं है। फिर भी कुछ प्रकृतियोंमें विशेषताका ज्ञान करानेके लिए मूलमें उनके विषयमें अलगसे सूचना की है। यथा-मनुष्यों और तिर्यक्कोंमें कृष्णलेश्याका उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हूर्त है, इसलिए यहाँ नरकायु, देवायु, नरकगति, देवगति, चार जाति, नरकगत्यानुपूर्वी, देवगत्यानुपूर्वी, आतप, स्थावर आदि चार और तीर्थङ्कर प्रकृतिके अवक्तव्यपदको छोड़कर सब पदोका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भू हुर्त कहा है। यहाँ यद्यपि इनका अवक्तव्यपद् होता है, पर इनके दसरी बार अवक्तव्यपद्के प्राप्त होने तक छेश्या बदल जाती है, इसलिए इस छेश्यामें उक्त प्रकृतियोंके अवक्तव्य-पदके अन्तरकालका निपेध किया है। नरकमें औदारिकशर्रारद्विकका निरन्तर बन्ध होता रहता है और तिर्यक्कों व मनुष्योंमें यथासम्भव ये सप्रतिपक्ष प्रकृतियाँ है, इसिंछए इनकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मु हुर्त प्राप्त होनेसे वह उक्त कालप्रमाण कहा है। नरकमें कृष्णलेश्याका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। इसके प्रारम्भमें और अन्तमें उक्त दोनों प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपद हों तथा मध्यमे न हों यह सम्भव है, इसिछिए यहाँ इनके उक्त पदोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है। नरकमें तो इनका अवक्तव्यपद सम्भव नहीं है, तिर्यक्कों और मनुष्योंके सम्भव है पर इन जीवोंके इस लेश्याके कालमें दो बार अवक्तव्यपद नहीं होता, अतः यहाँ इनके अवक्तव्यपदके

२६६. तेऊए पंचणा०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०४-बादर-पज्जत-पत्ते ्णिमि०-पंचंत० एकवड्ढि-हाणि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । तिण्णिवड्ढि-हाणि-अवडि० जह० एग०, उक्क० बेसाग० सादि० । एसि अणंत०वड्ढि-हाणी अत्थि तेसि जह० अंतो०, उक्क० बेसाग० सादि० । देवगदि०४ तिण्णिवड्ढि-चत्तारिहाणि-अवडि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । असंखेजजगुणवड्ढी० जह० एग०, उक्क० बेसाग० सादि० । ओरालि०

अन्तरकालका निपंध किया है। पञ्चेन्द्रियजाति आदि एक तो सप्रतिपत्त प्रकृतियाँ हैं। दूसरे इनका निरन्तर बन्ध भी सम्भव है, इसिछए इनकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्म हुर्त कहा है। तथा नरकमें व वहाँ जानेके पूर्व और बादमें अन्तर्म हुर्त कालतक इनका नियमसे बन्ध होता रहता है, इसलिए इनकी आदि और अन्तमें तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित परका प्राप्त होना सम्भव होनेसे इनके उक्त पदोंका उत्कष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है। इनके भी अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं होता इसका खुलासा पूर्वके समान जानकर कर लेना चाहिए। तिर्यक्क और मनुष्य वैक्रियकद्विकका बन्ध करते हैं और इनके कृष्णलेश्याका उत्क्रष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है, इसलिए यहाँ तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित-पदका उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त कहा है। अब एक ऐसा जीव लो जिसने नरकमें जानके पूर्व इनकी असंख्यातगुणवृद्धि की । बादमें वह छटे नरकमें उत्पन्न हुआ । सातवेंमें तो इसलिए नहीं उत्पन्न कराया है कि वहाँसे निकलनेके बाद भी वह अन्तर्मुहुर्त कालतक औदारिकद्विकका ही बन्ध करता है और उसके बाद लेश्या बदल जाती है। परन्तु छठे नरकके लिए ऐसा नियम इसलिए नहीं है, क्योंकि वहाँसे सम्यग्दृष्टि जीव मरकर मनुष्योंमें उत्पन्न होते हैं और ऐसे जीवोंके यहाँ उत्पन्न होनेपर प्रथम समयसे ही इस लेश्याके रहते हुए वैक्रियकद्विकका बन्ध होने लगता है । यतः प्रारम्भमें अवक्तव्यपद् होकर असंख्यातगुणवृद्धि और अन्तमें परिमाणयोगस्थान होनेपर असंख्यातगुणहानि होती है। इसके बाद लेश्या बदल जाती है, इसलिए यहाँ इन दो पदांका उत्कृष्ट अन्तर साधिक बाईस सागर कहा है। इनके भुजगार अनुयोगद्वारमें अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर साधिक सत्रह सागर और उत्कृष्ट अन्तर साधिक बाईस सागर प्राप्त होता है। वह वहाँ भी बन जाता है, इसलिए यहाँ इसके अवक्तव्यपदका भङ्ग भुजगारके समान कहा है। इसी प्रकार नील और कापोतलेश्यामें अपने अपने कालके अनुसार यह प्रकृपणा बन जाती है, इसलिए उनमें कृष्णलेश्याके समान जाननेकी सूचना की है। मात्र कापीतलेश्यामें तीर्यद्वर प्रकृतिका भङ्ग नार्राकयोंके समान बन जानेसे उसमें इसके सम्बन्धमें नारिकयोंके समान जाननकी सूचना की है। इन तीन छेश्याओंमें जिन प्रकृतियोंकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि भी सम्भव हैं उन प्रकृतियोंके इन पदींका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अलगसे कहा है। तथा इन प्रकृतियोंके शेष पदोंका भङ्ग भुजगार अनुयोगद्वारके समान है यह स्पष्ट ही है।

रहि. पीतलेश्यांमें पाँच ज्ञानावरण, तैजसशारीर, कार्मणशारीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु-चतुष्क, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण और पाँच अन्तरायकी एक वृद्धि और एक हानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मु हूर्त है। तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है। जिनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि है उनके उन पदोंका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है। देवगतिचतुष्ककी तीन वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। असंख्यातगुण-वृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है। औदारिकशरीरकः णाणा०भंगो । णवरि अवत्त० णित्थ अंतरं । एवं एदेण सन्वकम्माणं भुजगारभंगो । एवं पम्माए वि । णवरि एसिं अणंतभागविङ्ग-हाणी अत्थि तेसिं जह० अंतो०, उक्क० अद्वारस सागरो० सादि०। देवगदि०४ असंखेजगुणवङ्गी० जह० एग०, उक्क० अद्वारस साग० सादि०। ओरालि०अंगो० णाणा०भंगो । णवरि अवत्त० णित्थ अंतरं ।

भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। इतनी विशेषता है कि इसके अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है। इस प्रकार इस विधिसे सब कर्मोंका भङ्ग भुजगारके समान है। इसी प्रकार पद्मलेश्यामें भी जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि यहाँ जिनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि है उनके इन पदोंका जघन्य अन्तर अन्तर्भु हूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर है। देवगतिचतुष्ककी असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर है। इतनी विशेषता है कि इसके अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है।

विशेषार्थ-पीत लेखामें पाँच ज्ञानावरणादि ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनकी एक वृद्धि और एक हानिका उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मृहुर्न प्राप्त होनेसे वह उक्तप्रमाण कहा है। तथा इस लेश्याका उत्क्रप्ट काल साधिक दो सागर है, अतः यहाँ इनके शेष पदांका उत्क्रप्ट अन्तरकाल उक्त कालप्रमाण कहा है। इस लेश्यामें जिन प्रकृतियोंकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि सम्भव है उनका जघन्य अन्तर अन्तर्भृहर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर वन जाता है, इसलिए यह उक्त कालप्रमाण कहा है। इन पदांके अन्तरकालका ख़ुलासा पहले अनेक बार कर आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी कर छेना चाहिए। मात्र पीतछेश्याका उत्कृष्ट काल साधिक दो सागर होनेसे इन पदोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल भी उस कालके भीतर प्राप्त किया जा सकता है इस बातको ध्यानमें रखकर उक्तप्रमाण कहा है। देवगतिचतुष्कका बन्ध तिर्यञ्ज और मनुष्य करते हैं और इनके पीतलेश्याका काल अन्तर्म हुर्त उपलब्ध होता है, इसलिए यहाँ इन प्रकृतियोकी तीन वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भृहर्त कहा है। तथा किसी जीवने देवोंमें उत्पन्न होनेके पूर्व इनकी असंख्यातगुणवृद्धि की और वहाँसे आकर पुनः मनुष्योंमें इनकी असंख्यातगुणवृद्धि की यह सम्भव है, क्योंकि देवोंमें से आनेके बाद औदारिकमिश्रकाययोगमें इनकी असंख्यातगुणबृद्धि ही होती है और देवोंमें उत्पन्न होनेके पूर्व भी यह सम्भव है, इसिछए इन प्रकृतियोंके उक्त पदका उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर कहा है औदारिकशरीरका बन्ध तिर्यक्रीं और मनुष्योंके भी होता है और देवोंमें यह ध्रुववन्धिनी है, इसिछए इसका भङ्ग ज्ञाना-वरण के समान बन जानेसे उसे उनके समान जाननेकी सूचना की है। मात्र इसका अवक्तव्यपद या तो देवोंके प्रथम समयमें सम्भव है या निर्यक्कों और मनुष्योंके सम्भव है। पर इस लेखाके रहते हुए यह पद दो बार सम्भव नहीं है, इसलिए इस प्रकृतिके उक्त पदके अन्तरकालका निषेध किया है। इस प्रकार यहाँ जिन प्रकृतियांके सम्भव पदोंका अन्तरकाल कहा है उसे ध्यानमें रख-कर शेष प्रकृतियों के सम्भव पदोंका अन्तरकाल भुजगार अनुयोगद्वारके समान यहाँ भी घटित हो जाता है, इसलिए यहाँ शेप प्रकृतियांका भङ्ग भुजगारके समान घटित कर लेनेकी मूचना की है। पद्मलेश्यामें भी इसी विधिसे अन्तरकाल ले आना चाहिए मात्र इस लेश्याका उत्कृष्ट काल साधिक अठारह सागर है ईसलिए इस कालको ध्यानमें रखकर अन्तरकाल प्राप्त करना चाहिए। यही कारण है कि यहाँ जिन प्रकृतियोंकी अनन्तभाग वृद्धि और अनन्तभागहानि सम्भव है उनके इन पटोंका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर कहा है। तथा यहाँ एकेद्रियजातिसम्बन्धी प्रकृतियोंका बन्ध न होनेके कारण देवोंमें औदारिकआङ्गो-

३००. सुकाए पंचणा०-छदंसणा०-चदुसंज-भय-दु०-पंचिंदि०-तेजा०क०-वण्ण०-४-अगु०४-तस०४-णिमि०-पंचंत० एकविद्ध-हाणि० जह० एग०, उक० अंतो०। तिण्णिविद्ध-हाणि-अविद्धि० जह० एग०, उक० तेत्तीसं० सादि०। अवत्त० णिथ्य अंतरं। एसि अणंतभागविद्ध-हाणी अत्थि तेसि जह० अंतो०, उक० एकत्तीसं० देस०। मणुसगदि०४ धुविगाण भंगो। णविर तेत्तीसं० देस०। देवगदि०४ असंखेज्जगुणविद्ध० जह० एग०, उक० तेत्तीसं० सादि०। सेसपदाणं जह० एग०, उक० अंतो०। अवत्त० जह० अट्टारससाग० सादि०, उक० तेत्तीसं० सादि०। एवं० भ्रजगारभंगो काद्व्वो।

पाङ्ग भी ध्रुवबन्धिनी प्रकृति हो जाती है, अतः इसका भङ्ग झानावरणके समान प्राप्त होनेसे उसे उनके समान जाननेकी मृचना की है। परन्तु यहाँ औदारिक आङ्गोपाङ्गका अवक्तव्यपद् भी सम्भव है, पर उसका अन्तरकाल सम्भव नहीं है, इसलिए इस प्रकृतिके उक्त पदके अन्तरकालका निपेध कालका निपेध किया है। खुलासा पहले औदारिकशरीरके अवक्तव्यपदके अन्तरकालका निपेध करते समय कर आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी कर लेना चाहिए।

२००. शुक्तलेश्यामें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रियजाति, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क, निर्माण और पाँच अन्तरायको एक वृद्धि और एक हानिका जघन्य अन्तर एक समय है और उन्कृष्ट अन्तर अन्तर मुहूर्त है। तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उन्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। अवक्तत्र्यपदका अन्तरकाल नहीं है। जिनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि है उनके इन पदांका जघन्य अन्तर अन्तर्भुहूर्त है और उन्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है। मनुष्यगतिचतुष्कका भङ्ग ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके समान है। इतनी विशेषता है कि इनकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदका उन्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। देवगतिचतुष्ककी असंख्यातगुणवृद्धिका जघन्य अन्तर एक समय है और उन्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। इनके शेष पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उन्कृष्ट अन्तर अन्तर्भृहूर्त है। अवक्तत्र्यपदका जघन्य अन्तर साधिक अठारह सागर है और उन्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। इस प्रकार भुजगार अनुयोगद्वारके समान भङ्ग करना चाहिए।

विशेषार्थ — शुक्ललेश्यामें उपशमश्रीणमें बन्धव्युच्छित्तिके बादके कालको छोड़कर पाँच ज्ञानावरणादिका निरन्तर बन्ध होता रहता है। इसलिए यहाँ इनकी एक वृद्धि और एक हानिका उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त बन जानेसे वह उक्तप्रमाण कहा है। तथा इस लेश्याका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। यह सम्भव है कि इसके कालके प्रारम्भमें और अन्तमें उक्त प्रकृतियोंकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपद हों तथा मध्यमें न हों, इसलिए यहाँ इन प्रकृतियोंके उक्त पदोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक तेतीस सागर कहा है। यहाँ उपशम-श्रेणिसे उत्तरते समय यद्यपि इनका अवक्तव्यपद होता है पर इस लेश्याके उसी कालमें दूसरी बार उपशमश्रेणिय चढ़ना और उत्तरना सम्भव नहीं है, क्योंकि उपशमश्रेणिसे उत्तरकर सातवें गुणस्थानमें आनेपर लेश्या बदल जाती है। इसलिए यहाँ उक्त प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद होकर भी उसका अन्तरकाल सम्भव नहीं है, अतः उसका निषेध किया है। यहाँ जिन प्रकृतियोंकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि होती है उनके इन पदोंका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त तो पूर्ववन घटित कर लेना चाहिए। पर उत्कृष्ट अन्तर जो कुछ कम इकतीस सागर बतलाया

- ३०१. भवसि०-अब्भवसि०-सम्मा ०-खइग०-वेदग० अजगारभंगो । णवरि अणंतभागवड्डि-हाणि०अंतरं ओधि०भंगो । अप्पप्पणो द्विदी कादव्वं ।
- ३०२. उवसम० चदुदंस०-चदुसंज० चत्तारिवड्डि-हाणि-अवट्ठि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अणंतभागवड्डि-हाणि-अवत्त० णत्थि अंतरं । पचक्खाण०४ अणंत-भागवड्डि-हाणि-अवत्त० जह० उक्क० अंतो० । सेसाणं ग्रुजगारभंगो । सासण०-

है उसका कारण यह है कि इकतीस सागरसे अधिक स्थितिवाले देव नियमसे सम्यग्दृष्टि होते हैं और ऐसे देवोंके उक्त प्रकृतियांके उक्त दोनों पद नहीं बनते । अतः यहाँ इन दोनों पदोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर कहा है। एक मनुष्यने उपशमश्रेणिपर आरोहण करते समय देवगतिचतुष्ककी असंख्यातगुणवृद्धि की । उसके बाद् उतरते समय इनका अवक्तव्यबन्ध किया और मरकर तेतीस सागरकी आयुके साथ देव हो गया। पुनः वहांसे च्यूत होकर प्रथम समयमे अवक्तव्यवन्ध करके द्वितीय समयमें असंख्यातगुणवृद्धि की। इस प्रकार इनके उक्त पदका उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक तेतीस सागर प्राप्त होनसे वह उक्त प्रमाण कहा है। इनके शेप पर तिर्यक्कों और मनुष्योंमें होते हैं और वहां इस लेश्याका उत्क्रप्ट काल अन्तर्मु हूर्त है, अतः इनके उक्त पट्टोंका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भुहर्त कहा है। अब रहा एक अवक्तव्यपद् सो मनुष्योंमें इनका अवक्तव्यपद करावे । बाद्में देवोंमें उत्पन्न करावे और वहांसे च्युत होकर मनुष्य होनेपर पुनः अवक्तव्यपद करावे और अन्तरकाल ले आवे। यतः यहां इस प्रकार दो बार अवक्तव्यपद वाव करनेमें कमसे कम साधिक अठारह सागर और अधिकसे अधिक साधिक तेतीस सागर काल लगता है, अतः इन प्रकृतियोंके उक्त परका जघन्य अन्तरकाल साधिक अठारह मागर और उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक तेतीस सागर कहा है। इस प्रकार यहां तक जो अन्तरकाल कहा है उसके आगे शेप प्रकृतियांका उनके अपने अपने पदांके अनुसार अन्तरकाल भुजगार अनुयागद्वार को छत्त्यमें रखकर प्राप्त किया जा सकता है, इसिछए उसे भुजगारके समान जाननेकी स्चना की है।

३०१ भन्य, अभन्य, सम्यग्दृष्टि, ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि और वेदकसम्यग्दृष्टि जीवांमें भुजगारके समान भक्क है। इतनी विशेषता है कि इनमें अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिका अन्तर अवधिज्ञानी जीवांके समान है। मात्र सर्वत्र अपनी-अपनी स्थिति करनी चाहिए। अर्थात् जिस मार्गणाका जो उत्कृष्ट काल है उसे जानकर उत्कृष्ट अन्तरकाल लाना चाहिए।

विशेषार्थ—यहां अभव्य मार्गणामं किसी भी प्रकृतिकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागवृद्धि । यहां इतना और विशेष जानना चाहिए। यहां इतना और विशेष जानना चाहिए कि भव्य मार्गणामें मिथ्यात्वादि सब गुणस्थान सम्भव हैं, इसिंहए इसमें अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागवृद्धि समान बन जाता है।

३०२. उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें चार दर्शनावरण और चार संज्वलनकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भुहूर्त है। अनन्त-भागवृद्धि, अनन्तभागहानि और अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है। प्रत्याख्यानावरणचतुष्ककी अनन्तभागवृद्धि, अनन्तभागहानि और अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भुहूर्त है।

सम्मामि० - मिच्छादि० - सण्णि-असण्णि - आहारका० - अणाहार ति अजगारभंगो कादन्त्रो ।

# एवं अंतरं समत्तं। णाणाजीवेहि भंगविचओ

३०३. णाणाजीवेहि भंगविचयाणुगमेण दुवि०-ओघे० आदे०। ओघे० पंचणा०णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसकसा०-भय-दु०-ओरालि०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०णिमि०-पंचंत० चत्तारिविङ्ग-हाणि-अविद्वि० णियमा अत्थि। अवत्तव्वगा भयणिज्जा ।
तिण्णि भंगो। तिण्णिआउगाणं सव्वपदा भयणिजा। वेउव्वियछक्कं आहारदुगं ित्थ०
असंखेजगुणविङ्ग-हाणी० णियमा अत्थि। सेसपदा भयणिज्जा। सेसाणं पगदीणं सव्वपदा
णियमा अत्थि। णविर छदंस०-बारसक०-सत्तणोक० चत्तारिविङ्ग-हाणि-अविद्वि० णियमा
अत्थि। अणंतभागविङ्ग-हाणिबंधगा भयणिजाणि। ओघभंगो तिरिक्खोघो कायजोगिओरालिका० - ओरालि०मि० - णवुंसग०-कोघादि०४-मदि०-सुद०-असंज०-अचक्खुदं०-

शेष प्रकृतियोंका भङ्ग भुजगारके समान है। सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिश्यादृष्टि, सिश्यादृष्टि, संज्ञी, असंज्ञी, आहारक और अनाहारक जीवाम भुजगारके समान भङ्ग करना चाहिए।

विशेषार्थ— उपशमसम्यक्त्वका काल अन्तर्मुहूर्त है, इसलिए इसमें चार दर्शनावरण और चार संज्वलनको चार दृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्महूर्त वन जानेसे वह उक्त कालप्रमाण कहा है। यहाँ इनकी अनन्तभागदृद्धि, अनन्तभागहानि और अवक्तत्र्य पद तो सम्भव हैं पर ये पद यहाँ दो बार नहीं हो सकते, इसलिए उक्त प्रकृतियांके इन पदोंके अन्तरकालका निषेध किया है। मात्र उपशमसम्यक्त्वके कालमें संयमासंयम और संयमकी दो बार प्राप्ति और दो बार च्युति सम्भव है, इसलिए यहाँ प्रत्याख्यानावरणचतुष्ककी अनन्तभागदृद्धि, अनन्तभागहानि और अवक्तव्यपद दो बार बन जानेसे उनका जयन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है। शेष कथन स्पष्ट है।

#### इस प्रकार अन्तरकाल समाप्त हुआ। नाना जीवांकी अपेचा भङ्गविचय

३०३. नाना जीवोंका अवलम्बन लेकर भङ्गविचयानुगमकी अपेत्रा निर्दश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे पाँच ज्ञानावरण, नी दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, औदारिकशरीर, तेजसशरीर कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थित पदके बन्धक जीव नियमसे हैं। अवक्तव्यपदके बन्धक जीव भजनीय है। भङ्ग तीन होते हैं। तीन आयुओंके सब पद भजनीय हैं। वैक्रियिकषद्क, आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुण-हानि नियमसे हैं। शेष पद भजनीय हैं। शेष प्रकृतियोंके सब पद नियमसे हैं। इतनी विशेषता है कि छह दर्शनावरण, बारह कथाय और सात नोकपायोंकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपद नियमसे हैं। अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिके बन्धक जीव भजनीय हैं। इस प्रकार ओघके समान सामान्य तिर्थेक्क, काययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिकिमिश्रकाय-

१. आ०प्रतौ 'अवत्तन्त्रगा य भयणिजा' इति पाटः ।

तिण्णिले०-भवसि०-अब्भवसि०-मिच्छा०-असण्णि-आहारग ति । णवरि ओरालि०मि० देवगदिपंचगस्स असंखेअगुणवड्ढिबंधगा भयणिजा । एवं कम्मइ०-अणाहारगेसु ।

योगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कपायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचत्तुदर्शनी, तीन लेखावाले, भन्य, अभन्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी और आहारक जीवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें देवगतिपञ्चककी असंख्यातगुणवृद्धिके बन्धक जीव भजनीय हैं। इसी प्रकार कार्मणकाययोगी और अनोहारक जीवोंमें जानना चाहिए।

विशोषार्थ-ओयसे पाँच ज्ञानावरणादिकां चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थित पदके बन्धक जीव अनन्त हैं। इन प्रकृतियोंका उक्त पदोंके साथ नाना जीव निरन्तर बन्ध करते हैं, इसलिए इन प्रकृतियोंके उक्त परोंके बन्धक जीव नियमसे हैं यह कहा है। किन्तु इनमेंसे बहुतसी प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद् उपशमश्रेणिमें प्राप्त होता है। स्यानगृद्धित्रिक और अनन्तानु-बन्धीचतुष्कका अवक्तव्यपद उपशम सम्यन्दृष्टिके सासादनमें या मिथ्यात्वमें आनेपर प्राप्त होता है। मिथ्यात्वका अवक्तत्र्यपद् उपरिम गुणस्थानवालींके मिथ्यात्वको प्राप्त होनेपर होता है। अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कका अवक्तज्यपद् पञ्चमादि गुणस्थानवाले जीवोंके नीचेके गुणस्थानोंको प्राप्त होनपर होता है। प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका अवक्तव्यपद संयत जीवांके पद्धमादि गुणस्थानोंको प्राप्त होनेपर होता है और औदारिकशरीरका अवक्तव्यपद असंजी आदि जीवोंके इसके बन्धके प्रथम समयमें प्राप्त होता है। यतः ऐसे जीव जो इन प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद कर रहे हैं सर्वदा नहीं पाये जाते, अतः इस पदवाले भजनीय कहे हैं। उसमें भी उक्त प्रकृतियांका इस पदवाला कभी एक भी जीव नहीं होता, कभी एक जीव होता है और कभी नाना जीव होते हैं, इसिलए इस पदवाले जीवोंकी अपेचा तीन भङ्ग कहे हैं। नरकाय, मनुष्याय और द्वायुके बन्धवाले जीव ही जब सर्वदा नहीं पाये जाते। ऐसी अवस्थामें इसके सब पदवाले जीव सर्वदा पाये जावेगे यह सम्भव हो नहीं है, इसिलए इनके सब पद भजनीय कहे हैं। वैक्रियिक-पटक, आहारकद्विक और तीर्थक्र प्रकृतिका बन्ध करनेवाले जीव सर्वदा पाये जाते है यह स्पष्ट ही है। उसमें भी बहुलतासे असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानि ही होती हैं; इसलिए इनका नैरन्तर्य सम्भव होनेसे इनके ये पद नियमसे हैं यह कहा है। तथा इनके शेप पदोंके विषयमं यह स्थिति नहीं है, इसलिए उन्हें भजनीय कहा है। शेष प्रकृतियोंका सब पदोंकी अपेत्रा नाना जीव निरन्तर बन्ध करते रहते हैं, इसिछए उनके सब पदवाले जीव नियमसे हैं यह कहा है। मात्र छह दर्शनावरण, बारह कषाय और सात) नोकपायोंको अनन्तभागवृद्धि और अनन्त-भागहानिके विषयमें यह बात नहीं है, क्योंकि अधस्तन गुणस्थानोंसे उपरिम गुणस्थानोंमें जाते समय अपने अपने योग्य स्थानमें इनकी अनन्तभागवृद्धि होती है और उपरिम गुणस्थानांसे नीचे आते समय अपने अपने योग्य स्थानमें इनको अनन्तभागहानि होती है, इसलिए इन प्रकृतियोंके उक्त पद भी भजनीय कहें हैं। शेप कथन सुगम है। यह ओचप्ररूपणा है जो मूलमें निर्दिष्ट सामान्य तिर्युख आदि मार्गणाओंमें बन जाती है, अतः उनमें ओघके समान जाननकी सूचना की है। मात्र औदारिकमिश्रकाययोगमं देवगतिपञ्चककी असंख्यातगुणवृद्धि सर्वदा सम्भव नहीं है, क्योंकि किसी सम्यादृष्टिके इस योगको प्राप्त होनेपर यथासम्भव इनका बन्ध होता है। परन्त् ऐसी योग्यतावाले औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंका निरन्तर होना सम्भव नहीं है, इसिछए ईस योगमें उक्त प्रकृतियोंके इस पद्वाले जीव भजनीय कहे हैं। कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवांकी स्थिति औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंके समान ही है, इसलिए उनमें औदारिकमिश्र-काययोगी जीवोंके समान श्रह्मणा जाननेकी सुचना की है।

३०४. णिरएसु असंखेजगुणविद्ध-हाणी णियमा अत्थि । सेसपदा भयणिजा । मणुसअपज्जत-वेउच्वि०मि०-आहार०-आहारमि०-अवगद०-सुहुमसंप० - उवसम०-सासण०-सम्मामि० सन्वपगदीणं सन्वपदा भयणिजा । एदेण कमेण णेदन्वं ।

### एवं णाणाजीवेहि भंगविचयं समत्तं।

# भागाभागो

३०५. भागाभागाणुगमेण दुवि०-श्रोघे० आदे०। ओघेण पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु०-ओरालि०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि० -पंचंत० असंखेज्जगुणविद्धवंघगा सन्वजीवाणं केविडयो भागो ? दुभागो सादिरेयो । असंखेज-गुणहाणिवंघगा सन्वजीवाणं केविडयो भागो ? दुभागो देखणो । तिण्णिविद्ध-हाणि-अविड० सन्वजीवाणं केविडयो भागो ? असंखेजिदिभागो । अवत्त०वंघ० सन्वजीवाणं केविड० ? अणंतभागो । एसिं अणंतभागविद्ध-हाणि० अत्थि तेसिं सन्वजीवाणं केविडयो भागो ? अणंतभागो । सेसाणं पगदीणं एकविड्ड० के० ? दुभागो सादिरेगो । एक्कहाणि० दुभागो देख० । सेसपदा सन्वजीवाणं केविडयो भागो० ? असंखेजिदिभागो ।

३०४. नार्गकयोंमें असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिवाले जीव नियमसे हैं। शेप पद भजनीय हैं। मनुष्य अपर्याप्त, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आहारक-मिश्रकाययोगी, अपगतवेदवाले, सूद्दमसाम्परायसंयत, उपशमसम्यग्दृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें सब प्रकृतियोंके सब पद भजनीय है। इस क्रमसे ले जाना चाहिए।

विशेषार्थ—मनुष्य अपर्याप्त आदि सान्तर मार्गणाएँ हैं, इसलिए इनमें सब प्रकृतियों के सब पद भजनीय होना स्वाभाविक है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

इस प्रकार नाना जीवोंकी अपेक्षा भन्नविचय समाप्त हुआ।

#### भागाभाग

३०४ भागाभागानुगमकी अपेत्ता निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, औदारिकशरीर, तैजसरारोर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायकी असंख्यातगुणवृद्धिके बन्धक जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं? साधिक द्वितीय भागप्रमाण हैं। असंख्यातगुण-हानिके बन्धक जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं? तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदके बन्धक जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं? असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं? अनन्तवें भागप्रमाण हैं। जिनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि है उनके इन पदोंवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं? अनन्तवें भागप्रमाण हैं। शेप प्रकृतियोंकी एक वृद्धिके बन्धक जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं? अनन्तवें भागप्रमाण हैं। शेप प्रकृतियोंकी एक वृद्धिके बन्धक जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं? साधिक द्वितीय भागप्रमाण हैं। शेप पदोंके बन्धक जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं? कुल कम द्वितीय भागप्रमाण हैं। शेप पदोंके बन्धक जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं? कुल कम द्वितीय भागप्रमाण हैं। शेप पदोंके बन्धक जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं? कुल कम द्वितीय भागप्रमाण हैं। शेप पदोंके बन्धक

१. ता॰प्रती 'केवडि १ अणंतभागी । एसिं अणंतभागी एसि' आ॰प्रती 'केवडि १ अणंता भागा । एसि अणंतभागी एसि' इति पाटः ।

एवं आहारदुगं। णविर संखेज्जं काद्व्वं। तित्थय० णाणा०भंगो। णविर अवत्त० साद०-भंगो। एवं ओघभंगो तिरिक्खोघं कायजोगि-ओरालियका०-ओरालियमि०-णवुंस०-कोघादि०४-मिद-सुद०-असंजद - अचक्खु०-तिण्णिले०-भविस०-अब्भव सि०-मिच्छादि०-अस्पण्ण०-आहारग ति। णविर ओरालियमि० देवगदिपंचगस्स एक्कविष्ट्ठि०। कम्मइ०-अणाहारग० एसि अवत्त० अत्थि तेसि असंखेजगुणविष्ट्ठि० असंखेजा भागा। अवत्त० असंखेजिदिभागो। सेसाणं णिरयादीणं एसि असंखेजजजीवा तेसि ओघं साद०भंगो। एसि संखेजजीविगा तेसि ओघं आहारसरीरभंगो।। एवं णेदव्वं।

#### एवं भागाभागं समत्तं ।

जीय सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। इसी प्रकार आहारकद्विकके सब परों के बन्धक जीवोंका भागाभाग करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि संख्यात करना चाहिए। तीर्थङ्कर प्रकृतिके सब परों के बन्धक जीवोंका भागाभाग झानावरणके समान है। इतनी विशेषता है कि अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका भागाभाग सातावेदनीयके समान है। इस प्रकार ओषके समान सामान्य तिर्यक्क, काययोगी, ओदारिककाययोगी, औदारिकिमिश्रकाययोगी, नपुंसकवेदवाले, कोधादि चार कपायवाले, मत्यझानी, श्रुताझानी, असंयत, अचजुर्शनी, तीन लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिध्यादृष्टि, असंज्ञी और आहारक जीवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि औदारिकिमिश्रकाययोगी जीवोमें देवगितपञ्चककी एक वृद्धि है। कामणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें जिनका अवक्तव्यपद है उनकी असंख्यातगुणवृद्धिके बन्धक जीव असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं। शेष नरकादि मार्गणाओंमें जिनका परिमाण असंख्यात है उनका ओघसे सातावेदनीयके समान भङ्ग है अोर जिन मार्गणाओंका परिमाण संख्यात है उनका ओघसे सातावेदनीयके समान भङ्ग है अोर जिन मार्गणाओंका परिमाण संख्यात है उनका ओघसे आहारकशरीरके समान भङ्ग है। इस प्रकार ले जाना चाहिए।

विशेषार्थ—जो कुल जीवराशि है उसमें सब प्रकृतियों के सम्भव सब पदों के वन्धकों का यदि बटवारा किया जाय तो कितना हिस्सा किसे मिलेगा इसका विचार भागाभागमें किया गया है। तद्नुसार पांच झानावरणादिकी असंख्यातगुणवृद्धिके बन्धक जीव आधेसे कुछ अधिक प्राप्त होते हैं। असंख्यातगुणहानिके बन्धक जीव आधेसे कुछ कम प्राप्त होते हैं। फिर भी इन दोनों पदों के बन्धक जीवों का कुल परिमाण मिलाकर सम्पूर्ण जीव शशि नहीं होता है। जो परिमाण बच रहता है उसमें शेप पदों के बन्धक जीव होते हैं। भागाभागकी दृष्टिसे उनका विचार करनेपर तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित पदके बन्धक जीव सब जीव राशि के असंख्यातवें भागप्रमाण होते हैं। अर्थात् सब जीवराशिमें असंख्यातका भाग देनेपर जो लब्ध आबे उतने इन पदों के बन्धक जीव होते हैं और अवक्तत्र्यपदके बन्धक जीव अनन्तवें भागप्रमाण होते हैं। अर्थात् सब जीवराशिमें अनन्तक। भाग देनेपर जो लब्ध आवे उतने इस पदके बन्धक जीव होते हैं। कारणका विचार पहले कर आये हैं। यहां इतना विशेष समभ लेना चाहिए कि आगे परिमाण अनुयोगद्वारमें जो प्रत्येक प्रकृतिके विवक्ति पदके बन्धक जीवोंका परिमाण बतलाया है उसे प्रतिभाग बनाकर यहां सर्वत्र भागहार प्राप्त करना चाहिए। पांच हानावरणादिमें पांच नोकषायोंको छोड़कर शेष ऐसी प्रकृतियां भी सम्मिलित हैं जिनकी

१. ता॰ प्रती 'असंखेजजजीविगा तेसिं ओधं। आहारसरीरभंगो' इति पाठः। २. ता॰प्रती 'एवं भागाभागं समत्तं।' इति पाठो नास्ति।

# परिमाणं

३०६. परिमाणाणुगमेण दुवि०-ओघे० आदे०। ओघेण पंचणा०-छदंसणा०-[पचक्खाण०४]–चदुसंज०–भय-दु०-तेजा०-क०–वण्ण०४-अगु०–उप०–णिमि०-पंचंत० चत्तारिवड्टि-हाणि-अवद्वि० केत्तिया ? अणंता । अवत्तव्व० केत्तिया ? संखेजा । श्रीण-गिद्धि०३-मिच्छ०-अट्टक०-ओरालि० णाणा०भंगो । णवरि अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि भी सम्भव है। पाँच नोकषायांके साथ उनके इन पदवालोंका भागाभाग कितना है यह बतलानेके लिए उसकी अलगसे सूचना की है। ये पाँच ज्ञानावरणादि सब ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियां हैं। अपनी-अपनी बन्धव्युच्छित्तिके पूर्व इनका सब जीव नियमसे बन्ध करते हैं। इनमें औदारिकशरीर ऐसा है जो सप्रतिपर्क प्रकृति कही जा सकती है परन्तु सब अपर्याप्तक और एकेन्द्रियसे छेकर चतुरिन्द्रिय तकके जीव उसका नियमसे बन्ध करते हैं, इसलिए उन जीवोंकी अपेचा वह भी धवबन्धिनी है। अब शेष जो प्रकृतियां ग्हती हैं, वे पगवर्तमान हैं, इसलिए उनके अवक्तव्य पदकी परिगणना वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित पदके साथ की गई है, अतः पांच ज्ञानावरणादिके अवक्तव्यपद्वालोंका भागाभाग जो अलगसे कहा गया है उसे यहाँ अलगसे नहीं दिखलाया गया है। मात्र आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिके विषयमें कुछ विशेषता है। बात यह है कि आहारकदिकका बन्ध करनेवाले जीव ही संख्यात होते हैं, इसलिए असंख्यातवें भागप्रमाणके स्थानमें यहाँ संख्यातवें भागप्रममाण होते हैं ऐसा करनेकी सूचना की गई है। तथा तीर्थङ्कर प्रकृति ध्रवबन्धिनी ही है यह दिखलानके लिए उसका भङ्ग ज्ञानावरणके समान जाननेकी सूचना की है पर इसके अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोंका भागाभाग सातावेदनीयके समान है, क्योंकि तीर्थक्कर प्रकृतिके बन्धक जीव असंख्यात होते हैं और इसके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव संख्यात होते हैं इसिछए यहाँ इस पदकी अपेका भागाभाग सातावेदनीयके समान वन जानेसे उसे उसके समान जाननंकी सुचना की है। यहाँ सामान्य तिर्यक्क आदि कुछ अन्य मार्गणाएँ गिनाई हैं जिनमें ओघके समान जाननकी सूचना की है। उसका कारण इतना ही है कि ये सब मार्गणाएं अनन्त संख्यावाली हैं, इसलिए उनमें ओघप्ररूपणा बन जाती है । मात्र अपनी अपनी बन्धयोग्य प्रकृतियोंको जानकर भागाभाग कहना चाहिए। किन्तु उनमें औदास्किमिश्रकाययोग एक ऐसी मार्गणा है जिसमें द्वर्गातपञ्चकको एकमात्र असंख्यातगुणवृद्धि होती है, इसलिए यहाँ इसका भागाभाग सम्भव नहीं है। कार्मणकाययांगी और अनाहारक ये दो ऐसी मार्गणाएँ हैं जिनमें धवबन्धवाली प्रकृतियोंकी असंख्यात्गुणवृद्धि ही होती है, इसलिए इनका भागाभाग सम्भव नहीं है। शेष प्रकृतियांकी अवश्य ही असंख्यातगुणवृद्धि और अवक्तव्यपद होते हैं, इसलिए इनका भागाभाग अलगसे कहा है। शेप कथन स्पष्ट ही है।

इस प्रकार भागाभाग समाप्त हुआ।

#### परिमाण

३०६. पिमाणानुगमकी अपेत्ता निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे पाँच झानावरण, छह दर्शनावरण, प्रत्याख्यानावरणचतुष्क, चार संज्वलन, भय, जुगुप्सा, तैजस-शरीर, कार्मणशगीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदके बन्धक जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । अवक्तव्यपदके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । स्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, आठ कपाय और औदारिकशरीरका भक्क झानावरणके समान है । इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव कितने हैं ।

असंखेजा! तिण्णिआउगाणं वेउव्वियस्त्रकं तित्थ० चत्तारिवहि-हाणि-अवहि०-अवत्त० केत्तिया ? असंखेजा। णवरि तित्थ० अवत्त० केत्तिया ? संखेजा। आहारदुगस्स सव्वपदा केत्तिया ? संखेजा। सेसाणं सव्वपदाणं सव्वपदा केत्तिया ? अणंता। एसं अणंतभागविहि-हाणि० अत्थि तेसिं असंखेजा। एवं ओघभंगो तिरिक्खोधं कायजोगि-ओरालि०-ओरालियमि०-णवुंस०-कोधादि०४-मिद-सुद०-असंजद-अवक्खुदं०-तिण्णिले०-भवसि०-अब्भवसि०-मिच्छादि०-असण्णि०-आहारग ति। णवरि ओरालियमि०-कम्मइ०-अणाहार० देवगदिपंचग० असंखेजगुणविहि० केत्तिया ? संखेजा। कम्मइग०-अणाहार० सव्वपदा केत्तिया ? अणंता। णवरि ध्रविगाणं एगपदं अणंता। णवरि मिच्छ० अवत्त० केत्तिया? असंखेजा। एदेण बीजेण णेदव्वं याव अणाहारग ति।

असंख्यात हैं। तीन आयु, वैक्रियिकपट्क और तीर्थङ्करप्रकृतिकी चार वृद्धि, चार हानि, अवस्थित और अवक्तव्यपद्के बन्धक जीव कितन हैं ? असंख्यात हैं। इतनी विशेषता हैं कि तीर्थङ्करप्रकृतिके अवक्तव्यपद्के बन्धक जीव कितन हैं ? संख्यात हैं। आहारकद्विकके सब पदोंके बन्धक जीव कितन हैं ? अनन्त हैं। जिनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि है उनके इन पदोंके बन्धक जीव असंख्यात हैं। इस प्रकार आवके समान सामान्य तिर्यञ्च, काययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, नपुंसकवेदवाले, कोधादि चार कपायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचलुदर्शनी, तीन लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी और आहारक जीवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि ओदारिकमिश्रकाययोगी कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें देव-गतिपञ्चककी असंख्यातगुणवृद्धिके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं। कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें सब पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? अनन्त हैं। इतनी विशेषता है कि ध्रुव-वन्धवाली प्रकृतियोंके एक पदके बन्धक जीव कितने हैं ? अनन्त हैं। इतनी विशेषता है कि ध्रुव-वन्धवाली प्रकृतियोंके एक पदके बन्धक जीव कितने हैं ? अनन्त हैं। इस बीजपदके अनुसार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए।

विशेषार्थ — ओयसे पाँच झानावरणादिकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका बन्ध अन्यतर जीव करते हैं और सब जीवराशि अनन्त हैं, अतः यहाँ उक्त प्रकृतियों के उक्त पद्वाले जीवोंका परिमाण अनन्त कहा है। परन्तु इनका अवक्तव्यपद उपरामश्रेणिमें ही सम्भव है, अतः इनके इस पदवाले जीवोंका परिमाण संख्यात कहा है। स्यानगृद्धि आदिके विषयमें यहीं बात हैं, अतः उनका भङ्ग झानावरणके समान कहा है। मात्र उनके अवक्तव्यपदके स्वामित्वमें विशेषता है। बात यह है कि इनका अवक्तव्यपद यथायोग्य प्रथम गुणस्थानसे पाँचवें गुणस्थान तक होता है। यथा—गिरते समय स्त्यानगृद्धिका पहले और दूसरे गुणस्थानमें, मिथ्यात्वका पहले गुणस्थानमें, अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कका प्रथमादि चारमें प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका प्रथमादि पाँचमें और औदारिकशगिरका असंज्ञी आदि जीवोंके अवक्तव्यपद होता है और ऐसे जीवोंका परिमाण असंख्यात सम्भव है, अतः यहाँ इन प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदके वन्धक जीवोंका परिमाण असंख्यात कहा है। तीन आयुके उदयवाले जीव असंख्यात हैं। इस न्यायसे इनका वन्ध करनेवाले जीव भी असंख्यात होते हैं। यही कारण है कि यहाँ इनके सब पदवाले जीवोंका परिमाण असंख्यात कहा है। वैक्रियकषट्कका असंज्ञी आदि जीव और

३०७. षेररएसु धुविगाणं चत्तारिवड्डि-हाणि-अवट्ठि० केत्तिया ? असंखेजा । मणुसाउ० सव्वपदा केत्तिया ? संखेजा । सेसाणं पगदीणं सव्वपदा असंखेजा । एसिं अणंतभागवड्डि-हाणि० अत्थि तेसिं असंखेजा । णवरि तित्थ० अवत्त० केत्तिया ? संखेजा । एवं सव्वणेरइय-देव-सव्वपंचिंदियतिरिक्ख-अपज्ञ०-सव्वविगिलिंदिय-सव्वपुढ०-आउ० - तेउ-वाउ० - बादरपज्ञत्तपत्ते०-वेउव्वियप०-[ वेउव्वियमि० - इत्थिवे०-पुरिसवे०-विभंग०-सासणेर्वे देवाउ०

तीर्थङ्करप्रकृतिका सम्यग्दृष्टि कुछ जीव बन्ध करते हैं। यतः ये जीव भी असंख्यात हैं, अतः इनके सब परोंके बन्धक जीव भी असंख्यात कहे हैं। मात्र तीर्थं द्वरप्रकृतिका अवक्तव्यपद एक तो उपशमश्रीणमें सम्भव है, दूसरे आठवें गुणस्थानमें बन्धव्युच्छित्तिके बाद जो जीव मरकर देव होते हैं उनके प्रथम समयमें सम्भव है और तीसरे जो इसका बन्ध करनेवाले जीव दसरे तीसरे नरकमें उत्पन्न होते हैं उनके सम्भव है। यतः ये मिलकर भी संख्यात ही होते हैं, अतः यहाँ इसके अवक्तव्यपद्वाले जीवोंका परिमाण संख्यात कहा है। आहारकद्विकके सब पदोंका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात हैं यह स्पष्ट ही है। अब रहीं शेप परावर्तमान प्रकृतियाँ सो उनके सब पद एकेन्द्रियादि सब जीवोंके सम्भव हैं, इसलिए उनके सव पटोंके वन्धक जीवोंका परिमाण अनन्त कहा है। यहाँ छह दर्शनावर्ण, बारह कपाय और सात नोकषायोंकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि भी होती हैं पर उनके इन पटवालोंका परिमाण अभी तक नहीं कहा गया था, इसलिए उसका अलगसे उल्लेख किया है। तात्पर्य यह है कि ये पर भी यथासम्भव गुणस्थान चढ़ते समय और उतरते समय होते हैं। चढते समय अनन्तभागवृद्धि होती है और उतरते समय अनन्तभागहानि। विशेष जानकारी स्वामित्वको देग्वकर कर लेनी चाहिए। यतः ऐसे जीव असंख्यात हो सकते हैं, अतः उक्त प्रकृतियोंके इन पदवाले जीवोंका परिमाण असंख्यात कहा 崀 । यहाँ मूलमें गिनाई गई सामान्य तिर्युद्ध आदि अन्य मार्गणाओंमें यह ओचप्ररूपणा बन जाती है, इसलिए उनमें ओचके समान जाननेकी सूचना की है। मात्र औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें तथा इनके साथ कार्मण-काययोगी और अनाहारक जीवोंमें देवगतिपञ्चकका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात ही होते हैं और यहाँ इनकी एकमात्र असंख्यातगुणवृद्धि हो होती है, इसलिए यहाँ इनके उक्त पद्वाले जीवोंका परिमाण संख्यात कहा है। कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका एक असंख्यातगुणवृद्धि पद और शेपके असंख्यातगुणवृद्धि और अवक्तव्य ये दो पद होते हैं तथा इनका परिमाण अनन्त है यह स्पष्ट ही है।

३०% नारिकयों में भुवबन्धवाली प्रकृतियों की चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपद्के वन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। मनुष्यायुके सब पदों के बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं। शेप प्रकृतियों के सब पदों के बन्धक जीव असंख्यात हैं। जिन प्रकृतियों की अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि है उनके इन पदों के बन्धक जीव असंख्यात हैं। इतनी विशेषता है कि तार्थक्कर प्रकृतिके अवक्तव्यपद्के बन्धक जीव कितन हैं ? संख्यात हैं। इसी प्रकार सब नारकी, देव, सब पञ्चीन्द्रय तियञ्च, सब अपर्याप्त, सब विकलेन्द्रिय, सब पृथिवीकायिक, सब जलकायिक, सब अग्निकायिक, सब वायुकायिक, वादर पर्याप्त प्रत्येक वनस्पतिकायिक, वैक्रियिककाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, स्त्रीवेदवाले, पुरुपवेदवाले, विभक्कद्वानो और सासादनसम्यग्दिष्ट जीवों में

१ ता॰प्रतौ 'बादर॰ पत्ते॰ वेउब्विय''' [सासण॰ स] म्मामि॰ णवरि' आ॰ प्रतौ बादर पजन्तपत्ते॰ वंउब्विय॰''' सासण॰ सम्मामि॰ । णवरि' इति पाठ: । २ ता॰प्रतौ 'विभंग॰ । सासणे' इति पाठ: । असंखेजा। केसिं च मणुसाउ० सव्वपदा असंखेजा। सेसाणं संखेजा'। वेउव्वियमि० धुविगाणं एगपदं असंखेजा। सेसाणं असंखेजगुणवड्डि-अवत्त० असंखेज्जा। तित्थ० एयपदं संखेजा।[इत्थि० तित्थ० सव्वपदा संखेजा।]

३०८. मणुसेसु पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुगुं०-ओरालि०-

जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि पञ्चेन्द्रिय तिर्यक्क, विभङ्गज्ञानी और सासादनसम्यदृष्टि जीवोंमें देवायुके सब पदोंके बन्धक जीव असंख्यात हैं। मनुष्यायुके सब पदोंके बन्धक जीव किन्हींमें असंख्यात हैं और शेषमें संख्यात हैं। वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें ध्रुवबन्ध-वाली प्रकृतियोंके एक पदके बन्धक जीव असंख्यात हैं। शेष प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवृद्धि और अवक्तव्यपदके बन्धक जीव असंख्यात हैं। मात्र तीर्थङ्कर प्रकृतिके एक पदके बन्धक जीव संख्यात हैं।

विशोषार्थ—नारिकयोंका परिमाण असंख्यात है, इसलिए उनमें सब प्रकृतियोंके यथा-सम्भव पदवाले जीवोंका परिमाण असंख्यात बन जाता है। मात्र इसके दो अपवाद हैं— एक तो मनुष्यायुके सब पदोंका बन्ध करनेवाले जीव और दूसरे तीर्थङ्कर प्रकृतिके अवक्तव्य-पदका बन्ध करनेवाले जीव। नारकी जीव गर्भज मनुष्योंकी आयुका ही वन्ध करते हैं और गर्भज मनुष्य संख्यात होते हैं, इसिछए नार्राक्योंमें मनुष्यायुके सब पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका परिमाण संख्यात कहा है। तथा तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध करनेवाले जो मनुष्य अन्तमें मिथ्यादृष्टि होकर दूसरे और तीसरे नरकमें उत्पन्न होते है उन्हींके वहाँ सम्यग्दर्शन होनेपर तीर्थङ्कर प्रकृतिका अवक्तव्यपद होता है। यतः ऐसे जीव संख्यात ही हो सकते हैं, अतः नारिकयोंमें इसके अवक्तत्र्यपदका बन्ध करनेवाले जीवोंका परिमाण संख्यात कहा है। यहाँ गिनाई गई सब नारकी आदि मार्गणाओंमें यह प्ररूपणा बन जाती है, अतः उनमें सामान्य नारिकयोंके समान जाननेकी सूचना की है। मात्र इन मार्गणाओं में से तीन प्रकारके पञ्चेन्द्रिय तिर्यख्न, विभङ्गज्ञानी और सासादनसम्यग्द्रष्टि जीवोंमें देवायुका भी वन्ध होता है, इसिलए इनमें देवायुके सब पदवाले जीवांका कितना परिमाण होता है यह अलगसे बतलाया है। तथा इन सब मार्गणाओं में यद्यपि मनुष्यायुका बन्ध होता है पर उनमें से वैक्रियिककाययोगी और सासादनसम्यग्दृष्टि इन दो मार्गणाओंमें संख्यात जीव ही इस आयुका बन्ध करते हैं किन्तु अन्य मार्गणाओं में असंख्यात जीव मनुष्यायुका बन्ध करते हैं, इसिछए उक्त मार्गणाओं में मनुष्यायुसम्बन्धी उक्त विशेषताका उल्लेख करनेके लिए इसकी प्ररूपणा भी अलगसे की है। वैक्रियिकमिश्रकाययांगी जीवांका परिमाण असंख्यात है, इसलिए इनमें ध्रवबन्धवाली प्रकृतियांके एक परवाले जीव और तीर्थङ्कर प्रकृतिको छोड़कर शेष प्रकृतियोंके दो परवाले जीव असंख्यात है यह स्पष्ट ही है। मात्र तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध करनेवाले जो मनुष्य मर कर देव होते हैं और प्रथम नरकके नारकी होते हैं उन्हींके इस योगमें तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध सम्भव है। ऐसे जीव संख्यातसे अधिक नहीं हो सकते, इसलिए यहाँ इसके सब पदवाले जीवोंका परिमाण संख्यात कहा है। तथा मनुष्योंमें ही स्नोवेदी जीव तीर्थद्भरप्रकृतिका बन्ध करते हैं, इसलिए इस मार्गणामें इसके सब पदांके बन्धक जीवोंका परिमाण अलगसे कहा है।

३०८. मनुष्योंमें पाँच झानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोछह कपाय, भय, जुगुप्सा, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुळघु, उपघात, निर्माण और पाँच

३. ता०आ०प्रत्योः 'सेसाणं असंखेजजा' इति पाठः।

तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० चत्तारिवड्ढि-हाणि-अवड्डि० असंखेजा। अवत्त० संखेजा। एसिं अणंतभागवड्ढि-[हाणि० अत्थि तेसिं संखेजा। दोआउ०-वेउव्वियछक्कं ] आहारदुगं तित्थयं० सव्वपदा केत्तिया ? संखेजा। सेसाणं सव्व-पगदीणं सव्वपदा असंखेजा। मणुसपजत्त-मणुसिणीसु सव्वपदा केत्तिया ? संखेजा। एवं सव्वट्ड०-आहार०-आहारमि०-अवगदवे०-मणपज्ज०-संजद-सामाइ०-छेदो०-परिहार०-सुहुमसं०।

३०६. एइंदि०-वणप्फदि-णिगोद० सन्वपगदीणं सन्वपदा केत्तिया ? अणंता । णवरि मणुसाउ० सन्वपदा केत्तिया ? असंखेज्जा ।

अन्तरायकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यात हैं। तथा अवक्तव्यपदके बन्धक जीव संख्यात हैं। यहाँ जिनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि है उनमें इन पदोंके बन्धक जीव संख्यात हैं। दो आयु, वैकियिकषट्क, आहारकद्विक और तीर्थङ्करप्रकृतिके सब पदोंके बन्धक जीव कितने हैं? संख्यात हैं। शेप सब प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीव असंख्यात हैं। मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यिनियोंमें सब प्रकृतियोंके सब पदोंके वन्धक जीव कितने हैं? संख्यात हैं। इसी प्रकार अर्थात् मनुष्य पर्याप्त जीवोंके समान सर्वार्थिसिद्धिके देव, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, अपगतवेदवाले, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत और सूद्दमसाम्परायसंयत जीवोंमें जानना चाहिए।

विशेषार्थ—सामान्य मनुष्योंका पिरमाण असंख्यात है। लब्ध्यपर्याप्त मनुष्य भी पाँच ज्ञानावरणिदिकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका बन्ध करते हैं, इसिलिए यहाँ इन प्रकृतियोंके उक्त पदवाले जीवोंका पिरमाण असंख्यात कहा है। परन्तु इनका अवक्तव्यपद लब्ध्यपर्याप्त मनुष्योंके सम्भव नहीं है, इसिलिए इनके अवक्तव्य पदवाले जीवोंका पिरमाण संख्यात कहा है। यहाँ विवासत प्रकृतियोंकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि ये पद भी लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्योंके नहीं होते, इसिलिए इन पदवाले जीवोंका पिरमाण भी संख्यात कहा है। हो आयु, वैकियिकपट्क, आहारकदिक और तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध गर्भज मनुष्य यथासम्भव करते हैं यह स्पष्ट ही है, इसिलिए यहां इन प्रकृतियोंके सब पदवाले जीवोंका पिरमाण संख्यात कहा है। शेप सब प्रकृतियों और उनके सब पद्दांका वन्ध मनुष्योंमें यथायोग्य सबके सम्भव है, इसिलिए उनके सब पदवाले जीवोंका पिरमाण असंख्यात कहा है। मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यिनी इनका पिरमाण ही संख्यात है, इसिलिए इनमें सब प्रकृतियोंके सम्भव सब पदवाले जीवोंका पिरमाण संख्यात कहा है। यहाँ गिनाई गई अन्य सब मार्गणाओंमें जीवोंका पिरमाण संख्यात है, इसिलिए उनमें अन्तके इन दो प्रकारके मनुष्योंके समान जाननेकी सूचना की है।

३०६. एकेन्द्रिय, वनस्पतिकायिक और निगोद जीवोंमें सब प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । इतनी विशेषता है कि मनुष्यायुके सब पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं ।

विशेषार्थ इन तीन मार्गणाओंमें परिमाण अनन्त है, इसिछए इनमें सब प्रकृतियोंके

१ ता॰प्रतौ 'अणंतभागव [ह्रुःःःःआहारदुगं ] तिन्थय' आ॰प्रतौ अणंतभागवट्टिःःःःआहारदुग तित्थय॰' इति पाठः ।

३१०. एदेण कमेण आभिण-सुद०-[ ओघ० पंचणा०-देवग०-पंचिदि ०-वेउव्वि०-तेजा०-क०-समचदु०-वेउव्वि० अंगो०-वण्ण०४-देवाणुपु०-अगु०४-पसत्थ ०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे० - णिमि०-तित्थ० - उच्चा०-पंचंत० चत्तारिवड्डि-हाणि-अविड्ड० केत्तिया ? असंखेज्जा । अवत्त० संखेज्जा । एवं णिहा-पयला-पुरिस०-भय-दु० । एवं चदुदंसणा० । णवरि अणंतभागवड्डि-हाणि० संखेज्जा । चदुसंज०-पचक्खाण०४ णाणा०भंगो । णवरि अणंतभागवड्डि-हाणि० केत्तिया ? असंखेज्जा । [दोवेदणी०-अपच्चक्खाण०४-चदुणो०-देवाउ०-मणुसग०-ओरालि०-ओरालि०अंगो०-वज्जरि०-मणुसाण०-थिरादितिण्णियुग० सव्वपदा० केत्तिया० ? ] असंखेज्जा । मणुसाउ ०-आहारदुगं सव्वपदा केत्तिया ? संखेज्जा । एवं ओधिदं०-सम्मादि०-वेदग० ।

सब पदवाले जीवोंका परिमाण अनन्त बन जानेसे वह उक्त प्रमाण कहा है। पर कुल मनुष्य ही असंख्यात होते हैं, इसिलए मनुष्यायुका बन्ध करनेवाले जीव कहीं असंख्यातसे अधिक नहीं हो सकते। यही कारण है कि यहाँ इसके सब पदवाले जीवोंका परिमाण असंख्यात कहा है।

३१० इस क्रमसे आभिनिवोधिकज्ञानी,श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमे पाँच ज्ञानावरण, देवगित, पञ्चीन्द्रयज्ञाति, वैकियिकश्रार्ग, तेजस्यर्गर, कर्मणश्रार्ग, समचुरस्रमंथान, वैकियिकश्रार्गर आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगित, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थङ्कर, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायकी चार दृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदके वन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । इनके अवक्तव्यपदके वन्धक जीव संख्यात हैं । इसी प्रकार निद्रा, प्रचला, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साका भङ्ग जानना चाहिए । तथा इसी प्रकार चार दर्शनावरणका भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि इनकी अनन्तभागदृद्धि और अनन्तभागदृद्धि और अनन्तभागदृद्धि और अनन्तभागदृद्धि और अनन्तभागदृद्धि और अनन्तभागदृद्धि और अनन्तभागदृ्द्धि और असंख्यात हैं । दो वेदनीय, अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क, चार नोकपाय, दंवायु, मनुष्यगति, औदारिकश्रगर, औदारिकश्रगर आङ्गोपाङ्ग, वञ्चपभनाराच संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और स्थिर आदि तीन युगलके सब पदांके वन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । मनुष्यगु और आहारकद्विकके सब पदांके वन्धक जीव कितने हें ? असंख्यात हैं । मनुष्यगु और आहारकद्विकके सब पदांके वन्धक जीव कितने हें ? संख्यात हैं । इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्द्ष्टि और वेदकसम्यग्द्रि जीवोंमें जानना चाहिए ।

विश्रोपार्थ—ये तीन मार्गणावाले जीव असंख्यात हैं, इसिलए इनमें पाँच ज्ञानावरणादिकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यात कहे हैं। परन्तु इनका अवक्तव्यपद उपशमश्रीणमें होता है, इसिलए इनके उक्त पदके बन्धक जीव संख्यात कहे हैं। निद्रादिक पाँचका भङ्ग इसी प्रकार है, इसिलए उनके विषयमें पांच ज्ञानावरणादिके समान जाननेकी सूचना की है। चार दर्शनावरणका भङ्ग भी इसीप्रकार बन जाता है। मात्र इनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि भी सम्भव होनेसे इन पदोंके बन्धक जीवोंका परिमाण अलगसे कहा

१ ता॰प्रतौ 'अभिणिसुदः''' [केवल॰] पंचिं॰' आ॰प्रतौ 'आभिणि-सुद्॰'''' केवल॰ पंचिंद॰' इति पाटः । २ आ॰प्रतौ 'केति॰ १ अस [ खेजा | '''''असंखेजा । मणुसाउ॰' आ॰प्रतौ 'केतिया ! असंखेजा । "'''असंखेजा । मणुसाउ॰' इति पाठः ।

३११. संजदासंजद<sup>9</sup>० सच्वपगदीणं सव्वपदा केत्तिया ? असंखेज्जा । णवरि तित्थ० सव्वपदा संखेज्जा ।

३१२. तेउ०-पम्म० [पच्चक्खाण०४-] देवगदि०४-तित्थ० अवत्तः० केत्तिया ? संखेज्जा । सेसपदा असंखेज्जा । सेसपगदीणं सन्वपदा केत्तिया ? असंखेज्जा । [मणुसाउ०-आहारदु० सव्वपदा केत्तिया ? संखेजा । ]

है जो संख्यात प्राप्त होता है, क्यों कि यहाँ इनके ये हो पद उपशमश्रेणिमें ही सम्भव हैं। चार संज्वलन और प्रत्याख्यानावरण चतुष्ककी अनन्तभागृहृद्धि और अनन्तभागृहानि ये दो पद चौथेसे पाँचवेंमें जाते समय और उपरके गुणस्थानोंसे चौथेमें आते समय भी सम्भव हैं, इसलिए इन प्रकृतियोंके उक्त पद्वालोंका परिमाण असंख्यात कहा है। इनके शेप पदोंका भङ्ग पाँच ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही है। दो वेदनीय आदि कुछ तो परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं, अप्रत्याख्यानावरणका चतुथ गुणस्थानमें बन्ध होता है तथा मनुष्यगतिद्विक, औदारिकशागिदिक और विश्वपमनागचसंहननका अविरतसम्यग्दृष्टि सब देव और नारकी बन्ध करते हैं, इसलिए यहाँ इनके सब पदोंके बन्धक जीवांका परिमाण असंख्यात प्राप्त होनेसे वह उक्तप्रमाण कहा है। यहाँ मनुष्यायु और आहारकद्विकके सब पदोंके बन्धक जीव संख्यात हैं यह स्पष्ट ही है। अविधिदर्शनवाले आदि मूलमें गही गई तीन मार्गणाओंमें यह प्रकृपणा अविकल विद्त हो जाती है, इसलिए उनमें आभिन्वोधिकज्ञानी आदि जीवोंके समान जाननेकी सृचना की है।

३११. संयतासंयत जीवोंमें सब प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। इतनी विशेषता है कि तीर्थं हुए प्रकृतिके सब पदोंके बन्धक जीव संख्यात हैं।

विशोपार्थ—संयतासंयतोंमें मनुष्य ही तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध करते हैं, इसिंहए इनमें इस प्रकृतिके सब पदवाले जीवोंका परिमाण संख्यात कहा है। शेप कथन स्पष्ट ही है।

३१२. पीत और पद्मलेश्यामें प्रत्याख्यानावरणचतुष्क, देवरातिचतुष्क, और तीर्थङ्कर प्रकृतिके अवक्तव्य पदके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । शेप पदोंके बन्धक जीव असंख्यात है । शेप प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात है ? तथा मनुष्यायु और आहारकद्विकके सब पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं ।

विशेषार्थ—जो संयत मनुष्य नीचेके गुणस्थानों में आते हैं या मरकर देव होते हैं उनके ही प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका अवक्तव्यपद होता है, इसिल्ए तो इन लेखाओं में अप्रत्याख्यानावरण चतुष्कके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका परिमाण संख्यात कहा है। तथा देव और नारिकयोंके तो देवगितचतुष्कका बन्ध ही नहीं होता, इसिल्ए वहाँ इनके अवक्तव्यपदकी बात ही नहीं। जो मिथ्यादृष्टि देव मरकर अन्य गतियों में उत्पन्न होते हैं उनके भी इनका बन्ध नहीं होता, इसिल्ए वहाँ भी इनके अवक्तव्यपदकी बात नहीं। हाँ जो उक्त लेखावाले सम्यरदृष्टि देव मरकर मनुष्यों उत्पन्न होते हैं उनके देवगितचतुष्कका अवक्तव्यपद सुख्यरूपसे सम्भव है और ऐसे जीव संख्यात होते हैं, इसिल्ए यहाँ देवगितचतुष्कके अवक्तव्यपदका बन्ध करनेवाले जीवोंका परिमाण संख्यात कहा है। तथा इन लेखाओं ने तथिङ्कर प्रकृतिका अवक्तव्यपद मनुष्यों ही सम्भव है, इसिल्ए यहाँ इसके अवक्तव्यपदके वन्धक जीव भी संख्यात कहे हैं। यहाँ इन प्रकृतियोंके शेष पदोंके तथा मनुष्यायु और आहारकिद्विकको छोड़कर शेष प्रकृतियोंके

१. ता॰प्रतौ 'वेदग॰ संजदासंजदा' इति पाटः। २. आ॰प्रतौ देवगदि ४ मिच्छ॰ अवत्त॰' इति पाटः।

३१३. सुकाए धुविगाणं चत्तारि [ वड्डि-हाणि-अवट्टि केत्तिया० । असंखेजा । अवत्त० केत्तिया० । संखेजा । दोआउ०-आहार० सन्वपदा केत्तिया० ? संखेजा । सेसाणं सन्वप० के० असंखेज्जा ] । णवरि मणुसगादिपंच०-देवगदि४-तित्थ० अवत्त० केत्तिया ? संखेज्जा । सेसपदा असंखेज्जा । [खइय० एवमेव । ]

३१४. उवसम० धुविगाणं मणुसगदिपंचग०-देवगदि०४ अवत्त० केत्तिया ? संखेजा। सेसपदा असंखेजा। चदुदंस० अणंतभागवड्डि-हाणि० संखेजा। सेसपदा केत्तिया ? असंखेजा। आहारदुगं तित्थ० सन्वपदा केत्तिया ? संखेजा। सेसाणं पगदीणं सन्वपदा केत्तिया ? असंखेजा।

सब पदोंके बन्धक जीव असंख्यात हैं यह स्पष्ट ही है। यहाँ मनुष्यायु और आहारकद्विकके सब पदोंके बन्धक जीव संख्यात हैं यह भी स्पष्ट है।

३१३. शुक्ललेश्यामें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदके बन्धक जीव कितने हैं? असंख्यात हैं। अवक्तन्यपदके बन्धक जीव कितने हैं? संख्यात हैं। दा आयु और आहाकद्विकके सब पदोंके बन्धक जीव कितने हैं? संख्यात हैं। शेप प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीव कितने हैं? असंख्यात हैं। इतनी विशेषता है कि मनुष्यगितपञ्चक, देवगितचतुष्क और तीर्थक्कर प्रकृतिके अवक्तन्य पदके बन्धक जीव कितने हैं? संख्यात हैं। तथा शेप पदोंके बन्धक जीव असंख्यात हैं। चायिकसम्यग्दृष्टियोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए।

विशेषार्थ — शुक्ललेश्यामं ध्रु वबन्धवाली प्रकृतियोंका अवक्तन्यपद उपशमश्रीणसे उतरते समय होता है, इसलिए यहाँ इनके उक्त पद्वाले जीव संख्यात कहे हैं। जो शुक्ललेश्यावाले उपशमश्रीणसे उतरते समय देवगतिचतुष्कका बन्ध करते हैं उनके इन प्रकृतियोंका अवक्तन्य पद होता है और जो मरकर देव होते हैं उनके वहाँ उत्पन्न होनके प्रथम समयमें मनुष्यगित पञ्चकका अवक्तन्यपद होता है। यतः ये जीव संख्यात होते हैं, अतः यहाँ इनके अवक्तन्य पदके बन्धक जीवोंका परिमाण संख्यात कहा है। शुक्ललेश्यामें तीर्थङ्कर प्रकृतिके बन्धका प्रारम्भ एक तो मनुष्य करते हैं। दूसरे उपशमश्रीणमें तीर्थङ्कर प्रकृतिकी बन्धन्युच्छित्तिके बाद जो मर कर देव होते हैं या नीचे उतर आते हैं वे भी इसके बन्धको पुनः प्रारम्भ करते हैं। अतः ये संख्यात होते हैं, अतः इस लेश्यामें तीर्थङ्कर प्रकृतिके अवक्तन्य पदके बन्धक जीव भी संख्यात कहे हैं। शेप कथन सुगम है। यहाँ मूलमें कुछ पाठ बृदित है और गड़बड़ी भी है। सुधारकर पाठ बनातका प्रयत्न किया है। ज्ञायिकसम्यक्त्वमें प्रायः शुक्लकेश्याके समान भङ्ग बन जाता है, इसलिए उसमें भी शुक्ललेश्याके समान जाननेकी सूचना कर दी है। जो विशेषता है उसे जान लेना चाहिये।

३१४. उपशमसम्यक्तवमें ध्रुववन्धवाली प्रकृतियोंके और मनुष्यगित पञ्चक तथा देवगित चतुष्कके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । शेप पदों के बन्धक जीव असंख्यात हैं । चार दर्शनावरणकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिके बन्धक जीव संख्यात हैं । शेप पदों के बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिके सब पदों के बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । शेष प्रकृतियों के सब पदों के वन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । शेष प्रकृतियों के सब पदों के वन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं ।

१ ता॰ प्रतौ 'चत्तारि [बट्टि हाणि ] ······ एवमेव णगरि' आ॰प्रतौ 'चत्तारि····· एवमेव णवरि' इति पाठः ।

३१५. सासण०-सम्मामि० सन्त्रपगदीणं सन्त्रपदा असंखेजा। णवरि सासणे मणुसाउ० सन्त्रपदा संखेजा।

एवं परिमाणं समेत्तं ।

# खेत्तं

३१६. खेत्ताणुगमेण दुवि०—ओघे० आदे०। ओघेण पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक० - भय - दु०-ओरालि० - तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० चत्तारिवड्डि-हाणि-अवद्विद्वंधगा केविड खेत्ते ? सन्वलोगे। अवत्त० केविड खेत्ते ? लोगस्स असंखेज्जदिभागे । एसि अणंतभागवड्डि-हाणी अत्थि तेसि लोगस्स

विशेषार्थ—जो मनुष्य उपशमसम्यक्त्वके साथ मर कर देव होते हैं उनके प्रथम समयमें मनुष्याति पक्षकका अवक्तव्य पद होता है और उपशमश्रोणिसे उतरते हुए उपशमसम्यग्दृष्टि मनुष्यों के देवर्गात चतुष्कका अवक्तव्यपद होता है। यतः ये संख्यात ही होते हैं, अतः यहाँ इनका परिमाण उक्तप्रमाण कहा है। इनमें चार दर्शनावरणकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि भी उपशमश्रेणिमें होती है, इसिलए इनके बन्धक जीवोंका परिमाण भी संख्यात कहा है। इनमें आहारकद्विकके सब पदोंके बन्धक जीव संख्यात होते हैं यह स्पष्ट हो है। तथा उपशम सम्यग्दर्शनमें तीर्थङ्कर प्रकृतिके बन्धका प्रारम्भ मनुष्य ही करते हैं और ऐसे मनुष्य उपशमश्रेणिमें यदि मरते हैं तो देवोंमें भी अन्तर्मुहूर्त कालके भीतर संचित हुए तीर्थङ्कर प्रकृतिका वन्ध करनेवाले उपशमसम्यग्दृष्टि देव देखे जा सकते हैं। यतः ये सब जीव भी संख्यात ही होते हैं, अतः यहाँ तीर्थङ्कर प्रकृतिके सब पदोंके बन्धक जीवोंका परिमाण संख्यात कहा है। रोप कथन स्पष्ट ही है।

३१५. सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्निश्यादृष्टि जीवोमें सब प्रकृतियों के सब पदों के बन्धक जीव असंख्यात हैं। इतनी विशेषता है कि सासादनसम्यग्दृष्टि जीवों में मनुष्यायुके सब पदों के बन्धक जीव संख्यात है।

विशेषार्थ—यद्यपि सासादन सम्यग्दृष्टि जीवो में पिमाणका निर्देश पहले आ चुका है। उस हिसाबसे यह पुनरुक्त हो जाता है पर हमने यहाँ मूलके अनुसार ही रहने दिया है। पहले सम्यग्निथ्यादृष्टि पदका भी मूलमें निर्देश किया है पर उसे उसी स्थल पर टिप्पणीमें दिखला दिया है। एक तरहसे यह पूरा प्रकरण श्रुटित और पुनरुक्त है। किसी प्रकार उसे सम्हाला है। इस प्रकार परिमाण समाप्त हुआ।

#### चेत्र

३१६ क्षेत्रानुगमकी अपेत्ता निर्देश दो प्रकारका है—ओव और आदेश। ओघसे पाँच ज्ञानावरण, नी दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोछह कषाय, भय, जुगुप्सा, औदारिकशरीर, तेजसरारीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुछपु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदके बन्धक जीवोंका कितना क्षेत्र है ? सर्वछोक क्षेत्र है। अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका कितना क्षेत्र है । जिनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि है उनके इन पदांके बन्धक जीवोंका छोकके असंख्यातवें

१. ता॰प्रतौ 'एवं परिमाण समत्तं' इति पाठो नास्ति । २. ता॰प्रतौ 'असंखेजिदिभागो' इति पाठः ।

असंखेज । तिणिआउ० वेउन्त्रियह० आहारदुगं तित्थ० सन्वपदा केविंड खेते ? लोगस्स असंखे० । सेसाणं सन्वाणं पगदीणं सन्वपदा केविंड खेते ? सन्वलोगे । एवं ओघभंगो तिरिक्खोघं कायजोगि-ओरालि० - ओरालियमि० - कम्मइ०-णवुंस०-कोधादि०४-मदि-सुद०-असंजद०-अचक्खुदं०-तिण्णिले०-भवसि०-अब्भवसि०- मिच्छा०-असण्णि-आहार०-अणाहारग ति । णविंर ओरालियमि० - कम्मइ०-अणाहारगेमु देवगदिपंचगस्स एगपदं लोगस्स असंखेज० ।

भागप्रमाण चेत्र हैं। तीन आयु, वेकियिकपट्क, आहारकद्विक और तीर्थक्कर प्रकृतिके सव परोंके बन्धक जीवोंका कितना क्षेत्र हैं ? लोकके असंस्थातवें भागप्रमाण क्षेत्र हैं । शेप सब प्रकृतियोंके सब परोंके बन्धक जीवोंका कितना क्षेत्र हैं । सर्वलोक क्षेत्र हैं । इस प्रकार ओघके समान सामान्य तियुद्ध, काययोगी, आहारिककाययोगी, ओहारिकमिश्रकाययोगी, कामणकाययोगी, नपुंसकवेदवाले, क्रोधादि चार कपायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचजुदर्शनवाले, तीन लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, आहारक और अनाहारक जीवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि औहारिकमिश्रकाययोगी, कामणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें देवगितपद्धक के एक पदके बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है ।

विज्ञोपार्थ--पाँच ज्ञानावरणादिकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थित पदका बन्ध एकेन्द्रियादि सब जीवोंके सम्भव है, इसलिए इन प्रकृतियोंके उक्त पदवाले जीवोंका क्षेत्र मर्व लोक कहा है । इनमेंसे कुछका अवक्तव्यपद उपशमश्रेणिमें होता है, स्यानगृद्धिविक और अनन्तानुबन्धी चतुष्कका अवक्तव्यपद् गुणस्थान प्रतिपन्न जीवोंके उतरकर सासादन और मिथ्या-त्वमें आनेपर होता है, मिथ्यात्वका अवक्तव्यपद ऊपरके गुणस्थानवालींका मिथ्यात्वमें आनेपर होता है, अप्रत्याख्यानाबरणचतुष्कका अवक्तत्यपद ऊपरके गुणस्थानवालांके चौथे गुणस्थानमें आनेपर होता है, प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका अवक्तव्यपद संयत जीवके संयतासंयत होनेपर होता है और औदारिकशरीरका अवक्तव्यपद यथासम्भव असंची पञ्चीन्द्रय आदि जीवांके होता है। यतः इन सब जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागसे अधिक नहीं प्राप्त होता, अतः यहाँ उक्त प्रकृतियोंके इस पर्वाले जीवींका क्षेत्र उक्तप्रमाण कहा है। इन प्रकृतियोंमेंसे छह दर्शनावरण, बारह कपाय और सात नोकपायकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागह।नि सम्भव है पर इनका स्वामित्व भी गुणस्थान प्रतिपन्न जीवोंके होता है और उनका क्षेत्र छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है, अतः यहाँ इन प्रकृतियोंके उक्त परोंके बन्धक जीवोंका चेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। नरकायु और देवायुका असंज्ञी आदि जीव वन्ध करते हैं, मनुष्यायुका बन्ध यद्यपि एकेन्द्रियादि जीव भी करते हैं पर ये असंख्यातसे अधिक नहीं होते, क्योंकि मनुष्योंका परिमाण ही असंख्यात है, वैक्रियिकपट्कका बन्ध असंज्ञी आदि जीव, आहा-रकद्विकका बन्ध अप्रमत्तसंयत और अपूर्वकरण गुणस्थानवाले जीव तथा तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध सम्यादृष्टि जीव करते हैं। यतः इन सब जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवे भागप्रमाण है, अतः यहाँ इन प्रकृतियोंके सब पदांका बन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र उक्तप्रमाण कहा है। शेप सब प्रकृतियोंका बन्ध एकेन्द्रियादि जीव भी करते हैं, अतः उनके सब पदोंके बन्धक जीवों का ज्ञेत्र सर्व लोकप्रमाण कहा है। यहा गिनाई गई सामान्य तिर्यक्क आदि मार्गणाओं में अपनी-अपनी बन्धको प्राप्त होनेवाळी प्रकृतियोंके सम्भव पढ़ोंके अनुसार ओघप्ररूपणा बन जाती है,

१. ता॰प्रतौ 'वेउन्त्रिय॰' इति पाटः।

३१७. बादरेइंदिय-पञ्जत्तापञ्जत्ता० धुविगाणं चत्तारिवड्डि-हाणि-अवड्डि० सच्व-लोगे। तसपगदीणं चत्तारिवड्डि - हाणि-अवड्डि०-अवत्त० लोगस्स संखेञ्जदिभागे। मणुसाउ० ओघं। तिरिक्खाउ० सच्वपदा लोगस्स संखेञ्ज०। सेसाणं सच्वपगदीणं सच्वपदा सन्वलोगे। णवरि तिरिक्ख०३ अवत्त० लोगस्स असंखेञ०। मणुसगदितिगं सच्वपदा लोगस्स असंखे०। एदेण बीजेण याव अणाहारग त्ति णेदच्चं।

#### एवं खेत्तं समत्तंः।

अतः उनमें ओघके समान जाननेको सूचना की है। मात्र औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मण-काययोगी और अनाहारक जीवोंमें देवर्गातपञ्चकका एक ही पद होता है और वह भी सम्य-ग्टिष्टियोंके ही, इसिलए इनके उक्त पदवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है।

३१७. वादर एकेन्द्रिय तथा उनके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपरके बन्धक जीवोंका सेत्र सर्व लोकप्रमाण है। त्रसप्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि, अवस्थित और अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके संख्यातवें भाग-प्रमाण है। मनुष्यायुका भङ्ग ओघके समान है। तिर्यक्षायुके सब पदोंके बन्धक जीवोंका क्षेत्र सर्व लोकप्रमाण है। शेप सब प्रकृतियोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंका क्षेत्र सर्व लोकप्रमाण है। इतनी विशेषता है कि तिर्यक्षार्यातित्रकके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्तेत्र लोकके अमंख्यातवें भागप्रमाण है। तथा मनुष्यगतित्रिकके सब पदोंके बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है। इस बीजपदके अनुसार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए।

विशेषार्थ- वादर एकेन्द्रिय आदि तीनों प्रकारके जीव मारणान्तिक समुद्धातके समय भी ध्रवनन्धवाली प्रकृतियोंके सब पद करते हैं, इसलिए इनके सब पदवाले जीवोंका क्षेत्र सर्व लोक कहा है। परन्तु एकेन्द्रियोंमें मारणान्तिक समुद्धात करते समय त्रसप्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता, इसिछए इनके सब पदवाले जीवांका क्षेत्र लोकके संख्यातवें भागप्रमाण कहा है। ओघसे मनुष्यायुके सब पदोंके बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण सिद्ध करके बतला आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी बन जाता है, इसलिए यहाँ ओयके समान जाननेकी सूचना की है। इन बाद्र एकेन्द्रिय आदि जीवोंका स्वस्थान क्षेत्र लोकके संख्यातवं भागप्रमाण है, इसलिए यहाँ तिर्यञ्चायुके सब पदोंके बन्धक जीवोंका क्षेत्र उक्तप्रमाण कहा है। इन जीवोंके शेप सब प्रकृतियोंके सब पदोंका बन्ध मारणान्तिक समुद्धातके समय भी सम्भव है, इसिछए इनके सब पदवालोंका क्षेत्र सर्वलोक कहा है। मात्र तिर्यक्रगतित्रिकका अवक्तव्य-पद बादर वायुकायिक जीव नहीं करते और इन जीवींकी छोड़कर अन्य बादर जीवींका स्वस्थान चेत्र लोकके संख्यातवें भागप्रमाण नहीं है, इसलिए यहाँ इन प्रकृतियोंके अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। तथा अग्निकायिक और वायुकायिक जीव मनुष्यगतित्रिकंका बन्ध नहीं करते, इसलिए इनके सब पदांके बन्धक जीवोंका क्षेत्र भी लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। अनाहारक मार्गणा तक इस बीज पर्को समस्कर क्षेत्र प्राप्त करना सम्भव है, इसलिए उसे इस कथनको बीज मानकर जाननेकी सुचना की है।

इस प्रकार क्षेत्र समाप्त हुआ।

ता॰आ॰प्रत्योः 'लोगस्स असंग्वेजिटिमागो' इति पाठः । २. ता॰प्रतौ '-तिगं सव्वलोग असंखे॰'
 इति पाठः । ३. ता॰प्रतौ 'एवं ग्वेत्तं समत्त ।' इति पाठा नास्ति ।

# फोसणं

३१८. फोसणाणुगमेण दुवि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण पंचणा०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप-णिमि०-पंचंत० चत्तारिवड्ढि-हाणि - अविद्वदंघगेहि केविड खेत्तं फोसिदं? सव्वलोगो । अवत्त० लोगस्स असंखे० । थीणिग०३-मिच्छ०-अणंताणु०४ णाणा०भंगो । णवरि अवत्त० अद्वचो० । मिच्छ० अवत्त० अद्वचो० । छदंस-अद्वक०-भय-दु० णाणा०भंगो । णवरि अणंतभागवड्ढि-हाणि० अद्वचो० । सादासाद०-सत्तणोक०-तिरिक्खाउ-दोगदि-पंचजादि-छस्संठाण-ओरालि०अंगो० - छस्संघ०-दोआणु०-पर०-उस्सा०-आदाउजो०-दोविहा०-तसादिदसयुग०-दोगोद १० सव्वपदा केविड खेतं फोसिदं ? सव्वलोगो । णवरि पुरिस०-हस्स-रिद-अरिद-सोग० अणंतभागवड्ढि-हाणि० अद्वचो० । अपच्चक्खाण०४ णाणा०भंगो । णवरि अणंतभागवड्ढि-हाणि० केविड खेतं फोसिदं ? अद्वचो० । अवत्त० केवि खेतं फोसिदं ? अद्वचो० । अवत्त० केवि० खेतं फोसिदं ? छच्चोह० । दोआउ०-आहारदुगं

#### स्पर्शन

३१८ स्पर्शनानुगमकी अपेन्ना निर्देश दो प्रकारका है-ओघ और आदेश। ओघसे पॉच ज्ञानावरण, तैजमशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुरुघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थित पदके बन्धक जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। स्यानगृद्धित्रक, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्कका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्य-पदके बन्धक जीवोंने त्रमनाठीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोने त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। छह दर्शनावरण, आठ कषाय, भय और जुगुप्साका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। इतनी विशेषता है कि इनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिके बन्धक जीवोंने त्रसनाछीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, सात नोकषाय, तिर्यक्राय, दो गति, पाँच जाति, छह संस्थान, औदारिक शरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, परघात, उच्छास, आतप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रस आदि दस युगल और दो गोत्रके सब पदोंके बन्धक जीवोने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? सर्व लोकप्रमाण च्लेत्रका स्पर्शन किया है। इतनी विशेषता है कि पुरुपवेद, हास्य, रति, अरित और शोककी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिके बन्धक जीवान त्रसनाठांके कुछ कम आठ बटे चौद्द भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्गन किया है। अप्रत्याख्याना-वरणचतुष्कका भड़ ज्ञानावरणके समान है। इतनी विशेषता है कि इनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिके बन्धक जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौंदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागपमाग चेत्रका स्पर्शन

१. ता॰प्रतौ 'तसादिदस [ युगल॰ ] दोगोदं' इति पाठः । २. ता॰प्रतौ 'केबडि खेत्ते फोसिदं ! सन्बलोगे' आ॰प्रतो केबडि खेत्तं फोसिटं ! सन्बलोगे' इति पाठः ।

सन्वपदा खेत्तभंगो । मणुसाउ० सन्वपदा लोगस्स असंखे० अद्वचोइ० सन्वलो० । दोगदि-दोआणु० चत्तारिविष्टु-हाणि-अविद्वि० छन्चो० । अवत्त० खेत्तभंगो । वेउन्वि०-वेउन्वि० अंगो० चत्तारिविष्टु-हाणि-अविद्वि० बारहचो० । अवत्त० खेत्तभंगो । ओरालि० णाणा०भंगो । अवत्त० बारहचो० । तित्थय० चत्तारिविष्टु-हाणि-अविद्वि० अहचो० । अवत्त० खेत्तभंगो । एवं ओघभंगो तिरिक्खोघं कायजोगि०-कोधादि०४-अचक्खुदं०-भविस०-आहारग ति । एवं एदेण बीजेण अजगारभंगो कादन्वो याव अणाहारग ति । णविर अणंतभागविष्टु-हाणि० सन्विणस्य-सन्वितिरिक्ख-मणुस-ओरालि०-णवुंस०-मणपञ्जव० - संजद-खइग० - उवसम० खेत्तभंगो । आभिणि-सुद-ओधि० खेत्तभंगो । तेऊए अपचक्खाण०४ अवत्त० दिवष्टुचोइ० पम्माए पंचचो० सुकाए छचोइस० । अण्णेसि तेसि केसि च ओघेण साधेदण णेदन्वं ।

## एवं फोसणं समत्तं।

किया है। दो आयु और आहारकदिकके सब पदोंका भक्न क्षेत्रके समान है। मनुष्यायुके सब पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग, त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह भाग और सर्व लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। दो गति और दो आनुपूर्वीकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थित पदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इनके अवक्तव्यपदका भक्न क्षेत्रके समान है। वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिकशरीर आद्गोपाङ्गकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदके बन्धक जीवांन त्रसनालीके कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इनके अवक्तव्य-पद्के बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। औदारिकशरीरका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। मात्र इसके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम बारह बटे चौदह भाग-प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। तीर्थङ्करप्रकृतिकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपद्के बन्धक जीवोंने त्रसनाछीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्गन किया है। इसके अवक्तव्यपदका भक्न चेत्रके समान है। इस प्रकार ओघके समान सामान्य तिर्यञ्ज, काय-योगी, कोधादि चार कपायवाले, अचन्नदर्शनवाले, भव्य और आहारक जीवोंमें जानना चाहिए। इस प्रकार इस बीजके अनुसार अनाहारक मार्गणा तक भुजगारके समान भक्न करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि सब नारकी, सब तिर्युख्य, मनुष्य, औदारिककाययोगी, नपुंसकवेदवाले, मनःपर्ययज्ञानवाले, संयत, क्षायिकसम्यग्द्रष्टि और उपशमसम्यग्द्रष्टि जीवोंमें अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें भी च्रेत्रके समान भक्त है। अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके अवक्तव्य-पद्के बन्धक जीवोंने पीत छेश्यामें त्रसनाछीके कुछ कम डेढ बटे चौदह भागप्रमाण चेत्रका, पद्मलेश्यामें त्रसनाळीके कुछ कम पाँच बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका और शुक्ललेश्यामें त्रस-नालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अन्य प्रकृतियोंका उनमें तथा किन्हींमें ओघके अनुसार साध छेना चाहिए।

१. ता॰प्रतौ 'एवं फोसणं समसं।' इति पाठो नास्ति।

विशेषार्थ:--पॉच ज्ञानावरणादिको चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थित पदका बन्ध सब जीव करते हैं, इसिंछए इनके उक्त पदवाले जीवोंका सर्व लोकप्रमाण स्पर्शन कहा है। मात्र इनका अवक्तव्यपद उपशमश्रेणिमें होता है, इसलिए इनके उक्त पदवाले जीवोंका लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। स्त्यानगृद्धित्रक आदिके अन्य पदोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही है, क्योंकि इनकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका बन्ध एकेन्द्रियादि जीव भी करते हैं, इसलिए उक्त स्पर्शन बन जाता है। पर स्त्यानगृद्धित्रिक और अनन्तानुबन्धीचतुष्कका अवक्तव्यपद् तृतीयाद् ऊपरके गुणस्थानोंसे गिरकर इनके बन्धके प्रथम समयमें होता है। ऐसे जीवोंमें देवोंकी मुख्यता है, क्योंकि इस पदकी अपेज्ञा विहार-वसवस्थान आदिके समय त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण स्पर्शन उन्हींके सम्भव है। इस पदवाले अन्य सब जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण होता है जो पूर्वोक्त स्पर्शनमें गर्भित है, इसलिए यहाँ उक्त प्रकृतियोंके अवक्तव्य पदवाले जीवोंका स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा है। तथा मिथ्यात्वका अवक्तव्यपद् द्वोंके विहारवत्स्वस्थानके समय और नीचे कुछ कम पाँच व उत्पर कुछ कम सात राजुप्रमाण क्षेत्रमें मारणान्तिक समुद्धातके समय भी सम्भव है, अतः इसके उक्त पदवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बटे चाँदह भागप्रमाण कहा है। छह दर्शनावरण आदिकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थित पद एकेन्द्रियादि जीवोंके भी सम्भव हैं। और इनका अवक्तव्यपद यथायोग्य उपशमश्रीणमें व प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका गिरते समय पाँचवेके प्रथम समयमें होता है, इमिलए इन प्रकृतियोंका भङ्ग ज्ञानावरणके समान वन जानेसे उनके समान कहा है। मात्र इन प्रकृतियोंकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि भी होती है जो देवोंके विहारवस्वस्थान आदिके समय भी सम्भव है, इसिछए इनके उक्त पदवालोंका उक्त प्रमाण स्पर्शन अलगसे कहा है। सातादेवनीय आदि प्रकृतियोंके सब पद एकेन्द्रिय आदि जीवोंके सम्भव हैं, इसलिए इनके सब पद्वाले जीवोंका स्पर्शन सर्वलोकप्रमाण कहा है। मात्र इनमेंसे पुरुपवेद आदिकी अनन्तभाग-वृद्धि और अनन्तभागहानि भी सम्भव है, इसिलए इन पाँच प्रकृतियांके उक्त परवाले जीवोंका स्पर्शन अलगसे कहा है। यह त्रसनालीका कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्यों कहा है इस बातका स्पष्टीकरण छह दर्शनावरण आदिका स्पर्शन कहते समय कर आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी कर लेना चाहिए। अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है यह स्पष्ट ही है। इनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन तो त्रसनाछीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण कहा है वह भी म्पष्ट है। तथा देवोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें इनका अवक्तव्यपद् सम्भव है, इसलिए इनके अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोंका स्पर्शन त्रसनार्छाके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। नरकाय और देवायुका असंज्ञी आदि जीव बन्ध करते हैं। उसमें भी मारणान्तिक समुद्धातके समय इनका बन्ध नहीं होता । तथा आहारकद्विकका अप्रमत्तसंयत और अपूर्वकरण जीव बन्ध करते हैं । यतः ऐसे जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है, अतः यहाँ इनके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। मनुष्यायुके सब पदांके बन्धक जीवांका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है। तथा अतीत स्पर्शन देवोंके विहारवत्स्वस्थान आदिकी अपेचा त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागश्रमाण और एकेन्द्रियोंकी अपेचा सर्वलोकश्रमाण है। अतः यह उक्त प्रमाण कहा है। नारिकयों में मारणान्तिक समुद्धातके समय नरकर्गातिद्विककी तथा देवांमें मारणान्तिक समुद्धातके समय देवगतिद्विककी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थित-पदका बन्ध सम्भव है, इसलिए इनके उक्त पदवाले जीवोंका स्पर्शन बसनालीके कुछ कम छह

# कालो

## ३१६. कालाणुगमेण दुवि०-ओघेण आदेसेण य। ओघेण पंचणा०-तेजा०क०-

बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। किन्तु ऐसे समयमें इनका अवक्तव्यपद नहीं होता, इसलिए इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। नीचे कुछ कम छह राजु और उत्पर कुछ कम छह राजुके भोतर मारणान्तिक समुद्धात करते समय वैक्रियिकद्विककी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदका बन्ध सम्भव है, इसलिए इनके उक्त पदवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनार्छाके कुछ कम बारह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। परन्तु ऐसे समयमें इनका अवक्तव्यपद सम्भव नहीं है, इसिलए इनके उक्त पदवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। औदारिक-शरीरका बन्ध एकेन्द्रिय आदि जीव भी करते हैं, इसिंछए इसका भङ्ग ज्ञानावरणके समान कहा है। मात्र इसके अवक्तव्यपदके रपर्शनमें अन्तर है। वात यह है कि देव और नारकी उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें इसका अवक्तव्यबन्ध करते हैं, इसलिए इसके अवक्तव्यपदवाले जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम बाग्ह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। देवोंके विहारवत्स्वस्थान आदिके समय भी तीर्थं द्वर प्रकृतिकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपद सम्भव हैं, इसिलए इसके उक्त पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन त्रसनाठीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण कहा है। इसका अवक्तव्यपद एक तो उपशमश्रीणमें होता है, दूसरे इसकी बन्धव्युच्छित्तिके बाद जो मर-कर देव होते हैं उनके प्रथम समयमें होता है और तीर्थें इर प्रकृतिका बन्ध करनेवाले जो मनुष्य अन्तमें मिथ्यादृष्टि होकर दूसरे तीसरे नरकमें उत्पन्न होते हैं उनके सम्यक्त्वपूर्वक पुनः इसका बन्ध प्रारम्भ करनेके प्रथम समयमें होता है। यतः ऐसे जीवांका स्पर्शन छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है, अतः यहाँ इसका वन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है, क्योंकि इस पदवाले जीवोंका क्षेत्र इतना ही है। यहाँ सामान्य तिर्यञ्ज आदि अन्य जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें अपने-अपने बन्धके अनुसार यह ओघप्रकापणा बन जाती है, इसिछए उनमें ओघके समान जाननेकी सूचना की है। यहाँ इसी प्रकार अनाहारक पर्यन्त सुजगार प्रदेशवन्धके समान जाननेकी सूचना करके कुछ अपवादोंका अलगसे निर्देश किया है। यथा-मूलमें गिनाई गई सब नारकी आदि कुछ ऐसी मार्गणाएँ हैं जिनमें अनन्तभागबृद्धि और अनन्तभागहानिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही होता है। कारण स्पष्ट है, इसलिए इनमें उक्त पदवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। आभिनिवीधिक-ज्ञानी आदि तीन मार्गणाओं में भी इन पदवाले जीवोंका स्पर्शन इसी प्रकार जानना चाहिए। पीतादि लेश्याओंके रहते हुए देवोंके उत्पन्न होनके प्रथम समयमें अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कका अवक्तव्यवन्ध सम्भव है, क्योंकि जो पक्कम आदि गुणस्थानवाले जीव इन लेश्याओंके साथ मरकर देव होते हैं उनके प्रथम समयमं उक्त प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद ही होता है, इसिलए ईन लेश्याओं में उक्त प्रकृतियांके अवक्तव्य पद्वाले जीवोंका स्पर्शन क्रमसे त्रसनालीके कुछ कम डेट्, कुछ कम पाँच और कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण कहा है। इस प्रकार ओघके अनुसार साध कर सर्वत्र स्पर्शन घटित कर हैना चाहिए।

इस प्रकार स्पर्शन समाप्त हुआ।

#### काल

३१६. कालानुगमको अपेत्ता निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश। ओघसे पाँच

वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० चत्तारिविद्वि-हाणि-अविद्वि० केविचरं कालादो होदि ? सव्वद्वां । अवत्त० केविचरं कालादो० ? जह० एग०, उक्त० संखेजसमयं । थीणिग०३-मिच्छ०-अणंताणु०४-ओरालि० णाणा०भंगो । णवरि अवत्त० केविचरं कालादो० ? जह० एग०, उक्त० आविलयाए असंखे० । छदंस०-अट्ठक०-भय-दु०णाणा०भंगो । णवरि अणंतभागविद्वि-हाणि० जह० एग०, उक्त० आविल० असंखे० । अपच्चक्खाण०४ णाणा०भंगो । णवरि अणंतभागविद्वि-हाणि-अवत्त० जह० एग०, उक्त० आविल० असंखे० । पुरिस०-चदुणोक० अणंतभागविद्वि-हाणि० जह० एग०, उक्त० आविल० असंखे० । सेसपदा० केविचरं० ? सव्वद्वा । तिण्णिश्राउ० असंखेज-गुणविद्वि-हाणिकंथगा केविचरं० ? जह० एग०, उक्त० पिलदो० असंखे० । तिण्णिविद्वि-हाणि-अविद्वि०-अवत्त० जह० एग०, उक्त० आविल० असंखे० । वेविव्यद्वि० असंखेजगुणविद्वि-हाणि० सव्वद्वां । तिण्णिविद्वि-हाणि-अविद्वि०-अवत्त० जह० एग०, उक्त० आविल० असंखे० । वेविव्यद्वि० असंखेजगुणविद्वि-हाणि० सव्वद्वां । तिण्णिविद्वि-हाणि-अविद्वि०-अवत्त० जह० एग०, उक्त० आविल० असंखे० । तिण्णिविद्वि-हाणि-अविद्वि०-अवत्त० जह० एग०, उक्त० आविल० असंखे० । तिण्णिविद्वि-हाणि० अवद्वि० असंखे० । अहारद्व० असंखेजगुणविद्वि-हाणि० सव्वद्वां । तिण्णिविद्वि-हाणि० सव्वद्वां । तिण्यिविद्वि-हाणि० सव्वद्वां । तिण्णिविद्वि-हाणि० सव्वद्वां । तिण्णिविद्विन्ति स्वत्वद्वां । तिण्यिविद्वां स्वत्वद्वां । तिण्याविद्वां स्वत्वित्वद्वां । तिण्याविद्वां स्वत्वद्वां । तिण्याविद्वां स्वत्वां स्वत्वद्वां । तिण्याविद्वां स्वत्वां स्वां स्वत्वां स्वत्वां स्वत्वां स्वत्वां स्वत्वां स्वत्वां स्वत्वा

ज्ञानावरण, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पॉच अन्तरायकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपद्के बन्धक जीवोंका कितना काल है? सर्वे काल है। इनके अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोंका कितना काल है? जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। स्त्यानगृद्धित्रक, मिश्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क और औदारिकशरीरका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आविलके असंख्यातवें भागप्रमाण है। छह दर्शनावरण, आठ कपाय, भय और जुगुप्साका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। इतनी विशेषता है कि इनकी अनन्तभागतृद्धि और अनन्तभागहानिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अप्रत्याख्याना-वरणचतुष्कका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। इतनी विशेषता है कि इनकी अनन्तभागवृद्धि, अनन्तभागहानि और अवक्तत्र्यपद्के बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। पुरुषवेद और चार नोकपायोंकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। शेष पदोंके बन्धक जीवोंका कितना काल है ? सर्वदा है। तीन आयुओंकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिके बन्धक जीवोंका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवं भागप्रमाण है। तीन वृद्धि, तीन हानि, अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। बैक्रियिक-पट्कको असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है। तथा तीन बृद्धि, तीन हानि, अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंस्यातवें भाणप्रमाण है। आहारकद्विककी असंस्यातगुण-वृद्धि और असंख्यातगुणहानिके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है। तथा इनकी तीन वृद्धि और

१. ता॰प्रतो 'सव्वत्यो ( द्धा )॰' इति पाठः । २. ता॰प्रतौ 'सव्वत्यो ( द्धा )' इति पाठः ।

हाणि० [ जह० एग०, उक्क० आवित असंखे० | ] अविद्वि०-अवत्त० जह० एग०, उक्क० संखेजसमयं | तित्थ० देवगिदमंगो | णविर अवत्त० जह० एग०, उक्क० संखेजसमयं | सेसाणं सादादीणं चत्तारिविङ्कि - हाणि-अविद्वि०-अवत्त० सव्वद्धा | एवं ओघमंगो कायजोगि - ओरालि०-णवंस०-कोघादि०४-अचक्खुदं०-भविस० - अब्भविस०-आहारग ति । ओरालियमि० एवं चेव । णविर देवगिदिपंचग० असंखेजगुणविङ्कि० जह० उक्क० अंतो० ।

तीन हानिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आविलके असंख्यातवें भागप्रमाण है। तथा अवस्थित और अवक्तज्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। तीर्थङ्करप्रकृतिका भङ्ग देवर्गातके समान है। इतनी विशेषता है कि इसके अवक्तज्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। शेष सातावेदनीय आदि प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि, अवस्थित और अवक्तज्यपदके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है। इस प्रकार ओघके समान काययोगी, औदारिककाययोगी, नपुंसकवेदवाले, कोधादि चार कषायवाले, अचजुदर्शनवाले, भव्य, अभव्य और आहारक जीवोंमें जानना चाहिए। औदारिकिमश्रकाययोगी जीवोंमें इसी प्रकार भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि देवगतिपञ्चककी असंख्यातगुणवृद्धिके बन्धक जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है।

विशेषार्थ-प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके नौ पदोंका बन्ध एकेन्द्रियादि सब जीव भी करते हैं, इसिछए इनके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा कहा है। मात्र इनका अवक्तव्य-पद उपशमश्रीणमें होता है या ऐसे जीवोंके होता है जो उपशमश्रीणमें इनके अबन्धक होकर मरकर देव हो जाते हैं और उपशमश्रेणिपर प्रथम समयमें चढ़कर दूसरे समयमें अन्य जीव नहीं चढ़ते। तथा लगातार यदि जीव चढ़ते रहें तो संख्यात समय तक ही चढ़ते हैं। उसके बाद व्यवधान पड़ जाता है। इस हिसाबसे अवक्तव्यपद भी कमसे कम एक समय तक और अधिकसे अधिक संख्यात समय तक होता है, इसलिए यहाँ इन प्रकृतियोंके उक्त पद्के बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है। स्यानगृद्धि-त्रिक आदिके नौ पद एकेन्द्रियादि यथासम्भव सब जीवोंके सम्भव हैं, अतः इन पदोंके बन्धक जीवोंका भड़ ज्ञानावरणके समान कहा है। तथा इनका अवक्तव्यपद् अपरके गुणस्थानोंसे मिथ्यात्व और सासादनमें आनेपर प्रथम समयमें होता है और इन गुणस्थानोंको प्राप्त होनेका कमसे कम एक समय है और अधिकसे अधिक आविक्षिके असंख्यातवें भागप्रमाण है, क्योंकि अन्य जिन गुण-स्थानोंसे इन गुणस्थानोंमें जीव आते हैं उनमेंसे कुछका परिमाण असंख्यात समय है इसिछए अधिकसे अधिक असंख्यात समय तक इन गुणस्थानोंको प्राप्त होनेके कममें कोई बाधा नहीं आती। यही कारण है कि यहाँ इन प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जधन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । मात्र औदारिकशरीरका अवक्तव्यपद् अन्य प्रकारसे प्राप्त कर यह काल घटित कर लेना चाहिए। छह दर्शनावरण आदिके नौ पदोंका बन्ध यथासम्भव एकेन्द्रियादि जीव करते हैं, इसलिए तो इनके उक्त पदोंके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा बन जानेसे वह ज्ञानावरणके समान कहा है। तथा इनमेंसे प्रत्याख्यानावरण चारको छोड़कर शेषका अवक्तव्यपद ज्ञानावरणके समान ही घटित हो जाता है, इसलिए इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका काल भी झानावरणके समान जाननेकी सूचना की है। अब रहीं प्रत्याख्यानावरण

१. ता॰प्रतौ 'सन्वद्वा ( द्वा )' इति पाठः ।

चतुष्क सो इनका अवक्तव्यपद अपरके गुणस्थानवाले जीवोंके संयतासंयत होनेपर प्रथम समयमें होता है और ऐसे जीव संख्यात होकर भी कमसे कम एक समय तक और अधिकसे अधिक संख्यात समय तक हो अवक्तव्यपद कर सकते हैं, इसलिए इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका काल भी ज्ञानावरणके समान बन जानेसे उसे उनके समान जाननेकी सूचना की है। अब गहीं इन प्रकृतियोंकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि सो इनके उक्त पदोंको असंख्यात जीव कमसे कम एक समय तक और अधिकसे अधिक असंख्यात समय तक कर सकते हैं, इसलिए इन प्रकृतियोंके उक्त पदबाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके नी पदोंका बन्ध भी यथायोग्य एकेन्द्रियादि सब जीवोंके सम्भव है, इसलिए इनके इन पर्दोंके वन्धक जीवोंका काल ज्ञानावरणके समान कहा है। तथा इनकी अनन्तभागवृद्धि, अनन्तभागहानि और अवक्तव्यपद करनेवाले जीव यूगपत् और लगातार असंख्यात होते हैं, इसलिए इनके इन पटोंके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। पुरुपवेद और चार नोकपायों की अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिके बन्धक जीवों का जधन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके इन पदांकी अपेता कहे गये कालके समान ही घटित कर लेना चाहिए। तथा ये परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं और यथायोग्य एकेन्द्रिय आदि जीवों के भी इनका बन्ध सम्भव है, इसलिए इनके शेप पदोंके बन्धक जीवों का काल सर्वदा कहा है। नरकायु, मनुष्यायु और देवायुकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका एक जीवकी अपेचा जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्महर्त पहले बतला आये हैं। यहाँ जघन्य काल तो एक समय ही है, क्योंकि नाना जीव एक समयतक इन पर्दोंको करें और दूसरे समयमें अन्य पर्दोंको करें यह सम्भव है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होता है, क्योंकि नाना जीव क्रमसे निरन्तर यदि इन पदोंको करें तो उस सब कालका जोड़ उक्तप्रमाण होता है। परन्त इनके शेष पढ़ोंका जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है, क्योंकि नाना जीव एक समय तक ही इन पदोंको करें और दूसरे समयमें विविचति पदके सिवा अन्य पदको करने छगं यह भी सम्भव है और उत्कृष्ट काल आविलिके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होता है, क्योंकि यदि अन्तरके बिना नाना जीव इन आयुओंके बन्धका प्रारम्भ कर इन पर्दोंको करें तो उस कालका जोड़ आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाणसे अधिक नहीं होता। तात्पर्य यह है कि असंख्यातगुणवृद्धि आदि दो पदोंका एक जीवकी अपेज्ञा उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहर्त है। मान लीजिए कुछ जीवांने अन्तर्मुहर्त कालतक ये दोनों पद किये। उसके बाद व्यवधान न पड़ते हुए अन्य कुछ जीवोंने ये दो पद किये । इस प्रकार निरन्तर क्रमसे इन पदांके करनेपर वह काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण होता है, इसलिए तो इन पद-वालोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। तथा शेष पर्दोंमें एक जीवकी अपेक्षा अवक्तव्यपद्का उत्कृष्ट काल एक समय है, अवस्थितपद्का उत्कृष्ट काल सात समय है और शेप पदोंका उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। यहाँ भी व्यवधानके बिना एकके बाद दूसरे इस क्रमसे यदि इन पदोंको करें तो इस प्रकार व्यवधानके बिना प्राप्त हुए उत्कृष्ट कालका जोड़ आवलिके असंख्यातवें भागसे अधिक नहीं होता, क्योंकि असंख्यात समयोंका जोड़ भी आविलके असंख्यातवें भागप्रमाण होगा और असंख्यात आविलयोंके असंख्यातवें भागका जोड़ भी आविलके असंख्यातवें भागप्रमाण होगा, इसलिए यहाँ शेष पद्वालोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भाग-प्रमाण कहा है। नाना जीवोंके वैक्रियकषट्कका निरन्तर बन्ध होता रहता है, इसलिए यहाँ ३२०. कम्मइग०-अणाहारगेसु देवगदिपंचग० असंखेजगुणवड्ढि० जह० एग०, उक्त० संखेजसमयं। मिच्छ० अवत्त० जह० एग०, उक्त० आवित० असंखे०। धुविगाणं असंखेजगुणवड्ढि० सेसाणं परियत्त० असंखेजगु० अवत्ते० सव्बद्धा। वेउव्वियमि० सव्वपगदीणं असंखेजगुणवड्ढि० जह० अंतो०, परियत्तीणं [जह०] एग०, उक्त० पित्रो० असंखे०। एसि अवत्त० अत्थि तेसि जह० एग०, उक्त० आवित० असंखे०। तित्थ०

इनकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिके बन्धक जीवांका काल सर्वदा कहा है। तथा इनके शेष पदोंका क्रमसे असंख्यात जीव बन्ध कर सकते हैं, इसिछए उनके बन्धकोंका जधन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आविलके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। आहारकद्विकके बन्धक नाना जीव सर्वदा पाये जाते हैं और उनमेंसे किसी न किसीके इनकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानि भी होती रहती है, इसिछए इनके उक्त पदवाले जीवोंका काल सर्वदा कहा है। इनको तीन बृद्धि और तीन हानिको क्रमसे संख्यात जीव भी करें तो भी उस सब कालका जोड़ आवलिके असंख्यातवें भागसे अधिक नहीं होता, इसलिए यहाँ इनके उक्त पदाँके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। तथा इनके अवस्थित और अवक्तव्यपदका उत्कृष्ट काल एक जीवकी अपेत्रा क्रमसे संख्यात समय और एक समय है, इसलिए यहाँ इनके उक्त पदोंके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है। तीर्थङ्करप्रकृतिका भङ्ग देवगतिके समान होनेसे उसके समान जाननेकी सूचना की है। मात्र इसका अवक्तव्यपद करनेवाले जीव संख्यात ही होते हैं, इसिलए इसके इस पदवाले जीवांका जघन्य काल एक समय और उत्क्रष्ट काल संख्यात समय कहा है। शेप सातावेदनीय आदि एक तो परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं। दसरे एकेन्द्रियादि जीव इनका बन्ध करते हैं, इसलिए इनके सब परोक्ते बन्धक जीवोंका काल सबदा प्राप्त होनेसे वह उक्तप्रमाण कहा है। यह ओचप्ररूपणा काययोगी आदि कुछ मार्गणाओंमें अविकल बन जाती है, इसलिए उनमं ओघके समान जाननेकी सूचना की है। औदारिकमिश्रकाय-योगी जीवोंमें यथासम्भव अन्य सब प्रहरणा ओघके समान बन जाती है, इसिलए उनमें भी ओघके समान जाननकी सूचना की है। मात्र इनमें देवगतिपक्ककका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात ही होते हैं और इनकी यहाँ एक असंख्यातगुणवृद्धि ही होती है, इसलिए इनके उक्त पद-वाले जीवांका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्म् हर्त कहा है।

३२०. कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें देवगतिपञ्चककी असंख्यातगुणवृद्धिके वन्धक जीवोंका जवन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। मिध्यात्वके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आविलके असंख्यातयें भागप्रमाण है। ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवृद्धि और शेष परावर्तमान प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवृद्धि और शेष परावर्तमान प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवृद्धि और शेष परावर्तमान प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवृद्धिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है, परावर्तमान प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवृद्धिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और सबका उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। तथा जिनका अवक्तव्यपद है उनके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है उनके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है उनके बन्धक जीवोंके समान है। नरक आदि

१. ता॰प्रतौ 'असंखेजगु॰। अवन॰' इति पाटः।

ओरालियमिस्सभंगो । णिरयादीणं एसि अणंतभागविद्धि-हाणि० अत्थि तेसि परियत्त-माणेण ओघेणेव णेदव्वं । णविर एसि असंखेजरासीणं तेसि ओघं देवगिदिभंगो । एसि संखेजरासी तेसि ओघं आहारसरीरभंगो । एसि अणंतरासी तेसि ओघं साद०भंगो । णविर याउभंगो कादव्वो । एसि अणंतभागविद्धि-हाणि० अत्थि तेसि परिमाणेण ओघेण च साधेदव्वं । एवं याव अणाहारम ति ।

#### एवं कालं समत्तं।

गितयों में जिनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि है उनके इन पदों का भङ्ग ओघके अनुसार ही परावर्तमान प्रकृतियों के समान साध छेना चाहिए। इतनी विशेषता है कि जिन प्रकृतियों के बन्धकों की असंख्यात राशि है उनमें ओघसे देवगितके समान भड़्न है। जिन प्रकृतियों के बन्धकों की संख्यात राशि है उनमें ओघसे आहारकरारीरके समान भङ्ग है और जिन प्रकृतियों के बन्धकों की अनन्त राशि है उनमें ओघसे सातावेदनीयके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि...... के समान भङ्ग करना चाहिए। तथा जिनकी अनन्त-भागवृद्धि और अनन्तभागहानि है उनके इन पद्वाले जीवों का काल परिमाण या परिवर्तमान प्रकृतियों के समान ओघके अनुसार साध लेना चाहिए। इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए।

विज्ञेषार्थ--कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें अधिकसे अधिक संख्यात जीव देवगतिपञ्चकका वन्ध करनेवाले होते हैं और ये जीव यदि निरन्तर उत्पन्न होते रहें तो संख्यात समय तक हो यह सम्भव है, इसलिए इनमें उक्त प्रकृतियांकी असंख्यात्गुणवृद्धिके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है। मात्र मिथ्यात्वका अवक्तत्यपद करनेवाले जीव यहाँ असंख्यात सम्भव है और वे लगातार आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण काल तक उत्पन्न होते रहें यह सम्भव भी है, इसलिए मिथ्यात्वके अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोंका यहाँ जघन्य काल एक समय और उत्क्रप्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। यहाँ शेप ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवृद्धि और परावर्तमान प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवृद्धि और अवक्तव्यपदके बन्धक जीव अनन्त होते हैं, अतः यहाँ इनके उक्त पद्वाले जीयोंका काल सर्वदा कहा है। वैक्रियिकमिश्रकाययोगका जघन्य काल अन्तर्मुहर्त और उक्कप्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिए इनमें ध्वबन्धवाली प्रकृतियोकी असंख्यातगुणवृद्धिवाले जीवो का जघन्य और उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है। परावर्तमान प्रकृतियोंको असंख्यातगुणवृद्धि एक समयके लिए हो यह भी सम्भव है, इसलिए इनके इस पदवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। मात्र परावर्तमान प्रकृतियोंके अवक्तव्यपद्का एक जीवकी अपेत्ता जवन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, इसिलए यहाँ इनके उक्त पर्वाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्क्रष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। यहाँ वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें तीर्थक्रूर प्रकृतिका भङ्ग औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंके समान है यह स्पष्ट्र है। नरक आदि गृतियों में जिन प्रकृतियों की अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि होती है उनका इन पदों के साथ वन्ध करनेवाले जीवों का जयन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण

१. तार्व्यवी 'एवं कार्लं ममनं।' इति पाटो नास्ति।

## अंतरं

३२१. अंतराणुगमेण दुवि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण पंचणा० चत्तारिविद्वि-हाणि-अविद्वि० वंधगंतरं केविचरं कालादो होदि ? णित्थ अंतरं । अवत्त० जह०
एग०, उक्त० वासपुधत्तं । एवं सव्वाणं धुविगाणं । णविर थीणिग०३-मिच्छ०अणताणु०४ अवत्त० जह० एग०, उक्त० सत्त रादिंदियाणि । अपचक्खाण०४ जह०
एग०, उक्त० चोहस रादिंदियाणि । पचक्खाण०४ जह० एग०, उक्त० पण्णारस
रादिंदियाणि । एसिं पगदीणं अणंतभागविद्वि-हाणि-अविद्वि० जह० एग०, उक्त० सेढीए
असंखे० । सादादीणं तिरिक्खाउगस्स य चत्तारिविद्व-हाणि-अविद्वि०-अवत्त० णित्थ
अंतरं । एवं सच्वासिं परियत्तमाणियाणं । णिरय-मणुस-देवाऊणं तिण्णिविद्व-हाणि-अविद्वि० जह० एग०, उक्त० सेढीए असंखे० । असंखेजगुणविद्व-हाणि-अवत्व० जह०
एग०, उक्त० चदुवीसं मुहुत्तं । वेउव्वियछ०-आहारदु० असंखेजगुणविद्व-हाणि० णित्थ
अंतरं । तिण्णिविद्व-हाणि-अविद्व० जह० एग०, उक्त० सेढीए असंखे० । अवत्त०

ओयके अनुसार यहाँ भी बन जाता है, इसिलए इस विषयमें ओधके समान जाननेकी सूचना की है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

इस प्रकार काल समाप्त हुआ।

#### अन्तर

३२१. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओव और आर्रेश । ओवसे पाँच ज्ञानावरणकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपदके बन्धक जीवोंका कितना अन्तर है ? अन्तर नहीं है । अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्तवप्रमाण है। इसी प्रकार सब प्रवबन्धवाली प्रकृतियोंका भङ्ग जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि स्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्कके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर सात दिन रात है। अप्रत्याख्यानावरण चतुष्कके अवक्तन्यपद्के बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर चौदह दिन रात है। प्रत्याख्यानावरण चतुष्कके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवीका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पन्द्रह दिन-रात है। तथा जिन प्रकृतियोकी अनन्तभागवृद्धि, अनन्तभागहानि और अवस्थितपद है उनके इन पदोंके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। सातावेदनीय आदि और तिर्यक्षायुकी चार वृद्धि, चार हानि, अवस्थित और अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवों का अन्तरकाल नहीं है। इसी प्रकार परावर्तमान सब प्रकृतियों का भङ्ग जानना चाहिए। नरकायु, मनुष्यायु और द्वायुकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित-पदके बन्धक जीवों का जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवों का जवन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर चौबीस मुहूर्त है। बैक्रियिकपट्क और आहारक-द्विककी असंख्यातगुणबृद्धि और असंख्यातगुणहानिके बन्धक जीवों का अन्तरकाल नहीं है। तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदके बन्धक जीवों का जघन्य अन्तर एक समय है और

जह० एग०, उक्क० अंतो०। एवं चैव तित्थं०। णवरि अवत्त० जह० एग०, उक्क० वासपुधत्तं०। णिरएसु तित्थय० अवत्त० जह० एग०, उक्क० पिट्ठो० असंसे०। एवं ओघभंगो कायजोगि-ओरालि०-ओरालियमि०-लोभ०-अचक्खु०-भवसि०-आहारग ति। णवरि ओरालियमि० देवगदिपंच० असंसेजगुणवङ्गि० जह० एग०, उक्क० मासपुधत्तं। णवरि तित्थय० वासपुधत्तं। एवं कम्मइ०-अणाहार०।

उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवों का जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। इसी प्रकार तीर्थङ्करप्रकृतिका भङ्ग जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इसके अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्वप्रमाण है। नार्गकयोंमें तीर्थङ्करप्रकृतिके अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। इस प्रकार ओघके समान काययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, छोभकपायवाले, अचजुदर्शनवाले, भव्य और आहारक जीवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें देवगतिपञ्चककी असंख्यातगुणवृद्धिके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर मासवृथक्तवप्रमाण है। इतनी विशेषता है कि तीर्थङ्कर प्रकृतिका वर्षपृथक्तवप्रमाण है। इसी प्रकार कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें जानना चाहिए।

विशेषार्थ-पाँच ज्ञानावरणका एकेन्द्रियादि जीव भी बन्ध करते हैं और वे अनन्त होनसे उनके इन प्रकृतियोंकी चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थितपद भी निरन्तर सम्भव हैं, इसलिए यहाँ इन प्रकृतियोंके उक्त पदोंके बन्धक जीवोंका अन्तर काल नहीं कहा है। किन्तु इनका अवक्तव्यपद् उपशमश्रेणिमें सम्भव है और उपशमश्रेणिमें इनकी बन्धव्युच्छित्तिके बाद् मरकर जो देव होते हैं उनके सम्भव है और उपशमश्रेणिका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्तवप्रमाण है, इसलिए यहाँ इन प्रकृतियोके अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है। जितनी ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियाँ है उनका यह भङ्ग बन जाता है, इसिछए उनके सब पर्नेका भङ्ग ज्ञानावरणके समान जाननकी सुचना की है। मात्र जिन ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी बन्धव्युच्छित्त उपशमश्रीणमें होती है उनके लिए ही यह अन्तर कथन पूरी तरहसे लागू होता है। जिन ध्रुववन्धवाली प्रकृतियोंकी बन्धन्युच्छित्ति उपशमश्रेणिसे पूर्व अन्य गुणस्थानोंमें होती है उनका अन्य भङ्ग तो पाँच ज्ञानावरणके समान बन जाता है पर अवक्तव्यपद्के अन्तरमें फरक है, इसलिए उसका अलगसे उल्लेख किया है। सम्यर्ग्हाप्ट जीव मिथ्यात्व या सासादनको अधिकसे अधिक सात दिन रात तक नहीं प्राप्त हों यह सम्भव है, इर्सालए यहाँ स्त्यानगृद्धि तीन आदि आठ प्रकृतियांके अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर सात दिन-रात कहा है। देशविर्त जीव अधिकसे अधिक चौद्ह दिन-रात तक अविरत अवस्थाको नहीं प्राप्त होते, इसिंटए अप्रत्याख्याना-वरणचतुष्कके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर चौदह दिन-रात कहा है। तथा संयत जीव अधिकसे अधिक पन्द्रह दिन-रात तक संयतासंयत आदि नहीं होते, इसलिए प्रत्याख्यान।वरण चतुष्कके अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवींका उत्कृष्ट अन्तर पन्द्रह दिन-रात कहा है। इन सबका जघन्य अन्तर एक समय है यह रपष्ट ही है। सातावेदनीय आदि और

१. तारप्रतो 'एवं तित्थर' इति पाठः। २. आरुप्रतो 'तित्थयर जहर' इति पाठः।

### ३२२. अवगद्वे० सन्वपगदीणं असंखेज्जगुणविह्न-हाणि० जह० एग०, उक०

तिर्यक्रायुका एकेन्द्रिय आदि यथासम्भव सब जीव बन्ध करते हैं और वहाँ उनके सब पद निरन्तर सम्भव हैं, इसिलए इनके सब पदवाले जीवोंके अन्तरकालका निषेध किया है। परावर्तमान सब प्रकृतियोंके विषयमें यही बात जाननी चाहिए। नरकायु आदि तीन आयुओंका अधिकसे अधिक असंख्यात जीव ही बन्ध करते हैं, इसिछए इनका निरन्तर बन्ध तो सम्भव ही नहीं है, क्योंकि एक तो आयुवन्धका कुछ काछ अन्तम हुर्त है और वह भी त्रिभागमें बन्ध होता है, इसलिए इनकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण बन जानेसे वह उक्तप्रमाण कहा है। परन्तु इन तीनों आयुआंके बन्धमें जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर चौबीस महर्त प्राप्त होता है, इसिलए इनके रोप पदवाले जीवींका जवन्य और उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। यद्यपि वैक्रियिकषटकका बन्ध करनेवाले असंख्यात और आहारकद्विकका बन्ध करनेवाले संख्यात जीव हैं फिर भी इनका किसी न किसीके नियमसे बन्ध होता रहता हैं, इसिछए इनको असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानि सर्वदा होती रहनेसे इनके अन्तरकालका निषेय किया है। पर तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थितपरके विषयमें यह बात नहीं है। ये कमसे कम एक समय तक न हों यह भी सम्भव है और अधिकसे अधिक जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण काल तक न हों यह भी सम्भव है, इसलिए इन पदवाले जीवोंका उक्तप्रमाण अन्तरकाल कहा है। तथा इनका अवक्तव्यपद कमसे कम एक समयके अन्तरसे और अधिकसे अधिक अन्तर्मु हूर्तके अन्तरसे होता है, इसिछए इनके इस पदवाले जीवोंका उक्त कालप्रमाण अन्तर कहा है। तीर्थङ्करप्रकृतिके सब पर्वाले जीवोंका यह अन्तरकाल इसी प्रकार बन जाता है, इसलिए इसे बैकियिकपट्कके समान जाननेकी सूचना की है। पर इसके अवक्तव्यपद्के अन्तर कालमें भग्क है, इसलिए उसका अलगसे निर्देश किया है। मात्र दूसरे और तीसरे नग्कमें तीर्थङ्करप्रकृतिका बन्ध करनेवाले मनुष्य कमसे कम एक समयके अन्तरसे उत्पन्न हों यह भी सम्भव है और अधिकसे अधिक पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कालके अन्तरसे उत्पन्न हों यह भी सम्भव है, इस्रलिए नारिकयोंमें इसके अवक्तव्यपदका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय कहा है और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। यहाँ मूलमें काययोगो आदि जितनी मार्गणाएं गिनाई हैं उनमें यह ओघप्ररूपणा बन जाती है, इस-लिए उनमें आघके समान जाननेकी मुचना की है। मात्र औदारिकमिश्रकाययोगमें द्वर्गात-पञ्चककी असंख्यातगुणवृद्धि ही होती है। तथा कोई भी सम्यग्दृष्टि इस योगवाला न हो तो कमसे कम एक समय तक नहीं होता और अधिकसे अधिक मासप्रथक्त्व काल तक नहीं होता. इसलिए यहाँ इन प्रकृतियांके उक्त पदवाले जीवांका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर मासपृथक्तवप्रमाण कहा है। इस योगमें तीर्थङ्कप्रकृतिकी भी एक असंख्यातगुणवृद्धि ही होती है। साथ ही यह नियम है कि तीर्थं इर प्रकृतिका बन्ध करनेवाला यदि मनुष्यों में जन्म न ले तो कमसे कम एक समय तक नहीं छेता और अधिकसे अधिक वर्षपृथक्तव काल तक नहीं छेता, इसलिए यहाँ इस प्रकृतिके उक्त पद्वाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्ष-प्रथक्त्वप्रमाण कहा है। कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें औदारिकमिश्रकाययोगमें कही कई अन्तरप्रहरपणा वन जाती है, इसलिए इनमें औदारिकमिश्रकाययोगके समान जाननेकी स्चना की है।

३२२.अपगतवेदवाले जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिके बन्धक जीवोंका जयन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है। तीन वृद्धि, तीन छम्मासं० । तिण्णिबड्डि-हाणि-अबद्धि० जह० एग०, उक्त० सेढीए असंखे० । अवत्त० जह० एग०, उक्त० वासपुधत्तं० । एवं सुहुमसं० । णवरि अवत्त० णित्थ ।

३२३. वेउन्वियमि० मिच्छ० अवत्त० जह० एग०, उक्क० पितदो० असंखे०। एवं ओरालियमि०-कम्मइ०-अणाहार०। वेउन्वियमि० सन्वपगदीणं एगवड्डि-अवत्त० जह० एग०, उक्क० बारसमुहुत्तं०। णविर एइंदियतिगस्स चउन्वीसं मुहुत्तं। एवं सेसाणं णिरयादीणं ओघेण आदेसेण य साघेदन्वं। एसं संखेजरासी असंखेजरासी तेसिं अंतरं ओघं देवगदिभंगो। एवं याव अणाहारग ति णेदन्वं।

#### एवं अंतरं समत्तं ।

हानि और अवस्थित पदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर जगश्रीणिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अवक्तत्र्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्वप्रमाण है। इसी प्रकार सूद्मसाम्परायसंयत जीवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इसमें अवक्तत्र्यपद नहीं है।

विशेषार्थ—छह और सात कर्मोंका बन्ध करनेवाले अपगतवेदी जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है, इसिलए यहाँ सब प्रकृतियोंकी असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणहानिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। पर चपकश्रेणिमें इन प्रकृतियोंका अवक्तव्यपद नहीं होता और उपशमश्रेणिका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्तवप्रमाण है, इसिलए यहाँ इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्तवप्रमाण कहा है। यहाँ इन प्रकृतियोंके शेप पदोंके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवे भागप्रमाण है यह स्पष्ट ही है। सूद्मसाम्परायिक जीवोंको स्थित अपगतवेदी जीवोंके समान ही है, इसिलए उनमें इनके समान जाननेकी सूचना की है। मात्र सूद्मसाम्परायिकसंयत जीवोमें किसी भी प्रकृतिका अवक्वयपद सम्भव नहीं है, इसिलए उसका निपंध किया है।

३२३. वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें मिथ्यात्वके अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्क्रष्ट अन्तर पत्यके असंख्यातयें भागप्रमाण है। इसी प्रकार औदारिकमिश्रकाययोगी, कामणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें जानना चाहिए। वैक्रियक-मिश्रकाययोगी जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी एक वृद्धि और अवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर बारह मुहूर्त है। इतनी विशेषता है कि एकेन्द्रियज्ञाति-त्रिकका उत्कृष्ट अन्तर चौबीस मुहूर्त है। इसी प्रकार शेष नरकादि गतियोमें ओघ और आदेशके अनुसार अन्तरकाल साध लेना चाहिए। जिनकी संख्यात और असंख्यात राशि है उनका अन्तर ओघसे देवगितके समान है। इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए।

विशेषार्थ—वैक्रियिकमिश्रकाययोगका जघन्य अन्तर एक समय और उत्क्रष्ट अन्तर घारह मुहूर्त है, इसिंछए यहाँ सब प्रकृतियोंकी जिनकी केवल वृद्धि सम्भव है उनकी वृद्धिकी अपेज्ञा और जिनकी वृद्धि और अवक्तव्यपद दोनों सम्भव है उनके दोनों पदोंकी अपेज्ञा जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर बारह मुहूर्त कहा है। मात्र यहाँ एकेन्द्रियजातित्रिकका

१. ता॰प्रतौ 'अणाहार॰ वेउव्वियमि॰' इति पाटः । २. ता॰प्रतौ 'एवं अतरं समत्त।' इति पाटां नास्ति ।

## भावो

३२४. भावाणुगमेण सन्वत्थ ओदइगो भावो। एवं याव अणाहारग ति णेदन्वं। अपाबहुअं

३२५. अप्पाबहुगं दुवि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण पंचणा० सव्वत्थोवा अवत्त० । अविद्वदंग्ं अणंतगु० । संखेजभागविद्व-हाणि० दो वि तुल्ला असंखेजगुणा । संखेजगुणविद्व-हाणि० दो वि तुल्ला असंखेजगुणा । असंखेजभागविद्व-हाणि० दो वि तुल्ला असंखेजगुणा । असंखेजगुणविद्व-विसे० । एवं शीणिग०३-मिन्छ०-अणंताणु०४-ओरा०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत०। एस भंगो छदंस०-बारसक०-भय-दु० । णविर सव्वत्थोवा अवत्त० । अणंतभागविद्व-

बन्ध करनेवाले अधिकसे अधिक चौबीस मुहूर्तके अन्तरसे हो सकते हैं, इसलिए इन प्रकृतियोंके उक्त पदकी अपेचा जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर चौबीस मुहूर्त कहा है। तथा सासादन गुणस्थानका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातयें भाग-प्रमाण है, इसलिए इनमें मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंके समान अन्तर वन जाता है, इसलिए इन तीन मार्गणाओंमें मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदकी अपेचा वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंके समान अन्तरकाल कहा है। शेप कथन सुगम है।

इस प्रकार अन्तरकाल समाप्त हुआ।

#### भाव

३२४. भावातुगमकी अपेत्रा सर्वत्र औदायिक भाव है। इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए।

#### इस प्रकार भाव समाप्त हुआ । अल्पबहूत्व

३२५. अल्पबहुत्व दो प्रकारका है— ओघ ओर आदेश । ओघसे पाँच झानावरणके अवक्तव्यपद्के बन्धक जीव सबसे म्तांक हैं । उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव अनन्तराणे हैं । उनसे संख्यातभागवृद्धि ओर संख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातराणे हैं । उनसे संख्यातराणवृद्धि ओर संख्यातराणहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातराणे हैं । उनसे असंख्यातभागवृद्धि ओर असंख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातराणे हैं । उनसे असंख्यातराणवृद्धि ओर असंख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातराणे हैं । उनसे असंख्यातराणवृद्धिके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं । इसी प्रकार स्थानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, अनन्तानुवन्धी चतुष्क, औदारिकश्ररीर, तेजसर्शरीर, कामणशर्गर, वर्णचतुष्क, अगुक्छपु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायकी अपेक्षा जानना चाहिए। तथा छह दर्शनावरण, बारह कथाय, भय और जुगुप्साकी अपेक्षा यही भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे

१. ता०आ०प्रतौ 'सव्वत्थोवा । अवत्त० अवद्धित्वं०' इति पाठः । २. आ०प्रतौ 'असग्वेजगुणवट्टि-द्दाणि०' इति पाठः हाणि० दो वि तुन्ना असंखेजगुणा। अविहि० अणंतगुणा। उविर णाणा० मंगो। सादादीणं सन्वत्थोवा अविहि०। असंखेजगणा। संखेजभागविह्न-हाणि० दो वि तुन्ना असंखेजगुणा। संखेजभागविह्न-हाणि० दो वि तुन्ना असंखेजगुणा। संखेजगणविद्व-हाणि० दो वि तुन्ना असंखेजगुणा। [अवत्त० असंखेजगुणा। ] असंखेजगुणहाणिवं० असंखेजगु०। असंखेजगुणविद्वि० विसे०। हिथ-णवुंस०-चदुआउ०-चदुगदि-पंचजादि-वेउव्व०-छ्रस्संठा०-दोअंगो०-छ्रस्संघ०-चदुआए०-पर०-उस्सा०-आदाउजो०-दोविहा०-तसथावरादिदसयुग०-दोगोद० साद०भंगो काद्व्यो। पुरिस०-चदुणोक० सव्वत्थोवा अणंतभागविद्वि० हाणि०। अविह० अणंतगु०। उविर साद०भंगो। आहारदुगं सव्वत्थोवा अविह०। असंखेजगणा। संखेजगुणा। संखेजगुणा। अवत्त० संखेजगुणा। असंखेजगुणा। अवत्त० संखेजगुणा। असंखेजगुणा। असंखेजगुणा। असंखेजगुणा। असंखेजगुणा। संखेजगुणा। संखेजगुणा।

हैं । उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं । इससे आगेका अल्पबहुत्व ज्ञानावरणके समान है। सातावेदनीय आदिके अवस्थितपदके बन्धक जीव सबसे ग्तांक हैं। उनसे असंख्यात-भागवृद्धि और असंख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं। उनसे संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं। उनसे संख्यातगुणवृद्धि और संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं। उनसे अवक्तव्यपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे असंख्यातगुणहानिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे असंख्यातगुणवृद्धिके बन्धक जीव विशेष अधिक है। स्त्रीवेद, नपुंसक-वेट, चार आयु, चार गति, पाँच जाति, वैक्रियिकशरीर, छह संस्थान, दो आङ्गोपाङ्ग, छह संहत्तन, चार आतुपूर्वी, परघान, उच्छास, आतप, उद्योत, दो विहायोगति, त्रस-स्थावर आदि दस यगल और दो गांत्रका भङ्ग सातावेदनीयके समान करना चाहिए। पुरुपवेद और चार नोकषायों-की अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिक बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे अवस्थित-पदके बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं। आगे सातावेदनीयके समान भक्त है। आहारकद्विकके अव-स्थितपदके बन्धक जीव सबसे स्तांक है। उनसे असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर संख्यातगुणे हैं। उनसे संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभाग-हानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर संख्यातगुणे है। उनसे संख्यातगुणवृद्धि और संख्यात-गणहानिके वन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर संख्यातगुणे हैं। उनसे अवक्तव्यपदके बन्धक जीव संख्यातगणे हैं। उनसे असंख्यातगणहानिके बन्धक जीव संख्यातगणे हैं। उनसे असंख्यातगण-बुद्धिके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं। तीर्थङ्कर प्रकृतिके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्ताक हैं। उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातगुगे हैं। उनसे असंख्यातभागवृद्धि और असं-ल्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं। उनसे संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं। उनसे संख्यात-

१. ता॰प्रतौ 'असंखेजभाग (गुण) वट्टिहाणि॰' इति पाठः। २. ता॰प्रतौ 'तुल्ला असंखेजगु॰' इति पाठः।

तुन्ना असंखेजगुणा । असंखेजगुणहाणि० असंखेजगुणा । असंखेजगुणवड्दि० विसे० । एवं ओघभंगो कायजोगि-ओरालि०-अचक्खु०-भवसि०-आहारग त्ति ।

३२६. णेरइएसु पंचणाणावरणादिधुविगाणं सन्वत्थोवा अवद्वि०। संखेजभाग-विद्वि-हाणि० दो वि तुल्ला असंखेजगुणा। उविर ओघं। एसि धुविगाणं अणंत-भागविद्वि-हाणि० अत्थि तेसि ताओ थोवाओ। अवद्वि० असं०गु०। उविर णाणा०-भंगो। सेसं ओघं। एवं सन्विणरय-सन्पर्पचिदियतिरिक्ख०-मणुस०अपज्ञ०-[सन्वदेव-] सन्वएइंदि०-विगलिंदि०-पंचकायाणं च। तिरिक्खेसु ओघभंगो। णविर धुविगाणं एसि अणंतभागविद्वि-हाणि०] अत्थि तेसि ताओ थोवाओ। अवद्वि० अणंतगु०। उविर ओघो। मणुसेसु ओघो। णविर दोआउ० वेउन्वियल्जकं आहारदुगं आहारसरीर-भंगो। सेसाणं ओघं। णविर किंचि विसेसो। मणुसपज्ञत्त-मणुसिणीसु तं चेव। णविर संखेजं कादच्वं।

३२७. पंचिंदि०-तस०२ ओघं। णवरि यम्हि अवद्वि० अणंतगु० तम्हि असंखेजगुणं कादव्वं। पंचमण०-तिण्णिवचि० पंचणा०-थीणगि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४-देवगदि-ओरालिय०-वेउव्विय०-तेजा०-क०- वेउव्वि०अंगो०-वण्ण०४-देवाणु०-अगु०४-

गुणवृद्धि और संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं। उनसे असंख्यातगुणहानिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे असंख्यातगुणवृद्धिके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं। इस प्रकार ओघके समान काययोगी, औदारिककाययोगी, अच्छुदर्शनवाले, भव्य और आहारक जीवोंमें जानना चाहिए।

३२६. नारिकयों में पाँच ज्ञानावरणादि ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अवस्थितपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों हो तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं। आगे ओघके समान भङ्ग है। जिन ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि होती है उनके इन पदोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। आगे ज्ञानावरणके समान भङ्ग है। रोष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है। इस प्रकार सब नारको, सब पञ्चन्द्रिय तिर्यक्क, मनुष्य अपर्याप्त, सब देव, सब एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और पाँच स्थावरकायिक जीवोंमें जानना चाहिए। तिर्यक्कोंमें ओघके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि जिन ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि है उनके इन पदोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं। आगे ओघके समान भङ्ग है। मनुष्योंमें ओघके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि इनमें दो आयु, वैक्रियकषट्क और आहारकद्विकका भङ्ग आहारक-शरीरके समान है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है। मात्र कुछ विशेषता है। मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यिनियोंमें वही भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि संख्यातगुण। करना चाहिए।

३२७. पद्मेन्द्रियद्विक और त्रसद्विक जीवोंमें ओघके समान भक्क है। इतनी विशेषता है कि जहाँ अवस्थितपद्के बन्धक जीव अनन्तगुणे कहे हैं वहाँ असंख्यातगुणे करने चाहिए। पाँच मनोयोगी और तीन वचनयोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, स्यानगृद्धित्रक, मिथ्यात्व, अनन्तानु-बन्धीचतुष्क, देवगित, औदारिकशरीर, वैक्रियिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वैक्रियकशरीरआङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण

बादर-पञ्जत्त-पत्ते ०-णिमि०-पंचंत० सव्वत्थोवा अवत्त०। अविद्वि० असंखे ज्ञगुणा। सेसाणं पदाणं ओघं तित्थयरभंगो। सेसपगदीणं ओघभंगो। विच जो०-अस च मोसविच०-चक्खुदं० पंचिदियभंगो। ओरालियमिस्स० तिरिक्खोघं। णविर अणंतभागविद्वि-हाणि० णित्थ।

३२८. वेर्जाव्यका० देवोघं । वेर्जाव्यमिस्सका० सव्वत्थोवा अवत्त० । असंखेज-गुणवड्डिबं० असंखेजगुण० । एवं कम्मइ०-अणाहार० । णवरि मिच्छ० सव्वत्थोवा अवत्त० । असंखेजगुणवड्डिबं० अणंतगु० । आहारकायजोगी० । सव्वद्वभंगो० । आहार-मिस्स० वेर्जाव्यमिस्स०भंगो ।

३२६. इत्थिवेद० पंचणा०- पंचंत० । सन्वत्थोवा अविद्वि० । उविर ओघं । थीणिग०३-मिन्छ०-अणंताणु०४ - ओरालि० - तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि० सन्वत्थोवा अवत्त० । अविद्वि० असंखेजगुणा । उविर ओघं । णिद्दा-पयला०-अद्वक०-भय-दु० सन्वत्थोवा अवत्त० । अणंतभागविद्वि-हाणि० दो वि तुल्ला असंखेजगुणा । अविद्वि० असंखेजगुण । उविर ओघं । णविर चदुसंज० सन्वत्थोवा अणंतभागविद्वि-

और पाँच अन्तरायके अवक्तव्यपद्के बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे अवस्थिनपद्के बन्धक जीव असंख्यातगुगे हैं। शेप पदोंका भङ्ग आंघसे नीर्थङ्कर प्रकृतिके समान है। शेप प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है। वचनयोगी, असत्यमृपावचनयोगी और च जुदर्शनयाले जीवोंमें पञ्चिन्द्रयोंके समान भङ्ग है। औदारिकिमश्रकाययोगी जीवोंमें सामान्य तिर्यञ्चोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि नहीं है।

३२८. वैक्रियिककाययोगी जीवांमें सामान्य देवांके समान भक्क है। वैक्रियिकमिश्रकाय-योगी जीवोंमें अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे असंख्यातगुणवृद्धिके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। इसी प्रकार कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे असंख्यात-गुणवृद्धिके बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं। आहारककाययोगी जीवोंमें सर्वार्थसिद्धिके देवोंके समान भक्क है। आहारककिमश्रकाययोगी जीवोंके समान भक्क है।

दर्ह. स्निवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण और पाँच अन्तरायके अवस्थितपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। आगे ओघके समान भङ्ग है। स्यानगृद्धित्रक, मिथ्यात्व, अनन्तानुन्धीचनुष्क, ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, कामणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात और निर्माणके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे है। आगे ओघके समान भङ्ग है। निद्रा, प्रचला, आठ कषाय, भय और जुगुष्साके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं। उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। आगे ओघके समान मङ्ग है। इतनी विशेषता है कि चार संख्यलनकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्त-

१. ता॰प्रती 'इत्थिवेदभंगो पंचणा॰ पंचंत० । सन्वत्थोवा' आ॰प्रती इत्थिवेदभंगो पंचणा॰ पंचंत सन्वत्थोवा' इति वाठः ।

हाणि०। अवद्वि० असंखेजगु०। उवरि ओघं। पुरिस० इत्थि०भंगो। णवुंसग० धुविगाणं इत्थि०भंगो। णवरि अवद्वि० अणंतगु०।

३३०.कोधकसा० णेवुंसगभंगो। माणे० पंचणा०-चदुदंसणा०-तिण्णिसंज०-पंचंत० सन्वत्थोवा अवर्ड्घि०। उवरि ओघं। मायाए पंचणा०-चदुदंसणा०-दोसंज०-पंचंत० सन्वथोवा अवद्वि०। उर्वरि ओघं। लोभकसाए ओघं।

३३१. मिद्-सुद० धुविगाणं सन्वत्थोवा अविद्वि० । उविर ओघं । सेसाणं वि ओघो । विभंगे धुविगाणं सन्वत्थोवा अविद्वि० । उविर ओघं । असंखेजगुणं कादव्वं । देवगदि-ओरालि०-वेउन्वि०-वेउन्वि०अंगो०-देवाणु०-पर०-उस्सा० - बादर-पजत्त-पत्ते० सन्वत्थोवा अवत्त० । अविद्वि० असं०गु० । एवं [अ] संखेजगुणं कादव्वं । सेसाणं ओघं ।

३३२. आभिणि-सुद-ओधि० पंचणा०- [ छदंस०- ] अपचक्खाण०४ - पुरिस०-भय-दु०-दोगदि-पंचिदि०-ओरालि०-वेउव्वि०-तेजा०-क०-समचदु० - दोअंगो०-वजरि०-वण्ण०४-दोआणु०-अगु०४-पसत्थ०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०- तित्थ०-उचा०-

भागहानिके बन्धक जीव सबसे स्तोक है। उनसे अविध्यतपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। आगे ओघके समान भङ्ग है। पुरुषवेदी जीवोंमें स्त्रीवेदी जीवोंके समान भङ्ग है। नपुंसकवेदी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका भङ्ग स्त्रीवेदी जीवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि इनमें अविध्यतपदके बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं।

३३०. क्रोधकपायवाले जीवांमें नपुंसकवेदवाले जीवांके समान भङ्ग है। मानकपायवाले जीवांमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, तीन संज्वलन और पाँच अन्तरायके अवस्थितपदके बन्धक जीव सबसे म्तोक हैं। आगे ओघके समान भङ्ग है। मायाकपायवाले जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, दो संज्वलन और पाँच अन्तरायके अवस्थितपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। आगे ओघके समान भङ्ग है। लोभकपायवाले जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है।

३३१. मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अवस्थितपद्के बन्धक जीव सबसे स्तोक है। आगे ओघके समान भक्न है। शेप प्रकृतियोंका भक्न भी ओघके समान है। विभक्षज्ञानी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अवस्थितपद्के बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। आगे ओघके समान भक्न है। मात्र असंख्यातगुणा करना चाहिए। देवगति, औदारिकशरीर, वैक्रियकशरीर, वैक्रियकशरीर आङ्गोपाङ्ग, देवगत्यानुपूर्वी, परचात, उच्छ्वास, बादर, पर्याप्त और प्रत्येकके अवक्तव्यपद्के बन्धक जीव सबसे स्तोक है। उनसे अवस्थितपद्के बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। आगे असंख्यातगुणा करना चाहिए। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है।

३३२. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क, पुरुपवेद, भय, जुगुप्सा, दो गति, पञ्चेन्द्रियज्ञाति, औदारिकशरीर, वैकियिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, दो आङ्गोपाङ्क, वर्ज्ञप्भनाराचसंहनन, वर्णचतुष्क, दो आनुपूर्वी, अगुरु छघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगिति, त्रसचतुष्क,

१. ता०प्रतौ 'णपुंसक धुवि (१) धुविगाणं' इति पाठः ।

पंचंत० सन्वत्थोवा अवत्त०। अवद्वि० असंखेजगु०। उविर ओघं। णविर चदुदंस० सन्वत्थोवा अणंतभागविष्ठु-हाणि०। अवत्त० संखेजगु०। अवद्वि० असंखेजगु०। उविर ओघं। पच्चक्खाणाव०४ सन्वथोवा अवत्त०। अणंतभागविष्ठु-हाणि० दो वि तुल्ला असंखेजगु०। अवद्वि० असंखेजगु०। उविर ओघं। [एवं चदुसंज०]। दोवेदणी०-थिरादितिण्णियुग०-आहारदुगं ओघं। चदुणोक० साद० भंगो। एवमाउगं। णविर मणुसाउ० मणुसि०भंगो। एवं ओधिदं०-सम्मादि०-खइग०-वेदग०। मणपज्ञ०-संजद०-सामाइ०-छेदो०-पिरहार० ओधि०भंगो। णविर संखेजगुणं कादव्वं। सुहुमसंप० अवगद०भंगो। संजदासंजद० परिहार०भंगो।

३३२. असंजदेसुँ धुविगाणं मदि०मंगो । एसि धुविगाणं अणंतभागविहु-हाणि० अत्थि तेसि ताओ थोवाओ । अविद्वि० अणंतगुणा । उविर ओघं । सेसाणं पगदीणं ओघं । एवं किण्ण-णील-काऊणं । तेऊए धुविगाणं सन्वत्थोवा अविद्वि० । उविर ओघं । देवगदिपंचग- ओरालि० सन्वत्थोवा अवत्त० । अविद्वि० असंखे अगुँ० । उविर ओघं ।

सुभग, सुरवर, आदेय, निर्माण, तीर्थङ्कर, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे खोक हैं। उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। आगे ओघके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि चार दर्शन।वरणकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे अवक्तव्यपद्के बन्धक जीव सैंख्यातगुणे हैं। उनसे अवस्थितपद्के बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। आगे ओघके समान भङ्ग है। प्रत्याख्यानावरण-चतुष्कके अवक्तव्यपद्के बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभाग-हानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुणे हैं। उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। आगे ओघके समान भङ्ग है। इसी प्रकार चार संज्वलनके विषयमें जानना चाहिए। दो वेदनीय, स्थिर आदि तीन युगल और आहारकद्विकका भङ्ग ओघके समान है। चार नोकषायांका भङ्ग सातावेदनीयके समान है। इसी प्रकार आयुके विषयमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मनुष्यायुका भङ्ग मनुष्यिनियों के समान है। इसी प्रकार अवधिद्र्शनी, सम्यग्दृष्टि, ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि और वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें जानना चाहिए। मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत और परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंमें अवधिज्ञानी जीवांके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि संख्यातगुणा करना चाहिए। सूद्रमसाम्पराय संयत जीवोमें अपगतवेदी जीवोंके समान भक्क है। संयतासंयत जीवोंमें परिहारविशाद्धिसंयत जीवोंके समान भक्त है।

३३२. असंयत जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका भङ्ग मत्यज्ञानी जीवोंके समान है। जिन ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानि है उनके इन पदोंके बन्धक जीव स्तोक हैं। उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं। आगे ओघके समान भङ्ग है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है। इसी प्रकार कृष्णलेश्या, नीललेश्या और कापोतलेश्यामें जानना चाहिए। पीतलेश्यामें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अवस्थितपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। आगे ओघके समान भङ्ग है। देवगितपञ्चक और औदारिकशरीरके अवक्तन्यपदके

१. ता॰प्रती 'ओधिदं'। सम्मादि॰ खद्दग॰ वेदग॰ मणपज्ज' इति पाठः। २. ता॰प्रती 'असंखेज ( असंज ) देमु' इति पाठः। ३. ता॰प्रती 'अवत्त०। असंखेजगु॰' इति पाठः।

एवं पम्माए वि । णवरि देवगदिपंचग० - ओरा०-ओरा०अंगो०-समचदु०-उचा० थीणगिद्धिभंगो । सुकाए तेउ०भंगो ।

३२४. उवसम० धुविगाणं सन्वत्थोवा अवत्त० । अवद्वि० असंखेजगु० । उविर ओघं । चदुदंस० सन्वत्थोवा अणंतभागवड्डि-हाणि० । अवत्त० संखेजगु० । अवद्वि० असंखेजगु० । सेसाणं ओघं । सासण०-सम्मामि० मदि०भंगो । एवं मिन्छिदिद्वि०-असण्णि० । सण्णि० पंचिदियभंगो । आहारा० ओघं ।

एवं अप्पाबहुगं समत्तं

# एवं वड्डिबंधे ति समत्तमणियोगद्दारं ।

# अज्भवसाणसमुदाहारपरूवणा परिमाणाणुगमो

३२५. अज्भवसाणसमुदाहारे ति तत्थं इमाणि दुवे अणियोगहाराणि णादव्वाणि भवंति । तं जहा—परिमाणाणुगमो अप्पाबहुगे ति । परिमाणाणुगमेण दुवि०— ओघेण आदेसेण य । आभिणिबोधियणाणावरणीयस्स असंखेळाणि पदेमबंधद्वाणाणि । जोगद्वाणेहिंतो संखेळा०भागुत्तराणि । कधं संखेळादिभागुत्तराणि ? अद्वविधवंधगेण

बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। आगे ओघके समान भङ्ग है। इसी प्रकार पद्मलेश्यामें भी जानना चिहए। इतनी विशेषता है कि देवगित-पञ्चक, औदारिकशरीर, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, समचतुरस्रसंस्थान और उच्चगोत्रका भङ्ग स्यानगृद्धिके समान है। शुक्ललेश्यामें पीतलेश्याके समान भङ्ग है।

३३%. उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। आगे ओघके समान भङ्ग है। चार दर्शनावरणकी अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। शेषका भङ्ग ओघके समान है। सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मथ्यादृष्टि जीवोंमें मत्यज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है। इसी प्रकार मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंमें जानना चाहिए। संज्ञी जीवोंमें पञ्चीन्द्रिय जीवोंके समान भङ्ग है। आहारक जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है।

इस प्रकार अल्पबहुत्व समाप्त हुआ। इस प्रकार वृद्धिबन्ध अनुयोगद्वार समाप्त हुआ। अध्यवसानसमुदाहारप्ररूपणा परिमाणानुगम

३३४. अध्यवसानसमुदाहारका प्रकरण है। उसमें ये दो अनुयोगद्वार ज्ञातन्य हैं। यथा-परिमाणानुगम और अल्पबहुत्व। परिमाणानुगमकी अपेज्ञा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे आभिनिबोधिकज्ञानावरणके असंख्यात प्रदेशबन्धस्थान हैं। ये योगस्थानोंसे संख्यातवें भाग अधिक हैं। संख्यातवें भाग अधिक कैसे हैं? आठ प्रकारके कर्मीका बन्ध करनेवाले

१. ता॰प्रतौ 'परिमा [णा] णुगमो' इति पाठः । २. ता॰प्रतौ 'परिमाणाणुगमं दुवि॰' इति पाठः । ३. ता॰प्रतौ 'पदेसवंघ [ द्वा ] णाणि' इति पाठः । ४. ता.आ.प्रत्योः 'असंखेज्जभागुत्तराणि' इति पाठः

ताव सव्वाणि जोगद्वाणाणि लद्धाणि । तदो सत्तविधबंधगस्स उक्कस्सगादो अद्विधिबंधगस्स उक्कस्सगं सुद्धं । सुद्धिसेसो याविद्यो भागो अधिद्वित्तो जोगद्वाणं तदो
सत्तविधबंधगेण विसेसो लद्धो । एवं सत्तविधबंधगादो छिन्बधबंधगं उवणीदा । एदेणै
कारणेण आभिणिबोधियणाणावरणीयस्स असंखेजाणि पदेसबंधद्वाणाणि जोगद्वाणेहिंतो
संखेजभागुत्तराणि । एवं सुद०-ओधि०-मणपज्ञ०-केवलणा०-पंचंतराइयाणं च एसेव
भंगो । थीणगि०३ असंखेजाणि पदेसबंधद्वाणाणि जोगद्वाणेहिंतो विसेसाधियाणि ।
विसेसो पुण संखेजदिभागो । णिदा-पयलाणं असंखेजाणि पदेसबंधद्वाणाणि ।
जोगद्वाणोहिंतो दुगुणाणि संखेजदिभागुत्तराणि । चदुदंस० असंखेजाणि पदेसबंधद्वाणाणि जोगद्वाणेहिंतो तिगुणाणि संखेजदिभागुत्तराणि । कधं तिगुणाणि संखेजदिभागुत्तराणि? असण्णिघोलमाणगं जहण्णयं जोगद्वाणं आदि कादूण सव्वाणि जोगद्वाणाणि
अद्विधबंधगेण लद्धाणि । तदो सत्तविधबंधगेण विसेसो लद्धो । एत्तियाणि चेव
पदेसबंधद्वाणाणि सम्मादिद्विणा वि लद्धाणि । पुणो वि णिद्दा-पयलाणं बंधगदो च्छेदो
एत्तियाणि चेव पदेसबंधद्वाणाणि लद्धाणि । एदेण कारणेण चदुदंसणावरणीयरस्स
असंखेजाणि पदेसबंधद्वाणाणि जोगद्वाणेहिंतो तिगुणाणि संखेजदिभागुत्तराणि ।
सादासाद०-मिच्छ०-अणंताणु०४-इत्थि०-णवुंस० चदुणं आउ० सव्वासि णामपगदीणं

जीवने सब योगम्थान प्राप्त किये हैं। उनसे सात प्रकारके वन्धक जीवके उत्क्रप्टमेंसे आठ प्रकारके बन्धक जीवका उत्कृष्ट घटा है। घटानेपर योगम्थानका जितना भाग शेप रहे उसकी अपेज्ञा सात प्रकारके वन्धक जीवने विशेष प्राप्त किया है। इसी प्रकार सात प्रकारके बन्धक जीवसे छह प्रकारके वन्धक जीवने विशेष अधिक प्राप्त किया है। इस कारणसे आभिनिबोधिकज्ञानावरणके असंख्यात प्रदेशबन्धस्थान हैं जो योगस्थानोंसे संख्यातवे भाग अधिक हैं। इसी प्रकार श्रतज्ञाना-वरण, अवधिज्ञानावरण, मनःपर्ययज्ञानावरण, केवलज्ञानावरण और पाँच अन्तरायांके विषयमें यही भङ्ग जानना चाहिए। स्यानगृद्धित्रकके असंख्यात प्रदेशबन्धम्थान हैं जो योगस्थानासे विशेष अधिक हैं। विशेषका प्रमाण संख्यातवें भागप्रमाण है। निद्रा और प्रचलाके असंख्यात प्रदेश-बन्धस्थान हैं जो योगस्थानोंसे संख्यातवां भाग अधिक दुने हैं। चार दर्शनावरणोंके असंख्यात प्रदेशबन्धस्थान हैं जो योगस्थानांसे संख्यातवां भाग अधिक तिगुणे हैं। संख्यातवां भाग अधिक तिगुणे केसे हैं ? असंज्ञीके घोलमान जघन्य योगस्थानसे लेकर सब योगस्थान आठ प्रकारके कर्मीका बन्ध करनेवाले जीवने प्राप्त किये हैं। उनसे सात प्रकारके कर्मांके बन्धक जीवने विशेष प्राप्त किये हैं। तथा इतने ही प्रदेशबन्धस्थान सम्यग्दृष्टि जीवने प्राप्त किये हैं। तथा फिर भी निद्रा और प्रचलाका बन्धसे छेद होनेके बाद इतने ही प्रदेशवन्धम्थान प्राप्त किये हैं। इस कारणसे चार दर्शनावरणके असंख्यात प्रदेशवन्यस्थान हैं जो योगस्थानोंसे संख्यातवां भाग अधिक तिगुणे हैं। सातावेदनीय, असानावेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुवन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, चार आयु, नामकर्मकी सब प्रकृतियाँ, नीचगोत्र और उच्चगोत्र इनका स्त्यानगृद्धि-

अनिव्यत्ती 'अनिविद्यंधगस्म' इति पाठः।
 ता॰प्रती 'अनिव्याणि' इति पाठः।
 ता॰प्रती 'क्यं (धं) तिगुणाणि' इति पाठः।
 ता॰प्रती 'यत्तियाणि' इति पाठः।
 ता॰प्रती 'यत्तियाणि' इति पाठः।

णीचुचागोदस्स य यथा थीणगिद्धितयस्स भंगो काद्व्वो। अपचक्खाण०चढुकस्स दुवे परिवाडीओ। पचक्खाण०४ तिण्णि परिवाडीओ। कोघसंजलणाए चत्तारि परिवाडीओ। अण्णा च अद्व परिवाडीओं। माणसंजलणाए चत्तारि परिवाडीओ अण्णा च तिभागूणिया परिवाडी। मायसंजलणाए चत्तारि परिवाडीओ अण्णा च चदुभागूणिया परिवाडी। लोभसंजलणाए चत्तारि परिवाडीओ अण्णा च अद्वम-भागूणिया परिवाडी। पुरिसवेदस्स दुवे परिवाडीओ अण्णा च तदिया पंचभागूणिया परिवाडीओ। छण्णोकसायाणं दुवे परिवाडीओ। परिवाडी णाम सण्णा का ? याणि भिच्छादिद्विस्स पदेसबंघट्टाणाणि एसा परिवाडी सण्णा णाम।

एवं परिमाणाणुगमो समत्तो ।

# अपाबहुगं

३३६. अप्पाबहुगं दुवि०—ओवे० आदे०। ओवे० पंचणाणावरणीयाणं सन्व-त्थोवाणि जोगद्वाणाणि। पदेसबंधद्वाणाणि विसेसाधियाणि। सन्वत्थोवाणि णवण्हं दंसणावरणीयाणं जोगद्वाणाणि। थीणिगिद्धितियस्स पदेसबंधद्वाणाणि विसेसा०। णिद्दा-पयलाणं पदेसबंधद्वाणाणि विसेसा०। चदुण्हं दंसणावर० पदेसबंधद्वाणाणि विसेसाधि०। सन्वत्थोवाणि सादासादाणं दोण्हं पगदीणं जोगद्वाणाणि। असादम्स

त्रिकके समान भक्क करना चाहिए। अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके विषयमें दो परिपारियाँ हैं, प्रत्याख्यानावरणचतुष्कके विषयमें तीन परिपारियाँ हैं, कोधसंख्यलनके विषयमें चार परिपारियाँ हैं और आठ अन्य परिपारियाँ हैं, मान संख्यलनकी चार परिपारियाँ हैं और त्रिभाग कम एक अन्य परिपारी हैं। मायासंख्यलनकी चार परिपारियाँ हैं और चतुर्थ भाग कम एक अन्य परिपारी हैं, लोभसंख्यलनकी चार परिपारियाँ हैं और अष्टम भाग कम एक अन्य परिपारी हैं, पुरुपवेदकी दो परिपारियाँ हैं और तृतीय भाग कम एक तीसरी परिपारी हैं तथा छह नोकपायोंकी दो परिपारियाँ हैं।

शंका-परिपाटी इस संज्ञाका क्या अर्थ है ?

समाधान---मिथ्यादृष्टिके जो प्रदेशवन्धस्थान होते हैं उतनेकी परिपाटी संज्ञा है।

#### अल्पबहुत्व

३३६. अल्पबहुत्व दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे पाँच ज्ञानावरणके योगस्थान सबसे स्तोक हैं। उनसे प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक हैं। नो दर्शनावरणोंके योगस्थान सबसे स्तोक हैं। उनसे स्त्यानगृद्धित्रिकके प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक हैं। उनसे निद्रा और प्रचलाके प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक हैं। उनसे चार दर्शनावरणके प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक हैं। सातावेदनीय और असातावेदनीय इन दोनों प्रकृतियोंके योगस्थान सबसे

१. ता॰प्रतौ 'अण्णा व (च) अद्वपरिवाडीए' इति पाठः । २. ता॰प्रतौ 'तिभागू (ऊ) णिया' इति पाठः । ३. ता॰प्रतौ 'सण्णा कायाणि' इति पाठः । ४. ता॰प्रतौ 'एवं परिमाणाणुगमा समस्ते' इति पाठा नास्ति । ५. ता॰प्रतौ 'सब्वत्योत्राणं (णि) णवण्हं' इति पाठः ।

पदेसबंधद्वाणाणि विसेसाधियाणि । सादस्स पदेसबंध० विसे० । सव्वत्थोवाणि मिच्छ०सोलसक० जोगद्वाणाणि । मिच्छ०-अणंताणु०४ पदेसबंध० विसे० । अपचक्खाण०४
पदेसबंध० विसे० । पचक्खाण०४ पदेसबंध० विसे० । कोधसंज० पदेसबंध० विसे० ।
मागसंज० पदेसबंध० विसे० । मायसंज० पदेसबंध० विसेसा० । लोभसंज० पदेसबंध० विसेसा० । सव्वत्थोवाणि णवणोकसायाणं जोगद्वाणाणि । इत्थि०-णवुंस० पदेसबंध० विसेसा० । छण्णोक० पदेसबंध० विसेसा० । पुरिस० पदेसबंध० विसेसा० ।
चदुण्हमाउगाणं सव्वासिं णामपगदीणं पचण्हमंतराइगाणं च णाणावरणभंगो ।
णीचुचागोदाणं सादासाद०भंगो । एवं ओघभंगो मणुस०३-पंचिंदि०-तस२-पंचमण०पंचविज्ञो०-कायजोगि-ओरालिय०-इत्थि०- पुरिस०-णवुंस० - अवगद० - कोधादि०४आभिणि०- सुद०-ओधि०-मणपज०-संजद-सामा० - छेदो०-चक्खु०-अचक्खु०-ओधिदं०सुकले०-भवसि०-सम्मादि०-खइग०-उवसम०-सण्णि-आहारग ति ।

३३७. णिरयगदीए पंचणा० सन्वत्थोवाणि जोगद्वाणाणि। पदेसबंध० विसे०ै। एवं दोवेदणी०-दोआउ० सन्वाणं णामपगदीणं दोगोदै० पंचंतराइगाणं च। सन्वत्थोवाणि

स्तोक हैं। उनसे असातावेदनीयके प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक हैं। उनसे सातावेदनीयके प्रदेशवन्धस्थान विशेष अधिक हैं। मिथ्यात्व और सोलह कपायोंके योगस्थान सबसे स्तोक है। उनसे मिश्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्कके प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक हैं। उनसे अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक हैं। उनसे प्रत्याख्यानावरणचतुष्कके प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक हैं। उनसे क्रोधसंज्वलनके प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक है। उनसे मान संज्वलनके प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक हैं। उनसे माया संज्वलनके प्रदेशबन्ध-स्थान विशेष अधिक हैं। उनसे लोभसंज्वलनके प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक है। नौ नोकपायांके योगस्थान सबसे स्तोक हैं। उनसे स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक हैं। उनसे छह नोकपायोंके प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक हैं। उनसे पुरुषवेदके प्रदेश-बन्धस्थान विशेष अधिक हैं। चार आयुः नामकर्मकी सब प्रकृतियाँ और पाँच अन्तरायका भड़ ज्ञानावरणके समान है। नीचगोत्र और उच्चगोत्रका भक्न सातावेदनीय और असातावेदनीयके समान है। इस प्रकार ओघके समान मनुष्यत्रिक, पञ्चीन्द्रयद्विक, त्रसद्विक, पाँचों मनोयोगी, पॉचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, स्त्रीवेदवाले, पुरुषवेदवाले, नपंसकवेदवाले. अपगतवेदवाले, क्रोधादि चार कपायवाले, आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मन:-पर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, चज्रदर्शनवाले, अचज्रदर्शनवाले, अवधिदर्शनवाले, शुक्ललेश्यावाले, भन्य, सम्यग्द्रष्टि, चायिकसम्यग्द्रष्टि, उपशमसम्यग्द्रष्टि, संज्ञी और आहारक जीवोंमें जानना चाहिए।

३३७. नरकगितमें पाँच ज्ञानावरणके योगस्थान सबसे स्तोक हैं। तथा योगस्थानोंसे प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक हैं। इसी प्रकार दो वेदनीय, दो आयु, नामकर्मकी सब प्रकृतियाँ, दो गोत्र और पाँच अन्तरायके विषयमें जानना चाहिए। नौ दर्शनावरणके योगस्थान

१. आ॰प्रतौ 'तस॰ पंचमण॰' इति पाठः । २. ता॰प्रतौ 'सन्वस्थो॰' । जोगद्वाणादो॰ पदे॰ विसे॰ साधियाणि ।' इति पाठः । ३. ता॰प्रतौ 'दोगदि॰' इति पाठः ।

णवण्हं दंसणा० जोगद्वाणाणि । थीणगिद्धि०३ पदेसबंघ० विसे० । छदंस० पदेसबंघ० विसे० । सन्वत्थोवाणि मिन्छ०-सोलकसायाणं जोगद्वाणाणि । मिन्छ०-अणंताणु०४ पदेसबंघ० विसे० । बारसक० पदेसबंघ० विसे० । सन्वत्थोवाणि णवण्हं णोकसा० जोगद्वाणाणि । इत्थि०-णवुंस० पदेसबंघ० विसे० । सन्तणोक० पदेसबंघ० विसे० । एवं सन्वणेरइय-तिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्ख०३ देवा याव उविरम्भेवजा ति वेउन्वि०-असंजद०-पंचले०-वेदग० । णविर एदेसु किंचि विसेसो । तिरिक्खेसु सन्वत्थोवाणि मिन्छ०-सोलसक० जोगद्वाणाणि । मिन्छ०-अणंताणु०४ पदेसबंघ० विसे० । अपचक्खाण०४ पदेसबंघ० विसे० । अद्वक० पदेसबंघ० विसे० । एवं तेउ-पम्माणं । णविर अपचक्खाण०४ पदेसबंघ० विसे० । पचक्खाण०४ पदेसबंघ० विसे० । चदुसंज० पदेसबंघ० विसे० । एवं वेदग० ।

३३८. सन्वअपजन्ताणं तसाणं थावराणं च सन्वएइंदिय-विगलिं०-पंचकायाणं च सन्वपगदीणं च सन्वत्थोवाणि जोगद्वाणाणि । पदेसबंध० विसे०। एवं ओरालियमि०-मदि-सुद-विभंगे० अन्भव०-मिच्छादि०-असण्णि त्ति । णवरि ओरालियमिस्स० देवगदि-

सबसे स्तोक हैं। उनसे स्त्यानगृद्धित्रिकके प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक हैं। उनसे छह दर्शनावरणके प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक हैं। मिथ्यात्व और सोलह कपायांके योगस्थान सबसे स्तोक हैं। उनसे मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्कके प्रदेशबन्धस्थान विशेप अधिक हैं। उनसे बारह कपायोंके प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक हैं। नौ नोकपायोंके योगस्थान सबसे स्तोक हैं। उनसे स्त्रीवेट और नपुंसकवेदके प्रदेशवन्धस्थान विशेष अधिक हैं। उनसे सात नोकपायोंके प्रदेशबन्धम्थान विशेष अधिक हैं। इसी प्रकार सब नारकी, सामान्य तिर्यञ्च, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिक, सामान्य देव, उपरिम प्रैवेयक तकके देव, वैक्रियिककाययोगी, असंयत, पाँच लेश्यावाले और वेदकसम्यग्दृष्टि जीवांमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इन मार्गणाओंमें सामान्य नारिकयोंसे कुछ विशेष है। यथा-सामान्य तिर्यञ्चोंमें मिथ्यात्व और सोलह कषायोंके योगस्थान सबसे स्तोक हैं। उनसे मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्कके प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक हैं। उनसे अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कके प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक हैं। उनसे आठ कपायांके प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक हैं। इसी प्रकार पीत और पद्मलेश्यामें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अप्रत्याख्यानावरण चतुरकके प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक हैं। उनसे प्रत्याख्यानावरणचतुरकके प्रदेशबन्धस्थान विशेष अधिक हैं। उनसे चार संज्वलनोंके प्रदेशवन्धस्थान विशेष अधिक हैं। इसी प्रकार वेदक सम्यग्दृष्टि जीवोंमें जानना चाहिए।

३२८. त्रस और स्थावर सब अपर्याप्तक, सब एकेन्द्रिय, सब विकलेन्द्रिय और पाँच स्थावरकायिक जीवोंमें सब प्रकृतियोंके योगस्थान सबसे स्तोक हैं। उनसे प्रदेशवन्धस्थान विशेष अधिक हैं। इसी प्रकार औदारिकमिश्रकाययोगी, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभङ्गज्ञानी, अभव्य, मिथ्यादृष्टि और असंज्ञी जीवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें देवगितपद्भकका अल्पबहुत्व नहीं है। इसी प्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें जानना

१. ता॰प्रतौ 'एवं वेदग॰ सव्वअपजन्तगाणं' इति पाठः।

पंचग० णितथ अप्पाबहुगं । एवं वेउव्वियमि० । कम्मइं०-अणाहार० सव्वपगदीणं णितथ अप्पाबहुगं । अणुदिस याब सव्वद्व त्ति अपञ्जत्तभंगो । एवं आहार०-आहारमि०-परिहार०-संजदासंजद०-सासण०-सम्मामिच्छादिद्वि त्ति । णवरि सम्मामिच्छादिद्वीणं णितथे अप्पाबहुगं ।

## एवं अप्पाबहुगं समत्तं । एवं अज्भवसाणसम्बदाहारे ति समत्तमणियोगदारं । जीवसमुदाहारपरूवणा

३३६. जीवसमुदाहारे ति तत्थ इमाणि दुवे अणियोगदाराणि । तं जहा— पमाणाणुगमो अप्पाबहुगे ति ।

## पमाणाणुगमो जोगडाणपरूवणा

३४०. पमाणाणुगमो ति तत्थ इमाणि दुवे अणियोगद्दाराणि—जोगद्दाण-परूवणा पदेसबंधद्वाणपरूणा चेदि । जोगद्वाणपरूवणदाए सन्वत्थोवो धुहुमअपञ्जत्तयस्स जहण्णगो जोगो । बादरअपञ्जत्तयस्स जहण्णगो जोगो असंखेञ्जगुणो । एवं बीइंदि०-तीइंदि०-चदुरिंदि०-असण्णिपंचिंदि०अपञ्ज० जहं० जोगो असंखेञ्जगुणो ।

चाहिए। कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें सब प्रकृतियोंका अल्पबहुत्व नहीं है। अनुदिशसे छेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें अपर्याप्तकोंके समान भङ्ग है। इसी प्रकार आहारक-काययोगी, आहारकिमश्रकाययोगी, पिरहारिवशुद्धिसंयत, संयतासंयत, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें अल्पबहुत्व नहीं है।

इस प्रकार अल्पबहुत्व समाप्त हुआ। इस प्रकार अध्यवसानसमुदाहार अनुयोगद्वार समाप्त हुआ। जीवसम्रदाहार प्ररूपणा

३३६. जीवसमुदाहारका प्रकरण है । उसमें ये दो अनुयोगद्वार हैं । यथा—पिरमाणानुगम और अल्पबहुत्व ।

परिमाणानुगम योगस्थानप्ररूपणा

३४०. परिमाणानुगममें ये दो अनुयोगद्वार होते हैं—योगस्थानप्रह्मपणा और प्रदेशबन्ध-स्थानप्रह्मपणा। योगस्थानप्रह्मपणाकी अपेत्ता सूद्म अपर्याप्त जीवका जघन्य योग सबसे स्तोक है। उससे बादर अपर्याप्तका जघन्य योग असंख्यातगुणा है। इसी प्रकार द्वीन्द्रिय अपर्याप्त, त्रीन्द्रिय अपर्याप्त, ज्ञान्द्रिय अपर्याप्त, ज्ञान्द्रिय अपर्याप्त, ज्ञान्द्रिय अपर्याप्त, ज्ञान्द्रिय अपर्याप्त, ज्ञान्द्रिय अपर्याप्त, ज्ञान्द्रिय अपर्याप्त और असंक्षी पञ्चीन्द्रिय अपर्याप्त जीवका जघन्य योग उत्तरोत्तर

१. ता॰प्रती 'वेउिव्वयिमि॰ कम्मइ॰' इति पाठः । २. ता॰प्रती 'सम्मादिष्ठि णित्थ' आ॰प्रती 'सम्मादिष्ठीणं णित्थ' इति पाठः । ३. ता॰प्रती 'चेदि' इति पाठो नास्ति । ४. ता॰प्रती 'सव्वत्थोवा (वो)' आ॰प्रती 'सव्वत्थोवा' इति पाठः । ५. ता॰प्रती 'असंखेजगुणं' इति पाठः । ७. ता॰प्रती 'अपज्ञ॰ । जह॰' इति पाठः ।

सुहुमस्स पज्जत्तयस्स जह० जोगो असंखेजगुणो'। बादरेइंदियपज्जत्तयस्स जह० जोगो असंखेजगुणो'। सुहुम० अपज्जत्वयस्स उक्षस्सगो जोगो असंखेजगुणो। बादर० अपज्ज० उक्ष० जोगो असंखेजगु०। सुहुम० पज्जत० उक्ष० जोगो असंखेजगु०। बादर० पज्जत० उक्ष० जोगो असंखेजगु०। बादर० पज्जत० उक्ष० जोगो असंखेजगु०। एवं तेइंदि०-चदुरिंदि०-असण्णिपंचिंदि०-सण्णिपंचिंदि०-सण्णिपंचिंदि०-चदुरिंदि०-असण्णिपंचिंदि०-सण्णिपंचिंदि०-चदुरिंदि०-असण्णिपंचिंदि०-सण्णिपंचिंदि०-चदुरिंदि०-असण्णिपंचिंदि०-सण्णिपंचिंदि०-सण्णिपंचिंदि०-सण्णिपंचिंदि०-अपज्ज० उक्ष० जोगो असंव्युणो। बीइंदि०पज्जत० उक्ष० जोगो असंव्युणो। बीइंदि०पज्जत० उक्ष० जोगो असंव्युणो। एवं तीइंदि०-चदुरिंदि०-असण्णिपंचिं०-सण्णिपंचिंदि०पज्जत० उक्ष० जोगो असंव्युजियागो।

### एवं जोगद्वाणपरूवणा समत्ता । पदेसबंधद्वाणपरूवणा

३४१. पदेसबंधट्टाणपरूवणदाए सन्वत्थोवा सुहुमस्स अपजन्तयस्स जहण्णयं पदेसम्मं । बादर०अपज्ज० जह० पदेसम्मं असंखेजगुणं। एवं बेइंदि०-तेइंदि०-चदुरिंदि०-असण्णिपंचिंदि०-सण्णिपंचिंदि०अपज्जन० जह० पदेसम्मं असंखेजगुणं। सुहुमस्स

असंख्यातगुणा है। असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय के जघन्य योगस्थानसे सूदम पर्याप्तका जघन्य योग असंख्यातगुणा है। उससे वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तका जघन्य योग असंख्यातगुणा है। उससे सूदम अपर्याप्तका उन्कृष्ट योग असंख्यातगुणा है। उससे सूदम अपर्याप्तका उन्कृष्ट योग असंख्यातगुणा है। उससे सूदम पर्याप्तका उन्कृष्ट योग असंख्यातगुणा है। उससे बादर पर्याप्तका उन्कृष्ट योग असंख्यातगुणा है। उससे द्वीन्द्रिय पर्याप्तका जघन्य योग असंख्यातगुणा है। इसी प्रकार कमसे त्रीन्द्रिय पर्याप्त, चतुरिन्द्रिय पर्याप्त, असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त, असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त, असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त, चतुरिन्द्रिय अपर्याप्त, असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त, चतुरिन्द्रिय अपर्याप्त, असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त, चतुरिन्द्रिय अपर्याप्त, असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त जीवका उन्कृष्ट योग असंख्यातगुणा है। संज्ञी पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्तके उन्कृष्ट योग असंख्यातगुणा है। संज्ञी पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्तके उन्कृष्ट योग असंख्यातगुणा है। इसी प्रकार कमसे त्रीन्द्रिय पर्याप्त चतुरिन्द्रिय पर्याप्त, असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त और संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त, असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त और संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त, असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त और संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त ज्ञीवका उन्कृष्ट योग उत्तरोत्तर असंख्यातगुणा है। इसी प्रकार एक एक जीवका उत्तरोत्तर योग गुणकार पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है।

#### इस प्रकार योगस्थानप्ररूपणा समाप्त हुई।

#### प्रदेशबन्धस्थानप्ररूपणा

२४१. प्रदेशबन्धस्थानप्ररूपणाकी अपेत्ता सूत्तम अपर्याप्तका जघन्य प्रदेशाप्र संबसे स्तोक है। उससे बादर अपर्याप्तका जघन्य प्रदेशाप्र असंख्यातगुणा है। इसी प्रकार क्रमसे द्वीन्द्रिय अपर्याप्त, त्रीन्द्रिय अपर्याप्त, चतुरिन्द्रिय अपर्याप्त, असंज्ञी पक्चेन्द्रिय अपर्याप्त और संज्ञी पक्चेन्द्रिय

१. ता॰प्रतौ 'जांग० असंखेजगुणं' इति पाठः । २. ता॰प्रतौ '-पज्जत्त० जोगो० जह० असंखेज्जगु०' इति पाठः । ३. ता॰प्रतौ० 'असण्णिपंचिंदि० । सण्णिपंचिंदि०' इति पाठः ।

पज्ञत्त जह पदेसमां असंखेजगुणं। एवं बादर ०पज्जत्त । सुहुम०अपज्ञत्त उक्क पदेसमां असंखे ०गुणं। बादर ०अपज्ञ ० उक्क पदे ० असं ०गुणं। सुहुम०पज्ज ० उक्क पदे ० असं ०गुणं। बादर ०पज्जत्व उक्क पदे ० असं ०गुणं। बेहं दि ०पज्जत्त ० जह ० पदे ० असं ०गुणं। एवं ती हं दि ० न्य दुरिं दि ० न्य सिण्णपं निं दि ० निं सिण्णपं निं सिण्यपं निं सिण्यपं निं सिण्णपं निं सिण्णपं निं सिण्णपं निं सिण्

# एवं पदेसवंधद्वाणपरूवणा समत्ता।

## अप्पाबहुगं

३४२. अष्वाबहुगं तिविधं—जहण्णयं उक्त स्सयं जहण्णुक्त स्सयं च । उक्त स्सए पगदं । दुवि०—अधि० आदे० । ओघेण तिण्णिआउगाणं वेउन्वियस्रक्त ० तित्थयरस्स य सन्वत्थोवा उक्त स्सपदेसबंधगा जीवा । अणुक्त स्सपदेसबंधगा जीवा । आहारदुगस्स सन्वत्थोवा उक्त स्सपदेसबंधगा जीवा । अणुक्त स्सपदेसबंधगा जीवा

अपर्याप्तका जवन्य प्रदेशाम उत्तरोत्तर असंख्यातगुणा है। आगे सूच्म पर्याप्तका जवन्य प्रदेशाम असंख्यातगुणा है। उससे बादर पर्याप्तका जवन्य प्रदेशाम असंख्यातगुणा है। उससे सूच्म अपर्याप्तका उत्कृष्ट प्रदेशाम असंख्यातगुणा है। उससे बादर पर्याप्तका उत्कृष्ट प्रदेशाम असंख्यातगुणा है। उससे बादर पर्याप्तका उत्कृष्ट प्रदेशाम असंख्यातगुणा है। उससे बादर पर्याप्तका उत्कृष्ट प्रदेशाम असंख्यातगुणा है। उससे द्वीन्द्रय पर्याप्तका जवन्य प्रदेशाम असंख्यातगुणा है। इसी प्रकार कमसे त्रीन्द्रय पर्याप्त, चतुरिन्द्रय पर्याप्त, असंज्ञी पक्च न्द्रिय पर्याप्तका जवन्य प्रदेशाम असंख्यातगुणा है। इसी प्रकार असंख्यातगुणा है। आगे द्वीन्द्रिय अपर्याप्त, असंज्ञी पक्च निद्रय अपर्याप्त, असंज्ञी पक्च निद्रय अपर्याप्त, असंज्ञी पक्च निद्रय अपर्याप्त, असंज्ञी पक्च निद्रय अपर्याप्त, चतुरिन्द्रिय अपर्याप्त, असंज्ञी पक्च निद्रय अपर्याप्त, चतुरिन्द्रय पर्याप्त और संज्ञी पक्च निद्रय अपर्याप्त, चतुरिन्द्रय पर्याप्त, चतुरिन्द्रय पर्याप्त, चतुरिन्द्रय पर्याप्त, चतुरिन्द्रय पर्याप्त, चतुरिन्द्रय पर्याप्त, चतुरिन्द्रय पर्याप्त, असंज्ञी पक्च निद्रय पर्याप्त और संज्ञी पक्च निद्रय पर्याप्त, जनका उत्कृष्ट प्रदेशाम असंख्यातगुणा है। इसी प्रकार उत्तरोत्तर एक एकका प्रदेश गुणकार पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है।

इस प्रकार प्रदेशबन्धस्थान प्ररूपणा समाप्त हुई।

#### अल्पबहुत्व

३५२. अल्पबहुत्व तीन प्रकारका है—जघन्य, उत्कृष्ट और जघन्योत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे तीन आयु, वैकियिकषट्क और तीथक्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अनुकृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं । आहारकद्विकके उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे

१. ता॰प्रती 'बीइं उ (अ) प॰' इति पाठः । २. ता॰प्रती 'एवमेक्केक्स्स पदेसगुणगारं।' इति पाठः ।

संखे जगुणा। सेसाणं सव्वपगदीणं सव्वत्थोवा उक्कस्सपदेसबंधगा जीवा। [ अणुक्कस्स-पदेसबंधगा जीवा ] अणंतगुणा। एवं ओघभंगो तिरिक्खोधं कायजोगि-ओरालियका०-ओरालियमि०-कम्मइ०-णवुंस०-कोधादि०४-मिद-सुद०-असंजद-अचक्खुदं० - तिण्णिले०-भविस०-अव्भविस०-मिच्छा०-असण्ण-आहार-अणाहारग ति। णविर ओरालियमि०-कम्मइ०-अणाहारगेसु देवगदिपंचंग० सव्वत्थोवा उक्क०पदेस०बं० जीवा। अणुक्क०-पदेसबंध० जीवा संखे जगुणा। सेसाणं णिरयादि याव सण्णि ति एसं असंखे जरासीणं तेसिं एइंदिय-वण्फिदि-णियोदाणं च ओघं देवगदिभंगो। णविर णिरएसु मणुसाउगमादीणं याव सासण ति एसं परियत्त-अपरियत्तरासीणं याओ पगदीओ परिमाणे संखे जाओ तासिं पगदीणं ओघं आहारसरीरभंगो।

### एवं उक्तस्सगं अप्पाबहुगं समत्तं ।

३४३. जहण्णए पगदं। दुवि०—ओघे० आदे०। ओघे० आहारदुगं सन्वत्थोवा जह०पदे०बंधगा जीवा। अजह०पदे०ब० जीवा संखेजगुणा। एवं याव अणाहारग ति संखेजपगदीणं सन्वाणं। सेसाणं पगदीणं णाणावरणादीणं सन्वत्थोवा जह०पदे०•

अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। शेप सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं। इस प्रकार ओघके समान सामान्य तिर्यक्क, काययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, नपुसकवेदवाले, कोधादि चार कपायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचजुदर्शनवाले, तीन लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, आहारक और अनाहारक जीवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें देवगतिपक्ककके उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक है। उनसे अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक है। उनसे अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक है। उनसे अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। शेष नारिकोंसे लेकर संज्ञी मार्गणा तक जो असंख्यात संख्यायाली मार्गणाएँ हैं उनमें तथा एकेन्द्रिय, वनस्पतिकायिक और निगोद जीवोंमें ओघसे देवगितके समान भक्क है। इतनी विशेषता है कि नार्गकर्योंमें मनुष्यायु आदिका सासादन-सम्यन्दिए तक तथा परिवर्तमान और अपियर्त्वर्तमान जिन प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात हैं उन प्रकृतियोंका ओघसे आहारकशरीरके समान भक्क है।

#### इस प्रकार उत्कृष्ट अल्पबहुत्व समाप्त हुआ।

३४३. जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे आहारकद्विकके जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे अजघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे अजघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। अनाहारक मार्गणा तक जिन प्रकृतियोंका बन्ध करनेवाले जो संख्यात जीव हैं उन सबका भङ्ग इसी प्रकार जानना चाहिए। अर्थात् जिन प्रकृतियोंका किन्हीं भी मार्गणाओं संख्यात जीव बन्ध करते हैं उनमें तथा जिन मार्गणाओंका परिमाण हो संख्यात है उनमें ओघसे आहारकशरीरके समान भङ्ग जानना चाहिए। शेष ज्ञानावरणादि प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशोंका

१. ता॰प्रतौ 'ए[सिं] असंखेजरासीणं' इति पाटः । २. ता॰प्रतौ 'एवं उद्धस्सगं समत्तं' इति पाटः ।

बंधगा जीवा । अजहण्णपदे०बं० जीवा असं०गुणा । एवं याव अणाहारग ति असंखेजरासीणं अणंतरासीणं च सन्वेसिं च णेदन्वं ।

३४४. जहण्णुकस्सए पगदं। दुवि०—ओघे० आदे०। ओघे० पंचणा०-णवदंस०-दोवेद०-मिच्छ०-सोलसक०-णवणोक०-तिरिक्खाउ०-दोगदि - पंचजादि-तिण्णि-सरीर-छस्संद्वाण-ओरा०अंगों० - छस्संघ०-वण्ण०४ - दोआणु०-अगु०४-आदाउजो०-दोविहा०-तस-थावरादिदसयुग०-दोगोद०-पंचंतरा० सच्वत्थोवा उक्क०पदे०बं० जीवा। जह०पदेसबं० जीवा अणंतगु०। अजहण्णमणुकस्सपदेसबं० जीवा असंखेजगुणा। णिरय-मणुस-देवाउ-णिरयगदि-णिरयाणुँ० सच्वत्थोवा उक्क०पदे०बं० जीवा। जह०पदे०बं० जीवा असं०गुणा। अजहण्णमणुकस्सपदे०बं० जीवा असं०गुणा। देवगदि०४ सच्वत्थोवा जह०पदे०बं० जीवा। उक्क०पदे०बं० जीवा। अजह०पदे०बं० जीवा। अक्क०पदे०बं० जीवा। संखेजगुणा। आहारदु० सच्वत्थोवा जह०पदे०बं० जीवा। उक्क०पदे०बं० जीवा। संखेजगुणा। अज०मणु०पदे०बं० जीवा। तित्थ० सच्वत्थोवा जह०पदे०बं० जीवा। उक्क०पदे०बं० जीवा। उक्क०पदे०बं०

बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे अजधन्य प्रदेशोंका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यात-गुणे हैं। इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक असंख्यात राशिवाली और अनन्त राशिवाली जितनी मार्गणएं हैं उन सबमें जानना चाहिए।

#### इस प्रकार जघन्य अल्पबहुत्व समाप्त हुआ।

३४४. जघन्योत्कृष्ट अल्पबहुत्वका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है — ओघ और आदेश। ओघसे पाँच ज्ञानावरण, नी दर्शनावरण, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नी नोकपाय, तिर्यक्षायु, दो गति, पाँच जाति, तीन शरीर, छह संस्थान, औदारिकशरीरआङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, वर्णचतुष्क, दो आनुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, आतप, उद्योत, दो विहायोगिति, त्रस्थावरादि दस युगल, दो गोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तांक हैं। उनसे जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं। उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। नरकायु, मनुष्यायु, देवायु, नरकगित और नरकगत्यानुपूर्वीक उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तांक हैं। उनसे जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे अजघन्य

१. ता॰प्रतौ 'आ॰। पंचणा॰' इति पाठः। २. आ॰प्रतौ 'पंचणा॰ तिण्णिसरीर छुसंठाण अंगो॰' इति पाठः। ३. ता॰प्रतौ 'असंखेज्जगुणं (णा)' इति पाठः। ४. ता॰प्रतौ 'देवाउणिरयाणु॰' इति पाठः। ५. ता॰प्रतौ 'अजह॰ अं (अ) णुक्कः पदे॰जं॰' इति पाठः।

एवं ओघभंगो तिरिक्खोघं कायजोगि-ओरालियका०-ओरालियमि०-कम्मइका०-णवुंस०-कोघादि०४-मदि-सुद०-असंजद-अचक्खुदं०-तिण्णिले०-भवसि०-अब्भवसि० - मिच्छादि०-असण्णि-आहार०-अणाहारग ति । णवरि ओरालियमि०-कम्मइ०- अणाहार० देवगदि-पंचग० ओघं । णवरि संखेज्जं काद्व्वं ।

४४६. तिरिक्खेस ओघं। पंचिदियतिरिक्खि॰ सव्वपगदीणं सन्वत्थोवा उक्क॰-पदे॰बं॰ जीवा। जह॰पदे॰बं॰ जीवा असंखेजागु॰। अजह॰मणु॰पदे॰बं॰ जीवा असं॰गु॰। देवगदि॰४ ओघभंगो। पंचिदियतिरिक्खपज्जत्त-जोणिणीमु पंचणा॰-थीणगि॰३-दोवेदणी॰ - मिच्छ॰ - अणंताणु॰४ - इत्थि॰ - मणुसाउ-देवाउ-देवगदि॰४-

अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। इस प्रकार ओघके समान सामान्य तिर्यञ्च, काययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, नपुंसकवेदवाले, क्रोधादि चार कपायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचजुदर्शनवाले, तीन लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिश्यादृष्टि, असंज्ञी, आहारक और अनाहारक जीवोंमें जानना चाहिए। इननी विशेषता है कि औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें देवगित-पञ्चकका भङ्ग ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि संख्यातगुणे करना चाहिए।

३४४. नारिकयोंमें छह दर्शनावरण, बारह कपाय, सात नोकपाय, और तिर्यक्रायुके उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे जधन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यात-गुणे हैं। उनसे अजधन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। मनुष्यायुके उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे जधन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे अजधन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। शेष प्रकृतियोंके तथा तीर्थङ्कर प्रकृतिके जधन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे अजधन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। इसी प्रकार सातों पृथिवियोंमें जानना चाहिए।......संख्यात करना चाहिए।

३४६. तिर्यक्कोंमें ओघके समान भक्क है। पक्कोन्द्रय तिर्यक्कोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। देवगितचतुष्कका भक्क ओघके समान है। पञ्चेन्द्रिय तिर्यक्क पर्याप्तक और पक्कोन्द्रिय तिर्यक्क योनिनियोंमें पाँच ज्ञानावरण, स्याननगृद्धित्रिक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चतुष्क, स्त्रीवेद, मनुष्याय, देवाय,

१. ता॰आ॰प्रत्योः 'असं॰गु॰' इति पाठः । २. ता॰आ॰प्रत्योः 'असंखेजगु॰' इति पाठः । ३. ता॰प्रती 'सन्बत्योवाःःःः रे संखेज्जं' इति पाठः ।

समचदु०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे०-उचा० - पंचंतरा० सव्वत्थोवा जह०पदे०बं० जीवा । उक्क०पदे०बं० जीवा असंखेज-गुणा । अजह०मणु०पदे०बं० जीवा असंखेज-गुणा । सेसाणं पगदीणं सव्वत्थोवा उक्क०पदे०बं० जीवा । जह०पदे०बं० जीवा असं० गु० । अजह०मणु०पदे०बं० जीवा असं०गु । पंचिंदियतिरिक्खअपज्जन्न० सव्वपगदीणं सव्वत्थोवा उक्क०पदेवं० जीवा । जह०पदे०बं० जीवा असंखेजगु० । अज०मणु०पदे०-वं० जीवा असं०गु० । एवं एइंदिय-बादरेइंदिय-विगलिंदियाणं तिण्णिपदा । पंचिंदिय-तसअपज्ज० पंचकायाणं च ओघं पदा । तेसिं बादराणं ओघं पदा । वादरेइंदियपज्जना सव्वसहुमपंचकायाणं बादरपज्जनापज्जनाणं तेसिं सव्वसहुमाणं सव्वत्थोवा जह०पदे०-वं० जीवा । उक्क०पदे०वं० जीवा असं०गुणा । अजह०मणु०पदे०वं० जीवा असं०गु० । किं कारणं जह०पदे० जीवा थोवा ? सगरासिस्स असंखेजिदिभागो जहण्णयं करेदि नि । मणुसाउ० ओघो ।

३४७. मणुसेसु दोआउ-वेउव्वियछकं आहारदुगं तित्थ० ओघं आहारसरीरभंगो । सेसाणं सन्वत्थोवा उक्क०पदे०बं० जीवा । जह०पदे०बं० जी० असं०गु० । अजह०-मणु०पदे०बं० जीवा असं०गु०। मणुसपजजत-मणुसिणीसु सन्वपगदीणं सन्वत्थोवा

देवगितचतुष्क, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगित, सुभग, सुस्वर, आदेय, उच्चगांत्र और पाँच अन्तरायके जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। शेष प्रकृतियोंके बत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे प्रवेदित्रय जीवोंमें तीन पदोंका अल्पबहुत्व है। उनके बादरोंमें ओघके अनुसार पदोंका अल्पबहुत्व है। वादर एकेन्द्रिय पर्याप्त, सब सूद्म पाँच स्थावरकायिक, बादर पर्याप्त और वादर अपर्याप्त तथा उनके सब सूद्म जीवोंमें जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे अपनी राशिके असंख्यातवें भागप्रमाण जीव जघन्य प्रदेशोंका बन्ध करते हैं। सनुष्यायुका भक्त ओघके समान है।

३४७. मनुष्यों में दो आयु, वैक्रियिकषट्क, आहारद्विक और तीर्थक्करप्रकृतिका भङ्ग ओघसे आहारकशारीरके समान है। शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यिनियोंमें सब प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशोंके बन्धक

१. आ॰प्रतौ 'जह॰पदे॰बं॰ जीवा असंखेजगु॰। एवं' इति पाठः। २. ता॰प्रतौ 'पद ( दा ) बाद्र-एइंदियपज्जत्ता' इति पाठः।

जह•पदे०वं० जीवा। उक्क०पदे०वं० जीवा संखेजगु०। अजह०मणु०पदे०वं० जीवा संखेजगु०। णविर पंचणा०-छदंस०सादा०-बारसक०-सत्तणोक०-जस०-उच्चा०-पंचंत० सव्वत्थोवा उक्क०पदे०वं० जीवा। जह०पदे०वं० जीवा संखेजगु०। अजह०मणु०-पदे०वं० जीवा संखेजगु०। मणुसअपज० णिरयभंगो।

३४८, पंचिंदिय-तसाणं देवगदि०४ सादाणं ओघं। सेसाणं पंचिंदियतिरिक्खभंगो। पंचिंदियपज्जत्तमेसु थीणगिद्धि०३-असाद०-मिच्छ-अणंताणु०४-इत्थि०णवुंस०-देवगदि४-पंचसंठा०-पंचसंघ०-पर०उस्सा०-आदाउजो० - पसत्थ०-पज्जत्त-थिरसुभ-सुस्सर-आदे०-णीचा० सव्वत्थोवा जह०पदे०बं० जीवा। उक्क०पदे०बं० जीवा
असं०गु०। अजहण्णमणु०पदे०बं० जीवा असं०गु०। पंचणा०-छदंस०-सादा०-बारसक०सत्तणोक०-चदुआउ०-तिण्णिगदि-पंचजादि-ओरालि० - तेजा०-क० - हुड० - ओरालि०अंगो०-असंप०-वण्ण०४-तिण्णिआउ०-अगु०-उप० - अप्पसत्थ०-तस-थावर-बादर-सुहुमअपज्ज०-पत्ते०-साधार०-अथिरादिछक-जसगि०-णिमि०-उच्चागो०-पंचंत० सव्वत्थोवा
उक्क०सदे०बं० जीवा। जह०पदे०बं० जीवा असं०गु०। अजह०मणु०पद०बं० जीवा
असं०गु०। आहारदुगं तित्थय० ओघं। एवं तसपज्जत्त०।

जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे उत्कृष्ट प्रदेशों के बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे अजधन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशों के बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। इतनी विशेषता है कि पाँच ज्ञानावरण, छह-दर्शनावरण, सातावेदनीय, बारह कपाय, सात नोकषाय, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट प्रदेशों के बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे जधन्य प्रदेशों के बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे अजधन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशों के बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। मनुष्य अपर्याप्तकों में नारिकयों के समान भङ्ग है।

३४८. पश्चेन्द्रिय और त्रस जीवोंमें देवगितचतुष्कका भन्न ओघके समान है। शेष प्रकृतियोंका भन्न पश्चेन्द्रिय तियंक्चोंके समान है। पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें स्त्यानगृद्धित्रक, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, देवगितचतुष्क, पाँच संस्थान, पाँच संह्नन, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, प्रशस्त विहायोगित, पर्याप्त, स्थिर, शुभ, सुस्वर, आदेय और नीचगोत्रके जघन्य प्रदेशोंका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यातगुणे हैं। पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, सातावेदनीय, बारह कथाय, सात नोकषाय, चार आयु, तीन गित, पाँच जाित, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, हुण्डसंस्थान, औदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, असम्माप्तासुपाटिकासंहनन, वर्णचतुष्क, तीन आयु, अगुक्लघु, उपघात, अप्रशस्त विहायोगित, त्रस, स्थावर, बाद्र, सूद्रम, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, अश्चिर आदि छह, यशःकीर्त, निर्माण, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे अघान्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे अघान्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। अहारकिद्वक और तीर्थङ्करप्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है। इसी प्रकार त्रसपर्याप्तक जीवोंमें जानना चाहिए।

३४६. पंचमण०-तिण्णिवचि० मणुसग०-देवग०-वेउव्वि०-तेजा०-क०-वेउव्वि०-अंगो०-दोआणु० सव्वत्थोवा जह०पदे०बं० जीवा । उक्क०पदे०बं० जीवा असं०गु०। अजह०मणु०पदे०बं० जीवा असं०गु०। आहारदुगं तित्थयरं ओघं। सेसाणं सव्वत्थोवा उक्क०पदे०बं० जीवा। जह०पदे०बं० असं०गु०। अजह०मणु०पदे०बं० जीवा असं०गु०। विचिजोगि०-असचमोसविच० सव्वपगदीणं सव्वत्थोवा उक्क०पदे०-बं० जीवा। जह०पदे०बं० जीवा असं०गु०। आजह०मणु०पदे०बं० जीवा असं०गु०। आहारदुगं तित्थ० ओघं।

३५०. कायजो०-ओरालियका०-ओरोलियमि० ओघभंगो। वेउव्वियका० देवोघं। वेउव्वियमि० छदंसणा०-बारसक०-सत्तणोक० सव्वत्थोवा उक्क०पदे०बं० जीवा। जह०पदे०बं० जीवा असं०गु०। अजह०मणु०पदे०बं० जीवा असं०गु०। एवं सव्व-पगदीणं। णवरि मणुसगदि-मणुसाणु०-उच्चा० सव्वत्थोवा जह०पदे०बं० जीवा। उक्क०पदे०बं० जीवा असं०गु०। अजह०मणु०पदे०बं० जीवा असं०गु०। तित्थ० सव्वत्थोवा उक्क०पदे०बं० जीवा। जह०पदे०बं० जीवा संखेजगु०। अजह०मणुक०-पदे०बं० जीवा संखेजगुणा। आहारकायजोगीसु सव्वपगदीणं सव्वत्थोवा जह०पदे०-बं० जीवा। उक्क०पदे०बं० संखेजगु०। अजह०मणु०पदे०वं० जीवा संखेजगु०।

३४६. पाँच मनोयोगी और तीन वचनयोगी जीवांमें मनुष्यगित, देवगित, वैक्रियिकशरीर, तैजसरारीर, कार्मणशरीर, वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्ग और दो आनुपूर्वीके जघन्य प्रदेशोंके वन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। अहारकिहक और तीथिक्कर प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है। शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। वचनयोगी और असत्यमृपावचनयोगी जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। आहारकिहक और तीर्थक्कर-प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है।

३५०. काययोगी, औदारिककाययोगी और औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें ओघके समान भक्त है। बैकियिककाययोगी जीवोंमें सामान्य देवोंके समान भक्त है। बैकियिककाययोगी जीवोंमें सामान्य देवोंके समान भक्त है। बैकियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें छह दर्शनावरण, बारह कषाय और सात नोकषायोंके उत्ऋष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। इसी प्रकार सब प्रकृतियोंकी अपेक्षा अल्पवहुत्व जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रके जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे उत्ऋष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे अजघन्य अनुत्ऋष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे अजघन्य अनुत्ऋष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे अजघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे अजघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे अजघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे उत्ऋष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे अजघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे अजघन्य अनुत्ऋष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे अजघन्य अनुत्ऋष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे अजघन्य अनुत्ऋष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे अजघन्य

आहारिमस्स० वेउव्वियमिस्स०भंगो। णविर संखेजगुणं कादव्वं। कम्मइग० सव्वपगदीणं सन्वत्थोवा उक्त०पदे०वं० जीवा। जह०पदे०वं० जीवा अणंतगु०। अजह०मणु०-पदे०वं० जीवा असं०गु०। देवगदि०४ ओघं। णविर संखेजगुणं कादव्वं। तित्थयरं वेउव्वियमिस्स०भंगो।

३५१. हित्थवेदगे पंचणाणावरणीय-थीणगि०३-सादासाद०-मिच्छ०-अणंताणु०४हित्थ०-णवंस०-चदुसंठा०-पंचसंघ०-पर०-उस्सा०-आदाउजो०-पसत्थ०-पज० - थिर-सुमसुभग-सुस्सर-आदे०-दोगोद०-पंचंत० सच्वत्थोवा जह०पदे०बं० जीवा । उक्क०पदे०बं०
जीवा असं०गु०। अजह०मणु०पदे०बं० जी० असं०गु०। सेसाणं सव्वत्थोवा
उक्क०पदे०बं० जीवा। जह०पदे०बं० जीवा असं०गु०। अजह०मणु०पदे०बं०
असं०गु०। आहारदुगं ओघं। तित्थ० सव्वत्थोवा जह०पदे०बं० जीवा। उक्क०पदे०बं० जीवा संखेजगु०। अजह०मणु०पदे०बं० जीवा संखेजगु०। एवं पुरिसवेदगेसु।
णवरि आहारदुगं तित्थ० ओघभंगो। णवंस० ओघं। णवरि देवगदि-वेउव्वि०वेउव्वि०अंगो०-देवाणु० सव्वत्थोवा उक्क०पदे०वं० जीवा। जह०पदे०वं० जीवा
असं०गु०। अजह०मणु०पदे०वं० जीवा असंखे०गु०। तित्थय० सव्वत्थोवा जह०-

अनुत्कृष्ट प्रदेशों के बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। आहारकिमश्रकाययोगी जीवों में वैक्रियिक-मिश्रकाययोगी जीवों के समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि संख्यातगुणा करना चाहिए। कार्मणकाययोगी जीवों में सब प्रकृतियों के उत्कृष्ट प्रदेशों के बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे जघन्य प्रदेशों के बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं। उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशों के बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। देवगतिचतुष्कका भङ्ग ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि संख्यातगुणा करना चाहिए। तीर्थक्वरत्रकृतिका भङ्ग वैक्रियिकिमश्रकाययोगी जीवों के समान है।

३५१. स्त्रीवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणीय, स्त्यानगृद्धित्रिक, सातावेदनीय, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, चार संस्थान, पाँच संहनन, परघात, उच्छास, आतप, उद्योत, प्रशस्त विहायोगित, पर्याप्त, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, दो गोत्र और पाँच अन्तरायके जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। शिप प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। आहारकिहकका भद्ग ओघके समान है। तार्थद्वर प्रकृतिके जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। इसी प्रकार पुरुषवेदवाले जीवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि आहारकिहक और तीर्थद्वरप्रकृतिका भद्ग ओघके समान है। नपुंसकवेदवाले जीवोंमें ओघके समान भद्ग है। इतनी विशेषता है कि देवगति, वैकियिकशरीर, वैकियिकशरीर आङ्गोपाङ्ग और देवगत्यानुपूर्विके उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव समसे स्तोक हैं। उनसे असंख्यातगुणे हैं। तीर्थद्वर प्रकृतिके जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव समसे स्तोक हैं। उनसे असंख्यातगुणे हैं। तीर्थद्वर प्रकृतिके जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव समसे स्तोक हैं। उनसे असंख्यातगुणे हैं। तीर्थद्वर प्रकृतिके जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव समसे स्तोक हैं। उनसे

पदे०बं० जीवा। उक्त०पदे०बं० जीवा संखेजगुणा। अजह०मणु०पदे०बं० जीवा संखेजगुणा।

३५२. कोध-माण-माय-लोभकसाईसु ओघभंगो । मदि-सुद् अोघभंगो । णविर देवगदि०४ णिरयगदिभंगो । विभंग० देवगदि०४ सव्वत्थोवा जह०पदे०बं० जीवा । उक्क०पदे०बं० जीवा असं०गु० । अजह०मणु०पदे०बं० जीवा असं०गु० । सेसाणं सव्वपगदीणं सव्वत्थोवा उक्क०पदे०बं० जीवा । जह०पदे०बं० जीवा असंखेज-गुणा । अजह०मणु०पदे०बं० जीवा असंखेज-गुणा । अजह०मणु०पदे०बं० जीवा असंखेज-गुणा ।

३५३. आभिणि-सुद-ओधिणाणीसुपंचणाणावरणीय-चदुदंस०-सादा०चदुसंजल०पुरिस०-देवाउ०-जसगि०-उचा०-पंचंत० सव्वत्थोवा उक्क०पदे०बं० जीवा। जह०पदे०बं० जीवा असंखेजगु०। अजह०मणु०पदे०बं० जीवा असंखेजगु०। मणुसाउगं
णिरयभंगो। आहारदुगं तित्थ० ओघभंगो। सेसाणं सव्वपगदीणं सव्वत्थोवा जह०पदे०बं० जीवा। उक्क०पदे०बं० जीवा असंखेजगु०। अजह०मणु०पदे०बं० जीवा
असंखेजगुणा। एवं ओधिदंस०-सम्मादि०-खइग०-उवसम०। णवरि उवसम० तित्थय०
सव्वथोवा जह०पदे०बं० जीवा। उक्क०पदे०बं० जीवा संखेजगुणा। अजह०मणु०पदे०बं० जीवा संखेजगुणा।

उत्कृष्ट प्रदेशोंके वन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे अजधन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं।

३५२. क्रोधकपायवाले, मानकपायवाले, मायाकपायवाले और लोभकपायवाले जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है। सत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि देवगितचतुष्कका भङ्ग नरकगितके समान है। विभङ्गज्ञानी जीवोंमें देवगितचतुष्कके जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। शेष सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं।

३५३. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणीय, चार दर्शनावरणीय, सातावेदनीय, चार संज्वलन, पुरुपवेद, देवायु, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। मनुष्यायुका भङ्ग नारिकयोंके समान है। आहारकद्विक और तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है। शेष सब प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि और उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें तीर्थङ्करपृकृतिके जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव

१. ता॰प्रतौ 'सेसाणं सन्वपगदीणं सन्वत्थोवा णं (१) उक्क॰पदे॰' आ॰प्रतौ सेसाणं सन्वपगदीणं सन्वर्थोवाण उक्क॰पदे॰वं॰' इति पाठः । २. आ॰ प्रतौ 'पंचणाणावरणीय सन्वत्थोवा' इति पाठः ।

३५४. मणपजन पंचणा०-चदुदंसणा०-सादाने०-चदुसंजल०-पुरिस०-जसिग ०-उच्चा०पंचंतरा० सन्वत्थोवा उक्क०पदे०बं० जीवा । जह०पदे०बं० जीवा संखेजगुणा । अजहण्णमणु०पदे०बं० जीवा संखेजगुणा । सेसाणं सन्वपगदीणं सन्वत्थोवा जह० पदे०बं० जीवा । उक्क०पदे०बं० जीवा संखेजगुणा । अजह०मणु०पदे०बं० जीवा संखेजगुणा।एवं संजदा०।सामाइ०-छेदो०-परिहार०सन्वपगदीणं मणपजन असादभंगो। णविर सामाइ०-छेदो० चदुदंस०-पुरिस ०-जसगित्ति० मणपजनभंगो।

३५५. सुहुमसंप० सव्वपगदीणं सव्वत्थोवा उक्क०पदे०बं० जीवा। जह०-पदे०बं० जीवा संखेजगुणा। अजहण्णमणु०पदे०बं० जीवा संखेजगुणा। एवं अवगदवेदाणं पि। संजदासंजदेसु असाद०-अरिद-सोग-देवाउ० सव्वत्थोवा उक्कस्स-पदेसबंधगा जीवा। जहण्णपदेसबंधगा जीवा असंखेजगुणा। अजहण्णमणुक्कस्स-पदेसबंधगा जीवा असंखेजगुणा। सेसाणं सव्वपगदीणं सव्वत्थोवा जहण्णपदेसबंधगा जीवा। उक्कस्सपदेसबंधगा जीवा असंखेजगुणा। अजहण्णमणुक्कस्सपदेसबंधगा जीवा असंखेजगुणा। असंजदेसु तिरिक्खोघं। णवरि तित्थयरं ओघं। एवं किण्णलेस्सिय-

सबसे स्तोक हैं। उनसे उत्क्रष्ट प्रदेशांके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे अजधन्य अनुत्क्रष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे।

३५%. मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। इसी प्रकार संयत जीवोंमें जानना चाहिए। सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत और परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंमें सब प्रकृतियोंका भक्न मनःपर्यक्षानियोंमें कहे गये असातावेदनीयके समान है। इतनी विशेषता है कि सामायिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत जीवोंमें चार दर्शनावरण, पुरुषवेद, और यशःकीर्तिका भक्न मनःपर्ययज्ञानी जीवोंके समान है।

३४४. सूदमसाम्परायसंयत जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। इसी प्रकार अपगतवेदी जीवोमें जानना चाहिए। संयतासंयत जीवोंमें असातावेदनीय, अरित, शोक और देवायुके उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं।

१. ता॰आ॰प्रत्योः 'पुरिस॰ उवसम॰ जसिग॰' इति पाठः । २. ता॰प्रतौ 'चतुदंस॰ पुरिस॰' इति पाठः । ३. ता॰प्रतौ 'पवेसबंधोवा (धगा) जीवा' इति पाठः । ४. ता॰प्रतौ 'उक्कस्स उक्कस्स (१) पदेस-बंधगा' इति पाठः ।

णीललेस्सिय-काउलेस्सियाणं। णवरि किण्ण-णीलाणं तित्थयरं इत्थि०भंगो। चक्खुदंसणी० तसपज्जत्तभंगो। अचक्खुदंसणी० ओघं।

३५६. तेउ-पम्मासु छदंसणावरणीयाणं बारहकसायं सत्तणोकसायं सन्वत्थोवा उक्कस्सपदेसबंधगा जीवा । जहण्णपदेसबंधगा जीवा असंखे अगुणा । अजहण्णमणुक्कस्स-पदेसबंधगा जीवा असंखे अगुणा । मणुसाउगं देवमंगो । देवाउगं ओधि ० मंगो । सेसाणं सन्वथोवा जहण्णपदेसबंधगा जीवा । उक्कस्सपदेसबंधगा जीवा असंखे अगुणा । अजहण्णमणुक्कस्सपदेसबंधगा जीवा असंखे अगुणा ।

३५७. सुकाए पंचणाणावरणीयाणं चदुदंस० सादा० चदुसंजरु० पुरिस० जसिगित्ति उच्चागोद पंचण्णं अंतराइगाणं च सन्वथोवा उक्कस्सपदेसबंधगा जीवा। जहण्णपदेसबंधगा जीवा असंखेज-गुणा। वोआउ० देवमंगो। सेसाणं सन्वत्थोवा जहण्णपदेसबंधगा जीवा। उक्कस्स-पदेसबंधगा जीवा। उक्कस्स-पदेसबंधगा जीवा असंखेजगुणा। अजहण्हमणुक्कस्सपदेसबंधगा जीवा असंखेजगुणा।

३५८. भवसिद्धिया० ओघं । अब्भवसि०-मिच्छादि०-असण्णि० मदि०भंगो । वेदगसम्मादिङ्की० सञ्वपगदोणं सञ्बत्थोवा जहण्णपदेसबंधगा जीवा । उक्कम्सपदेस-

तिर्यक्कोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है। इसी प्रकार अर्थात् असंयत जीवोंके समान कृष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले और कापीत लेश्यावाले जीवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि कृष्ण और नील लेश्यावाले जीवोंमें तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग कीवेदी जीवोंके समान है। चचुदर्शनवाले जीवोंमें त्रस पर्याप्त जीवोंके समान भङ्ग है। अचचुद्रशनवाले जीवोंमें अधिक समान भङ्ग है।

३५६. पीत और पद्मलेखाबाले जीवोंमें छह दर्शनावरणीय, बारह कषाय और सात नोकषायोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। मनुष्यायुका भङ्ग देवोंके समान है। देवायुका भङ्ग अवधिज्ञानी जीवोंके समान है। शेष प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं।

३४७. शुक्छ छेश्यावाछे जीवों में पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। दो आयुओंका सङ्ग देवोंके समान है। शेष प्रकृतियांके जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं।

३४८. भन्य जीवोंमें ओघके समान भक्त है। अभन्य, मिथ्याद्रष्टि और असंज्ञी जीवोंमें मत्यज्ञानी जीवोंके समान भक्त है। वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें सब प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशोंके बंधगा जीवा असंखे अगुणा। अजहण्णमणुकस्सपदेसवंधगा जीवा असंखे अगुणा। एवं सासण ०-सम्मामि ०। सण्णीसु पंचणा ०-चदुदं सणा ०-सादावे ०-चदुसंज ०-पुरिस ० १-जसगित्ति-उच्चागोद-पंचंतराइगाणं च सव्वत्थोवा उक्कस्सपदेसवंधगा जीवा। जहण्ण-पदेसवंधगा जीवा असंखे अगुणा। अजहण्णमणुक स्सपदेसवंधगा जीवा असंखे अगुणा। एवं चदुण्णमाउगाणं णाणावरण भंगो। आहारदुगं तित्थयरं च ओघं। सेस-पगदीणं सव्वत्थोवा जहण्णपदेसवंधगा जीवा। उक्कस्सपदेसवंधगा जीवा असंखे अगुणा। अजहण्णमणुक स्सपदेसवंधगा जीवा असंखे अगुणा। अजहण्णमणुक स्सपदेसवंधगा जीवा असंखे अगुणा। एवं एदेण बीजेण चितेद्ण णेदव्वंभवंति। आहार० ओघो। अणाहार० कम्म इगकायजो गिमंगो।

एवं अप्पाबहुगं समत्तं।

एवं जीवसमुदाहारे ति समत्तमणियोगदारं।

एवं पदेसबंधो समत्तो।

एवं बंधविधाणे ति समत्तमणियोगद्दारं।

एवं चदुविधो बंधो समत्तो।

णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आइरियाणं।

णमो उवज्कायाणं णमो लोए सन्वसाहुणं।।

बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। इसी प्रकार सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें जानना चाहिए। संज्ञी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीय, चार संज्वलन, पुरुपवेद, यशःकीर्ति, उद्यगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। इस प्रकार प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशोंके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोंके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। इस प्रकार इस बीजपदके अनुसार विचार कर ले जाना चाहिए। आहारक जीवोंमें ओघके समान भक्न है। अनाहारक जीवोंमें कार्मणकाययोगी जीवोंके समान भक्न है।

इस प्रकार अल्पबहुत्व समाप्त हुआ।
इस प्रकार जीवसमुदाहार अनुयोगद्वार समाप्त हुआ।
इस प्रकार प्रदेशबन्ध समाप्त हुआ।
इस प्रकार बन्धन अनुयोगद्वार समाप्त हुआ।
इस प्रकार चार प्रकारका बन्ध समाप्त हुआ।

अरिइन्तोंको नमस्कार हो, सिद्धोंको नमस्कार हो, आवार्योंको नमस्कार हो, उपाध्यायोंको नमस्कार हो और लोकमें सब साधुओंको नमस्कार हो।

१. आ॰प्रती 'सादावे॰ पुरिस॰' इति पाठः । २. ता॰ प्रती 'पदेसबंधं समत्तं' इति पाठः ।

# ज्ञानपीठके सांस्कृतिक प्रकाशन

### [ प्राकृत, संस्कृत ग्रन्थ ]

| 9 THE STATE OF THE | ·\            |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--|--|
| १. महाबन्ध—[भाग १-७]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>9</b> ≂)   |  |  |  |
| २. करळक्खण [ सामुद्रिक शास्त्र ] – इस्तरेखा विज्ञानका प्राचीन प्रत्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 111)          |  |  |  |
| ३. मदनपराजय [ भाषानुवाद तथा विस्तृत प्रस्तावना ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>ন)</u>     |  |  |  |
| ४. कन्नडप्रान्तीय ताडपत्रीय ग्रन्थसूची                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १३)           |  |  |  |
| <ol> <li>न्यायविनिश्चयविवरण [ प्रथम भाग ]</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १५)           |  |  |  |
| ६. न्यायिविनिश्चयविवरण [ द्वितीय भाग ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ? <b>પ્</b> ) |  |  |  |
| <ul><li>जन्वार्थवृत्ति [ श्रुतसागर स्रिरचित टीका ] हिन्दी सार सहित</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १६)           |  |  |  |
| प्त. आ <b>दिपुराण</b> [ भाग १ ] भगवान् ऋपभदेवका पुण्य चरित्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १०)           |  |  |  |
| <b>८. आदिपुराण</b> [ भाग २ ] भगवान् ऋपभदेवका पुण्य चरित्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १०)           |  |  |  |
| १०. नाममाला सभाष्य [ कीप ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ₹11)          |  |  |  |
| <b>११. केवलक्षानप्रश्चचूडामणि</b> [ ज्योतिष ग्रन्थ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٧)            |  |  |  |
| १२. सभाष्यरत्नमंजूषा [ छन्दशास्त्र ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ₹)            |  |  |  |
| १३. समयसार—[बंग्रेज़ी ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5)            |  |  |  |
| १४. थिरूकुरल—ताभिल भाषाका पञ्चमवेद [ तामिल लिपि ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8)            |  |  |  |
| १५. वसुनन्दि-श्रावकाचार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | પૂ)           |  |  |  |
| १६. तत्त्वार्थवार्तिक [ राजवार्तिक ] भाग १ [ हिन्दी सार सहित ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १२)           |  |  |  |
| <b>१७. तत्त्वार्थवार्तिक</b> [ राजवार्तिक] भाग २ [ हिन्दी सार सहित ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १२)           |  |  |  |
| १८. जातकटुकथा [ प्रथम भाग ] पाली भाषा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (3            |  |  |  |
| १६. जिनसहस्रनाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8)            |  |  |  |
| २०. सर्वाथिसिद्धि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १२            |  |  |  |
| २१. पुराणसारसंब्रह [ भाग १ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ₹)            |  |  |  |
| २२. पुराणसारसंब्रह [ भाग २ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ₹)            |  |  |  |
| २३. जैनेद्रमहावृत्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | શ્પ્ર)        |  |  |  |
| २४. ब्रतियिनिर्णय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₹)            |  |  |  |
| [हिन्दी ग्रन्थ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |  |  |  |
| २४ धर्मशर्माभ्युदय [ धर्मनाय चिति ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>३</b> )    |  |  |  |
| २६. मंगलमंत्र णमोकारः एक अनुचितन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۶)            |  |  |  |
| २७. ज्ञानपीठ पूजाञ्जलि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٧)            |  |  |  |
| २८. आ <b>धुनिक जैन किय</b> [ परिचय एवं कविताएँ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ₹III)         |  |  |  |
| २६. जैन शासन [ जैनधर्मका परिचय तथा विवेचन करनेवाली सुन्दर रचना ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ₹)            |  |  |  |
| ३०. कुन्दकुन्दाचार्यके तीन रत [ अध्यात्मवादका अद्भुत ग्रन्थ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۶)            |  |  |  |
| ३१. हिन्दी जैन साहित्यका संनिप्त इतिहास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ₹III=)        |  |  |  |
| see in the second secon | *****         |  |  |  |

# भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गाकुण्ड रोड, वाराणसी ५